# GOVERNMENT OF INDIA DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

| CLASS |             |     |
|-------|-------------|-----|
| CALL  | No. 370.940 | Cha |

D.G.A. 79.

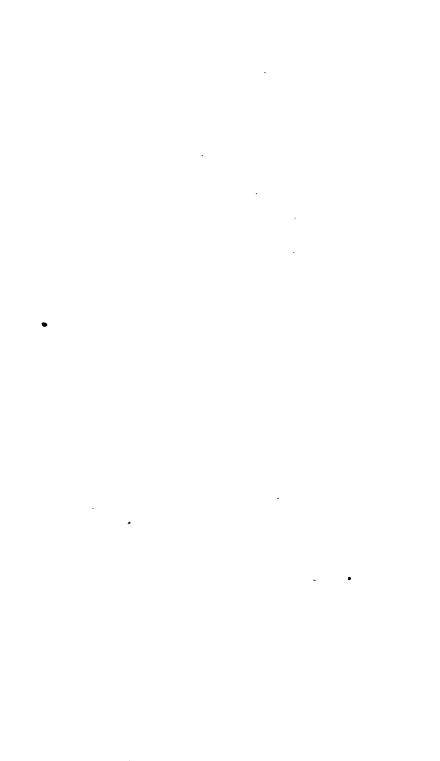

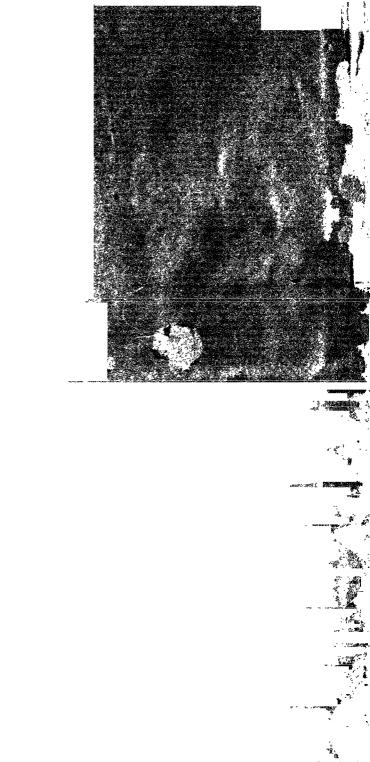

# पारबात्य शिक्षा का संनिप्त इतिहास



## A THE TRY TO A CONTROL OF THE A

• 

Pashchatya Siksa ka sanksipt itihas.

# पात्रकात्य शिका

संजिप्त इतिहास

Jannya Parant Charie

सरयू प्रसाद <u>चौबे,</u> एम०ए० (श्रंग्रेजी तथा इतिहास), एम८एड०, श्रिसस्टेंग्ट-प्रोफ़ेसर, टोचर्स ट्रेनिंग विभाग, 👃 बलवन्त राजपूत कॉलेज, आगरा।

7656 370.94 Cha

श्रागरा निर्देश लक्सी नारायण अपवाल

पुस्तक प्रकाशक व विक्रेता
१६४६ ] १८४२ मार्च भारतम् । १८४६ | प्रत्य आठ रुपेये मान्र

#### लेखक की श्रागामी रचनायें

#### १—शिचा में मनोविज्ञान। २ – भारतीय शिचा का इतिहास।

CENTRAL ARTH EOLOGICAL LIBRARY, NEW DELHI. Acc. No. 7656 Date. 15-9-56 Call Vo. 370: 94 / Cha...

प्रथम संस्करण : मार्च, १६४६।

सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरचित

सुद्रकः **मॉडर्न प्रेस, ऋागरा** ।

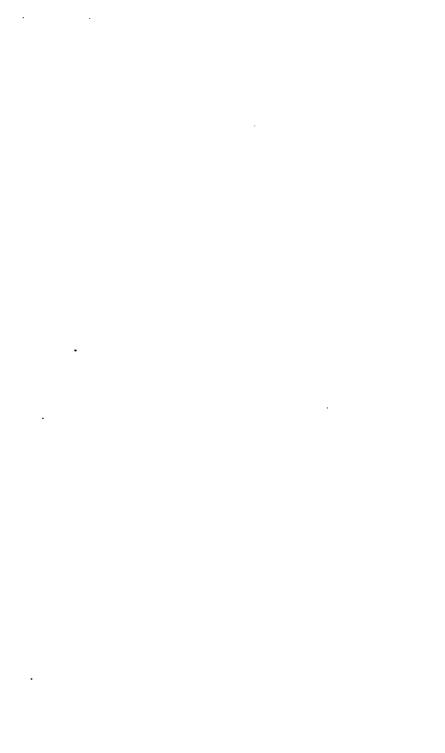



प्रो० पसुपुलेटि श्रांनिवासुलु नायुदु, एम० ए०,

अध्यन्न, शिन्ना विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय,

प्रयाग ।

# समपैखम्

यदिष्म फुल्लाम्बुज चक्रारीकाः शिष्याः परागोत्किर माकिरन्ति । दिगङ्गनाङ्गेषु मनोज्ञगन्धं सप्रश्रयं तं गुरुमानतोऽस्मि ॥

सदा सुशब्दार्थ विवेक शून्यम्, प्रगति सत्सौष्ठव पाटवौन्यम्। सुदं तनोति प्रगुणां गुरुणाम्, चदीरितं येन सदा शिशृनाम्॥

भवत्क्रपावारि समेघितायाः मच्छेग्रुषी सत्सुमनोत्ततायाः । श्राद्यानवद्या कत्तिका समानं समर्पिता : श्री गुरुपादपद्यो ॥

सविनयम्

231 30.4.1951 370.940/Cha.

#### FOREWORD

That teaching should be done through the medium of the mother tongue is a platitude which hardly needs stressing, yet at the college stage, because of paucity of text books, instruction has still to be imparted through the medium of a foreign tongue. Any author who brings out a suitable text book in Hindi deserves our gratitude and Shri S. P. Chaube has earned the gratitude of the entire world of education by the timely publication of "A short History of Western Education" which is perhaps the first book of its kind in Hindi.

Shri Chaube is an experienced teacher and has brought all the wealth of his learning to bear on the presentation of his subject to those who are beginning the study of the history of Education. The book is thoroughly exhaustive and well documented. The author has quite a few striking and original opinions to offer about the tendencies in Western Education and about the philosophy of Western Educators. These merit careful study.

"A short History of Western Education" is eminently suited to serve as a text book for L. T., B. T., B. Ed. and B. A. Classes in Education and I feel confident that it will receive the recognition due to it,

February 28,

1949

P. S. NAIDU.

Head of the Department of Education,
Allahabad University.

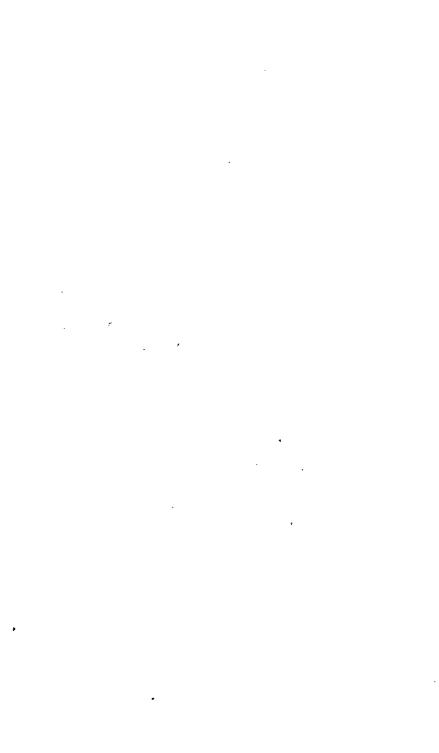

## भामुख

पृथ्वो पर प्रथम मानव कव श्रीर किस प्रकार उत्पन्न हो गया इस प्रश्न का कोई निधिचत समाधान त्रभी तक नहीं मिल सका है। पर इससे कहीं त्रिधिक महत्वपूर्ण श्रीर व्यापक प्रश्न जिसके सर्वमान्य श्रीर विश्वसनीय उत्तर का कोई श्रामास मानव समाज को युगों की सांस्कृतिक तथा बौद्धिक प्रगति के परचात् भी नहीं दीखता—है: "मनुष्य का निर्माण क्यों हुआ ?" इसी प्रश्न का दूसरा तथा ऋषिक व्यापक रूप है: "संसार के सुजन का क्या मन्तव्य है? सुष्टि-रचना का रहस्य क्या है ?" मानव बुद्धि ने कई अर्थों में प्रकृति के ऊपर विजय पायी है, कई चेत्रों में प्रकृति के नियमन का सम्यक रहस्योद्धाटन भी हुआ है; पर जितना ही हम निसर्प के आन्तरिक सत्यों का साचात्कार करते जा रहे हैं उतना ही व्यापक और विराट होकर यह मूल प्रश्न हमारी मुद्धि को चमत्कृत तथा उत्साहित करता जा रहा है। शताब्दियों पूर्व मनुष्य की यह धारणा श्री कि 'विधाता' ने भूलोक को अपनी सुष्टि का प्रधान अंग बनांकर इसे विश्व के केन्द्र में प्रतिष्ठित कर दिया है श्रीर श्रपनी ही प्रतिकृति में मनुष्य की रचना कर उसे इसका श्रिषण्ठाता बना दिया है। प्रकृति में जो कुछ भी है वह इसी मानव-लोक के सुख और श्रानन्द के लिए। श्रनन्त ऋकाश सूर्य, चन्द्र तथा अगिएत नचत्र-दीपों द्वारा विधाता की इस अन्यतम और प्रिय सृष्टि की दिन रात अर्चना किया करता है। किन्तु आधुनिक विज्ञान ने हमारी इस धारणा को धक्का दिया। जहाँ हम यह विश्वास करते थे कि हमारा मंसार 'सुष्टि कर्त्ता'की विराट महिमा का एक मात्र व्यक्ति करण है वहीं विज्ञान की गवेषणात्रों ने हमारे सम्मुख बिना किसी संदेह से यह सिद्ध कर दिया कि इस विराट विद्व में पृथ्वी की रचना रहस्यमयी प्रकृति के एक नगण्य इंगित के ऋतिरिक्त अप्रोर कुछ नहीं है। विश्व में पृथ्वी का स्थान महार्णव में एक लघु जल त्रिन्दु के बराबर ही हैं। भूलोक का महत्व है, और वहुत बड़ा महत्व है, किन्तु उस अर्थ में नहीं जिसको दृष्टि में रख कर पृथ्वी के प्राणि इसकी महिमा की व्याख्या करते आये हैं। पृथ्वी का विश्व के केन्द्र स्थान में रहना तो दूर रहा-जिस सूर्य को नाभि स्थान से रखकर उसके चारों और पृथ्वी ही नहीं, वरन् सीर-परिवार के सभी ग्रह अविराम चक्कर काटा करते हैं और जो सूर्य भूलोक की प्राण शक्ति का एक मात्र उद्गम है वही सूब अपने अश्रित नव प्रहों, विभिन्न उपग्रहों और धूमकेतुओं के साथ कुम्हार-चक्र की तरह निरन्तर घूमती हुई विकराल नोहारिका आकाश-गंगा के एक कोने में -अपनी अनन्त यात्रा सम्पन्न करने में निरत है। पृथ्वी से करीब दस लाख गुना बड़ा सूर्य है और सूर्य से भी लाखों गुने बड़े तारे विश्व में बिखरे पड़े हैं। इन तारों और नचन-समूहों की उद्भानत दौड़ के बीच मानव-लोक का भार संभाले शून्य में चुपचाप थिर रही पृथ्वी पर बैठा दुआ मनुष्य श्राइचर्य स्तम्भित हो प्रकृति के इन श्रद्भुत न्यापारों को उत्कट उत्सुकता तथा विकट कुत्इल के साथ देखता चला चा रहा है। ऋपने जीवन के रहस्य के सम्बन्ध में उसकी ऋतृप्त प्यास नियति कें इन विकराल तथा रहस्यपूर्ण व्यापारों के आगे यदि उसके कण्ठ में ही सुख जाय तो क्या श्राइचर्य ?

विद्यत में कोई वस्तु स्थिर नहीं। सभी तारे और नचत्र छोटे अथवा बड़े अपनी दशा में यूम रहे हैं और ऐसा लगता है कि अल्थाभुन्थ दौड़तें हुए पदार्थों के इस मयंकर समृह को अपने श्रंक में समेटे यह त्रानन्त विश्व स्वयं अप्रमान है। यह बहुत स्वाभाविक है कि विश्व का यह रूप देखकर जहाँ पृथ्वी से कोटि कोटि गुने बड़े तारे श्रज्ञात शक्तियों से प्रेरित हो श्रपनी अशान्त दौड में संलग्न हैं--- मनुष्य मन में डरे कि किसी किसी किसी की उसकी नन्हीं सी पृथ्वी अकरमात् किसी दैत्याकार तारे से टकरा कर विदीर्ण हो जाय और परिणाम स्वरूप उसका यह अत्यन्त त्राकर्षक भूलोक एक चल में प्रालहीन हों महाज्ञून्य में विलीन हो जाय। पर इस भयंकर सम्भावना से बहुत हरने को आवश्यकता नहीं, क्योंकि तारों की संख्या तथा उनकी गति श्रीर स्थिति के विषय में हम लोगों का जो ज्ञान है उसके आधार पर यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि ऐसो त्राकस्मिक दुर्घटना का त्राना कोटि कोटि त्रारव वर्षों तक सर्वेधा ऋसंभाव्य है। बहुत सम्भव है कि उसके बहुत पहले ही सूर्य के तापक्रम में परिवर्त्तन होने के कारण पृथ्वी पर प्राणि संहार घटित हो जाय। लेकिन यहाँ मेरा मन्तव्य प्रलय की सम्भावनात्री पर विचार करने का कदापि नहीं है; मैं तो केवल यह दिखाना चाहता हूं कि इस विराट विश्व में हमारी पृथ्बी कितनी असहायहीन तथा नगण्य हैं। परन्तु पृथ्वी का मानव उतना ही पराक्रमी प्रतिमा-साली तथा महत्वपूर्ण है। महानास की सम्भावनार्ये साधारणतः सुनने में भयप्रद और डरावनी भले हों, पर मानव ने उन सम्भावनात्रों की खोज कर अपना बड़ा उपकार किया है। मूल प्रश्न के उत्तर की अग्रेर या यो कहें कि परम-सत्य के ज्ञान की अग्रेर इंससे वह एक कदम अग्रेर आगे वढ़ गया है। महानाश का डर अब उसे विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसने यह भली भाँति समम लिया है कि चाहे वह सुष्टि के रहस्य को जानने से बहुत दूर भले ही हो, पर विश्व में रिश्रत जह या चेतन सभी पदार्थों के मूल में निहित नियति के एक व्यापक विभान का झान उसे हो गया है। अब वह विश्वास के साथ कह सकता है कि जड़ चेतन के अनन्त प्रकारों से युक्त विद्यन का यह भन्य प्रासाद जिन त्राधारभूत ईंटॉ और उन्हें सुन्यवस्थित तथा सुदृढ़ रखने वाले (सीमेक्ट) गारों से विनिर्मित है उनके मौलिक स्वभाव का परमज्ञान उसे हों गया है। उसने यह इमेशा के लिए जान लिया कि भौतिक मंसार के मूल में विभिन्न तत्वों के कुछ अविभाज्य पदार्थ करा है जिनकी संख्या तथा जिनके विद्तुत-गुरा और वेग पदार्थों को उनका वाह्य आकार श्रीर रूप प्रदान करते हैं। परमाण के केन्द्रक और उसके चारों ओर अपार वेग से घूमने वाले 'एलेक्ट्रॉन' 'प्रोटॉन' त्रादि सूदम कर्षों के विषय की तत्व-ज्ञान बीसनी शताब्दी के विज्ञान की अनुपुन देन है। श्रव मनुष्य एक ओर श्रनन्त विदव के प्रसार तथा उसके अन्तर में बिखरे हुए अनेक लोकों की समीचा कर सकता है तो दूसरी श्रीर वह कल्पनातीत सूदमता के प्रतीक पर-माखाओं के गुरू से भी प्राय: पूर्ण रूप से परिचित हो गया है। मृष्टि का रहस्य जानने में अब उसकी स्थिति इस प्रकार है—िकसी अनादि और अनन्त सीधी रेखा के बीच में एक निश्चित बिन्द का उसे ज्ञान हो गया है, उसके ऊपर खड़ा होकर वह दोनों तरफ जा सकता है। इस स्थिति को पहुँचना उसकी साधारण विजय नहीं है। उसने समक लिया कि इस संसार में कोई चीज़ शास्त्रत नहीं-न कोई गति, न कोई रूप, न कोई शक्ति और न कोई पदार्थ-न देश और न काल । आइक्त है केवल इन सभी की जड़ में अविरल प्रवाहित होने वाला हमारे मूल-प्रश्न का उत्तर-सृष्टिका अञ्जय रहस्य-परम सत्य।

तो त्राज मनुष्यता के विकास का, उसकी प्रगति और सृष्टि का रहस्य जानने में उसके प्रकरनों तथा उसकी पहुँच का यदि उचित मृत्याकन करना हो तो उसके लिए हमें उपरोक्त पृष्टभूमि का सहारा लेना पड़ेगा। कान के प्रत्येक होत्र में, प्रत्येक दिशा में त्राधुनिक विज्ञान ने क्रान्तिकारी - परिवर्त्तन किए हैं। ऊपर तो केवल उसके एक अति महत्वपूर्ण अंग की ओर संकेत किया गया है। यहाँ हमारी बौद्धिक मंस्कृति के विकास के एक दूसरे पहलू की चर्चा कर देना आवश्यक अतीत होता हैं। मानव-समाज के लिए किसी भी प्रकार के ज्ञान की गरिमा इसी में है कि इसके आलोक का जितना अधिक प्रसार सम्भव हो किया जाय । ज्ञान के प्रसार की विधि अधवा 'शिज्यण-कला' का बहुत ही वहा महत्व है। श्रीर यह बहुत स्वामाविक है कि हमारे झान के क्रान्ति मुलक विकास के साथ हमारों शिक्तण-विधि में भी उचित परिवर्त्तन हों। इस दिशा में हमारे विश्वान के हमें पुन: बहुत बड़ी गति दी है। श्रव हमें मनुष्य के मस्तिष्क की श्राधार-भूत प्रवृत्तियों एवं शक्तियों के परख़ने के साधन मिलते जा रहे हैं। आज के मनोविज्ञान ने मनुष्य के मस्तिष्क के निमृत कोने में पड़ी हुई प्रनिथयों और शक्तिपूर्ण प्रवृत्तियों मेथा की कार्य-समता, क्रियासीलता आदि अनेक मनस्तत्वों के नापने और समभने की विधियों का वैद्यानिक अयोगों के आधार पर आइचर्य-जनक विकास किया है। अब हम सस्तिष्क की प्रखरता, सममने की अक्ति, प्रतिभा की विशेषता श्रादि गुणों को मणित के श्रंकों में व्यक्त कर सकते हैं। श्राधनिक सनोविझान का वहत ही मनोरंजक इतिहास है। यहाँ स्थानाभाव से में उसकी चर्चा नहीं करूँगा। पर यह मैं अवस्य कहुँगा कि श्रन्ति है बेने प्रभिति मनोवैज्ञानिक ने मानव की मेधासिक तथा उसकी जित्तवृत्तियों श्रीर मनोभावों को सूत्रों में बाँधने का जो साहसपूर्ण प्रयत्न किया है यदापि वह पूर्ण हम से सफल नहीं हुआ है, पर निश्चय ही उनके प्रयास ने मनोविज्ञान को एक बड़ी शक्ति दी है। स्पष्ट है कि इन साथनों के सहारे इमारी शिचल विधि को कितना बल मिलेगा। मानव-मस्तिष्क के इस तत्वदर्शन का हमारे समाज के सामृहिक विकास पर बहुत बडा प्रभाव पड़ रहा है। हम अत्र समाज की मानसिक शक्तियों को केवल अपने अनुमान के सहारे नहीं वरन सीधे ढंग और अधिक स्पष्ट रूप से समभने की स्नमता रखते हैं। इस प्रकार एक ओर सृष्टि के तथ्यों को जानने की इमारी समता तथा दूसरी श्रोर उस आन् का सामाजिक स्तर पर प्रसार करने की हमारी योग्यता के विकास ने हमें श्राज वाध्य कर दिया है कि इस मानव-समाज के गठन और व्यवस्था में अवस्य सुधार तथा परिवर्त्तन करें।

जीवन-यापन का वह दंभ जिससे मनुष्य के सभी क्रियाकलाए अपने सम्मिलित प्रभाव द्वारा निरन्तर उसको 'परमसत्य' के झान की और प्रेरित करते रहें उसका 'जीवन-दर्शन' कहा जायगा। प्रत्येक युग में किषयों और मनीषियों ने कुछ शास्वत सिद्धान्त प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है। इस यह कह आये हैं कि विस्त में अभी तक कोई ऐसी वस्तु नहीं—कोई ऐसा शान या जीवन की क्रिया नहीं जिसे चिरन्तन अथवा शास्वत कहा जाय, पर कुछ ऐसी बातें अवस्य हैं जो अपेखा कृत शास्वता की खेतक हैं। जो भी हो समय-समय पर दार्शनिकों और शानियों ने कुछ सिद्धान्त अवस्य बनाये जिनके आलोक में मानव को संस्कृति—थारा ने अपनी यतिबिधि ठीक की और जिनसे मनुष्य जीवन को चिरकाल तक मित और प्रत्या सिलती रही है। पर यह बहुत स्वभाविक है कि ज्यों-ज्यों विस्व में प्रकृति के आन्तरिक तथ्यों का इमारा झान वृद्धता गया त्यों-त्यों इमारे ये सिद्धान्त जो अपे झाकृत अधिक अपूर्ण झान के आधार पर बनाये गये थे कुछ बेकार और निबल से होते जायोंगे। अपने इन्हीं सिद्धान्तों के प्रकाश में इमें इनकी दुक्छा वभास मिलता जा रहा है। इस सम्बन्ध में हमारा मिलत-शाल एक अनुपम उद्धाइरण उपस्थित करता है। इंगलैंण्ड के विश्वविश्वत गिष्धतझ और वैद्यानिक आइज़क न्युटन के गुरुत्वाक्षय के सिद्धान्त ने विद्यान के विभिन्न-चेत्रों की बहुत सी समस्याओं का इतना विश्वसनीय

श्रीर ठीक समाधान दिया कि लोगों ने सोचा कि सर्वदा के लिए प्रकृति के रहस्यों को जानने का एक अमोध अस्त्र मिल गया । न्युटन के अनुसार संसार की कोई दो वस्तर्ये जिनमें द्रव्य-मात्रा है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उनके अन्तर में निहित आकर्षण उत्पन्न करने वाली शक्ति सर्वदा एक निमय का पालन करती है। इस नियम को न्युटन ने गणित के एक सरल सूत्र के रूप में रखा जिसे न्युटन के 'गुरुत्वाकर का सिद्धान्त' कहा जाता है। इस सिद्धान्त के श्राधार पर न्युटन ने पृथ्वी, चन्द्रमा, बृहस्पति, शुक्र श्रादि यहों की चाल उनकी कचा, सूर्य के चारों श्रीर उनके घूमने की विधि, उनके चक्कर की अवधि तथा ऐसे ही अनेक मनोरंजक तथ्यो का पता लगाया श्रीर ज्योतिष शास्त्र के बिखरे तथ्यों को एक सूत्र में बाँधकर उसे सर्वदा के लिए एक ठोस भूमि पर त्रारोपित कर दिया। इसी नियम के सहारे गणना कर ज्योतिर्विद आज भी यह विश्वास के साथ बतला सकते हैं कि भविष्य में कहाँ और कब चन्द्रग्रहण और सूर्य-ग्रहण लगेगा। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि ग्रहण के विषय में उनकी भविष्यवाणी मिनट और सेकेंड तक ठीक उतरती है। पर न्युटन के जिस सिद्धान्त ने प्रकृति के चमत्कारों की इतनी सुन्दर मीमांसा की, जिस एक सिद्धान्त ने विज्ञान संसार में क्रान्तिकारी परिवत्तेन किए तथा जिसने गणित श्रीर ज्योतिष-शास्त्र की दिशा बदल दी, भौतिक विज्ञान को गति दी, वही सिद्धान्त त्राज की गणित की समस्या थों का समाधान देने में असफल हो गया और बरी तरह असफल रहा । उस सिद्धान्त के सहारे विद्यान का प्रकाण्ड विकास हुत्रा, पर उसी विकास ने उस सिद्धान्त की दुर्बलता और अद्यमता का दिग्दर्शन कराया। अतः न्युटन के अमर सिद्धान्त को तिलांजिल दे वैद्यानिकों ने नये नियमों का शोध करना प्रारम्भ किया और फलस्वरूप बोसवी शताब्दी के प्रारम्भ में प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक (जो त्राज कल श्रमेरिका में है) अलवर्ट श्राइंस्टाइन के 'सापेच्यवाद का सिद्धान्त' का और उसके बाद ही 'क्वेन्तम मेकसिक्स' का प्रादुर्भाव हुआ। तो मैं यही कह रहा था कि जिन सिद्धान्तों को कल तक हम सनातन समभे बैठे थे वे ही सम्भव है त्राज के ज्ञान के त्रालोकों में कमजोर और अस्थायी सिद्ध हों। इसलिए यह नितान्त त्रावस्यक है कि अपने प्रतिदिन के बढ़ते हुए ज्ञान के प्रकाश में हम अपने जीवन दर्शन की गरिमा निखारते चलें। इसमें ही इमारा श्रीय है और इसके बिना हम प्रगति शून्य हो जाँयगे-प्रवाहहीन जल राशि की तरह इस में देवित स्थिरता आ जायगी और परम सत्य की ओर ले जाने वाली हमारी प्रगति में अखण्ड व्यवधान उपस्थित होंगे। यह बात व्यक्ति राष्ट्र श्रीर समाज के लिए एक हो रूप में लाग होती है।

दितोय महायुद्ध के पश्चात् संसार इस समय एक संक्रमण काल में है। भारतीय राष्ट्र के लिए तो त्राज का संक्रमणकाल अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अनेक कच्टों, किठनाइयों और समस्यायों की कंटक-शैया के ऊपर आज हमारा राष्ट्र जागरण की करवट बदल रहा है। यह वह पुनीत चल हैं जब हमारे राष्ट्र मनीशी हमारे देश की भावी शक्ति का बीजारोपण कर सकते हैं। इस लिए इस पाठन उन्मेष काल में हमें चाहिए कि हम अपनी सभी विकार अस्त संकीर्णताओं का सर्वथा परित्याग कर निर्विकार रूप से अपने जीवन के आदशों और मान्यताओं का मृत्यांकन करें, उनका नव निर्माण करें। और उनके द्वारा अपने जागरूक राष्ट्र जीवन चिरज्वलंत एवं प्राण्दाविनी शक्ति का संचार करें। हमारी संस्कृति और सभ्यता का भूतकाल बहुत ही गौरवपूर्ण और यशस्वी रहा है। हमें उस पर अभिमान है, पर भूतकाल की उस कलापूर्ण और सुगठित कथा की सीवन उधेड़ने से हमें परम सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए तो हमें अपने प्रशस्त मविष्य के निर्माण की और उन्सुख होना होगा। भूतकाल का प्रकाश आज बिना किसी द्विविधा

के हमें भविष्य के उस अर्क आलोंकित अन्धकार की ओर बढ़ने का सबल संकेत कर रहा है जहाँ एक नयी मानव-संस्कृति और सम्यता का अनिवार्य उदय हो रहा है। नियति के रहस्यों का और विश्व में प्रतिच्चण घटित होने वाले विराट प्रकृति के विभिन्न न्यापारों का जो मार्मिक विश्लेषण आधुनिक विज्ञान ने किया है और उससे भी महत्वपूर्ण निसर्ग के आन्द्रिक तथ्यों के उद्धाटन की जो साहस पूर्ण सम्भावनायें विज्ञान की इस प्रगति में निहित हैं उन सब की यह दुनिवार चुनौती है कि मानव संसार को शीव हो सर्वनाश से बचने के लिए एक नवीन मानव-संस्कृति की स्वतन्त्र योजना करनी ही होगी। इस तत्वज्ञान के प्रकाश में हमें फिर से जीवन की मान्यताओं, आदशों और 'सनातन' सिद्धान्तों की परीचा करनी होगी, उनका नवनिर्माण करना होगा और उन्हें गढ़ना होगा। अब वह युग समाप्त हो गया जब देश राष्ट्र तथा परम्परा के अनुसार मानव समाज का वर्गीकरण किया जाता था। मानव—स्वभाव और मानव धर्म भूलोक में एक ही हैं। राष्ट्र और धर्म की दीवारों को तोड़कर अब हही मानव धर्म का अजस्त स्नोत प्रवाहित होगा।

हम जपर कह आवे हैं कि हमारे राष्ट्र-जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय बीत रहा है। इस समय हमारे राष्ट्र के भविष्य की नींव पड़ रही है। ऊपर से इमारे जीवन को चारों श्रोर भीषण समस्याओं ने घेर रखा है। आर्थिक कष्ट ने तो हमारे देश को इतनी बुरी तरह आकान्त कर रखा है कि इस समय हमारी शक्तियों का अधिकांश उसी के समाधान में संलग्न हैं। आर्थिक समस्या के महत्व को मैं किसी प्रकार कम नहीं करना चाहता, पर उतनी ही भयंकर जो दूसरी समस्या हमारे राष्ट्र के उत्थान मार्ग में दुर्लब्य पर्वत की भाँति ऋडी खडी है वह है शिखा की। देश की जन-संख्या का बहुत बड़ा भाग निरचरता के पैरों के नीचे दवा कराह रहा है और पढ़े. लिखे लोगों की शिचा भी एकांगी अधूरी और संकीर्ण है। आज का विद्यार्थी वर्ग तथा शिशु-समुदाय कल के राष्ट्र की आँखें बनेगा। श्रतः यह परम श्रावश्यक है कि इनको संकीर्णता से बचाने के लिए, प्रारम्भ से ही उचित रूप से शिचा की व्यवस्था होनी चाहिए । त्राज हमारे शिचकों को बडी तत्परता तथा सावधानी से अपने कर्त्तव्य पथ पर डटना है। गाँव की जीर्स मोंपड़ियों में अद्ध नग्न त्रीर अधभूखे बालकों के मस्तिष्क में भी ज्ञान लिप्सा को ज्योति जलानी होगी जिससे भावी राष्ट्र की चेतना जागरुक रहे और उसकी नेत्र दीस छीए न होने पावे। प्रायमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिचा की अट्ट शृंखला मानव धर्म के नवीन आदशों से अनुप्राणित होती रहे तथा हमारी नवीन मान्यताश्रों की ज्वलन्त ज्योति इनके जीवन दर्शन को सतत आलोकित करती रहे।

जिस प्रकार विज्ञान के च्रेत्र में वैसे ही शिचा के च्रेत्र में भी पाश्चात्य देशों ने बहुत व्यापक उन्नति की हैं। हमारे राष्ट्र को शीव्र ही प्रत्येक च्रेत्र में उनके समकदा होना है, अन्यथा सांस्कृतिक दौड़ में हम हमेशा के लिए पीछे छूट जांवगे और हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो अपना ललाट उन्नत नहीं कर सकेगा। योरप और अमेरिका में शिचा चेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोगों के पश्चात् जो शिचा पद्धतियाँ प्रचलित हुई हैं उनका विवेचनात्मक अध्ययन हमारो शिचा संस्थाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और अयेस्कर सिद्ध होगा। उपर के विश्वलेषण से यह प्रकट हो गया होगा कि हमारे देश में विज्ञान के ज्ञान और वैज्ञानिक शिचा के प्रसार की कितनी विकट आवश्यकता है। हिन्दी अब राष्ट्र भाषा होने पर ही है और इस गौरव का भार वह तभी वहन कर सकेगी अब इसका वाज्ञमय हमारे नवोदित राष्ट्र की ज्ञान पिपासा के शमन करने की चमना रखता हो। हमारे

देश में बदि शिचा प्रसार हिन्दी के माध्यम द्वारा श्लेबा है तो इस भाषा में पाश्चात्य शिचा का एक क्रमबद्ध आलोचनात्मक इतिहास की जो आजकल के शिचा सिद्धान्तों के प्रकार में लिखा गया हो बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। प्रस्तुत पुस्तक ने बहुत ही सराहनीय ढंग से हमारी इस आवश्यता की पूर्त की है। विद्वान् लेखक ने केवल पाश्चात्य दार्शनिकों और शिचा विशारहों की विचार-धारा का दिन्दर्शन मात्र हो नहीं कराया है, अपितु इस पुस्तक में उनके सिद्धान्तों और विचारों को लेखक ने बहुत ही विवेक पूर्ण विवेचन तथा मामिक अनुशीलन उपस्थित किया है। इस मन्थ के लेखक श्री सरयू प्रसाद चौवे हिन्दी साहित्य में अपनी इस कृति के सहारे पहली वार प्रवेश कर रहे हैं। उनकी यह कृति ही उनका सबसे बड़ा परिचय, उनके अध्ययन और साधन का श्लोतक तथा उनकी विद्यता का परिचायक है। पर इतना में अवश्य कहूँगा कि लेखक को बहुत ही बजुदीक से देखने और जानने का मुक्ते अवसर मिला है। वे आधुनिक मनो विज्ञान के मर्मश्च पंडित ही नहीं वरन् बचों से लेकर अवकों तक की शिचा विधि में उन्होंने इसका प्रयोग किया है। श्रीर अपने क्षित्र में उनकी अपनी धारणायें और मत हैं। वे स्वयं एक सफल शिचक है और अपने क्षित्र में उनकी अपनी धारणायें और मत हैं। वे स्वयं एक सफल शिचक है और अपने क्षित्र में उनकी अपनी धारणायें और मत हैं। वे स्वयं एक सफल शिचक है और अपने क्षित्र में उनकी अपनी धारणायें और सत हैं। वे स्वयं एक सफल शिचक है और अपने क्षित्र में उनकी के सहारे वे देश तथा साहित्य की भविष्य में बहुत बड़ी सेवारों करेंगे।

ग**बित-विभाग**, इकाहाबाद<sup>®</sup>यूनिवर्सिटी, १६ **फा**वरी, ४६

— उदित नारायण सिंह

#### प्राक्कथन

मानव सभ्यता का प्रवाह आजकत पिक्स से पूर्व की और है। संसार के सभी देश पाक्सात्य सभ्यता से प्रभावित दिखलाई पड़ते हैं। आज हमारे जीवन का कदाचित ही कोई ऐसा अंग है जो इस प्रभाव से अल्ला हो। इस प्रभाव में व्यक्ति 'अपना' न भूल जाय—वह कहीं दूसरे की माँ को अपनी माँ न कहने लगे—इसलिये यह आवश्यक है कि वह दोनों के रूप को भलो-भाँति समन्ने और अपने विकास का उचित प्रयत्न करे। हमें अपने विकास के लिये अनेक वातों पर ध्यान देना होता है। इन वातों का शिक्षा से धनिष्ट सम्बन्ध है। शिक्षा ही विकास का सबसे बड़ा साधन है। इस शिचा के रूप को निर्धारित करने में प्राच्य और पश्चनात्य सभी देशों के शिक्षाविदों ने भनीरथ प्रयत्न किया है। वस्तुतः आज का शिचा-क्रम उन्हों के परिश्रम का फल है। कहना न होगा कि ऐसे विद्वानों के मत से अवगत होना प्रत्येक शिचा-शास्त्र प्रेमी के लिये अपैदित है। इस भावना से ही प्रेरित होकर लेखक ने इस पुस्तक के रचना की कल्पना की। पर इसमें केवल पाइचात्य देशों के कुछ शिच्या विशेषशों हो के मत पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

स्वराज्य प्राप्ति के फलस्वरूप हिन्दी का मान सभी चेत्रों में बढ़ता हुआ दिखलाई पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि हिन्दी को सभी दृष्टिकोण से परिपूर्ण किया जाय । हिन्दी में शिखा विषयक साहित्य का बड़ा अआव है। हर्ष का विषय है कि अब कुछ लोगों का घ्यान इसर जाने लगा है। लेखक ने भी इस पुस्तक द्वारा इस अभाव की थोड़ी पृति करने की चेध्या की है। वह अपने इस प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ है यह तो पाठक ही जानें; पर यदि इससे किसी को भी इस चेत्र में आगे कार्य कर हिन्दी साहित्य को धनी बनाने की प्रेरणा मिल सकी तो लेखक अपना परिश्रम सफल समभेगा।

प्रत्येक अध्याय के अन्त में आगे अध्ययन के लिये सहायक पुस्तकों की सची दे दी गई है और हर पैराग्राफ का सारांश उसके प्रारम्भ में ही मोटे अचरों में दे दिया गया है । पुस्तक को अपने चेंत्र में परिपूर्ण बनाने की पूरी नेष्टा की गई है। ५०० ई० पू० से लेकर वर्त्तमान काल तक के पाश्चात्य शिचा के विकास की इसमें पूरी विवेचना है। विषय को शास्त्रीय बनाने के लिये अन्तराष्ट्रीय ख्यित प्राप्त लेखकों की सम्मतियाँ स्थान-स्थान पर दी गई है। इस पुस्तक के उत्पादन में लेखक मौलिकता का विशेष दाना नहीं कर सकता, पर इसमें आये हुए कुछ शिचा विशेषझों पर उसकी सम्मतियाँ एकदम अपनी है।

पुस्तक की रचना केवल परीचार्थियों के ही दृष्टिकोण से नहीं की गई है, वरन् इसमें सभी शिचा-शास्त्र प्रेमियों की साधारण रुचि पर ध्यान रक्खा गया है। विदेशी पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद में हिन्दी भाषा की परम्परा सदैव सामने रही है। पुस्तक में अन्य भाषा के शब्दों को स्थान देकर हिन्दी भाषा की खिचड़ी नहीं बनाई गई है। यदि अन्य भाषा के शब्द स्थान प्राप्त कर सके हैं तो उन्हें हिन्दीमय होना पड़ा है। इसकी रचना में लेखक का यह अनुभव रहा है कि प्रयस्त करने पर हिन्दी भाषा को भी उसकी परम्परानुसार बहुत शोध ही धनी बनाया जा '

सकता है। परन्तु उपयुक्त नीति के पालन में भाषा को सुगमता और सुबोधता को बिल नहीं दे दी गई है। अतः संस्कृत के तत्सम राष्ट्र भी नगण्य रूप में ही स्थान प्राप्त कर सके हैं।

मेरे कुछ मित्रों का यह सुआव रहा है कि अँग्रेज़ी पारिभाषिक शब्दों को उनके हिन्दी पर्याय के साथ ही साथ पुस्तक के कम में दिया जाय । वस्तुतः अधिक व्यावहारिक यही हुआ होता। पर व्यावहारिकता के लियें सिद्धान्त को बिल नहीं दी जा सकती। फलतः उनके इस सुआव के स्वांकार करने में मुक्ते सदैव हिचिकचाहट बनो रही। इस विषय में में अपने एक सिद्धान्त पर अहा रहा। वह यह कि "हमारी हिन्दी भाषा भी किसी भी भाषा के सदृश् सम्पूर्ण हो सकती है।" यदि हिन्दी से किसी अँग्रेज़ी पुस्तक में शब्द लिये जाते हैं तो उन्हें हमारे देश में भी विशेषकर रोमन लिपि में ही स्थान प्राप्त होता है। इसके विषय में मुक्ते यहाँ कुछ नहीं कहना है। पर हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि "क्या हमारी हिन्दी में ऐसा नहीं हो सकता?—उसे भी ऐसा क्यों न बनाया जाय ?" इसी भावना वश मैंने विदेशी पारिमाषिक शब्दों को भी पुस्तक के साधारण कम में नागरी लिपि का ही आवरण दिया है। तथापि पाठक की सुविधा पर ध्यान रख पुस्तक के अन्त में अँग्रेज़ी पर्याय के साथ पारिभाषिक शब्दों की पूरी सूची तथा अनुक्रमणिका (अँग्रेज़ी शब्दों के साथ) दे दी गई है। आशा है पाठक मेरे इस सिद्धान्त का आदर कर अपनी असुविधा के लिये समा करेंगे।

पुस्तक जुलाई, १९४८ ई० में ही प्रकाशित हो जाने वाली थी, क्योंकि इसकी रचना अप्रैल, १९४८ ई० के भीतर ही समाप्त हो गई थी। प्रकाशक महोदय ने अपनी रुचि अनुसार इस पुस्तक के लिये नये टाइप बनवाने की सीची। कुछ कारणों वश्च नये टाइप गत अक्टूबर के पहले तैयार न हो सके। इधर विद्यार्थियों तथा शिवा-शास्त्र प्रेमियों की इसके लिये माँग दिन पर दिन बढ़ती गई। अतः प्रकाशन में शीव्रता करना आवश्यक जान पड़ा। फलतः कुछ अक्टुढियाँ रह गई हैं। इनका कुछ उल्लेख शुद्धि-पत्र में कर दिया गया है। आशा है शेष पाठक कहीं-कहीं स्वयं सुधार लेने का कष्ट करेंगे। कागज के अभाव तथा अन्य विषम परिस्थितियों के कारण प्रकाशक पुस्तक को इतने छोटे टाइप में ही तैयार करने में बाध्य हुये। इसीिलेथे पुष्ठों पर किनारा भी पतला ही छोड़ा गया है। पुस्तक को सुन्दरतर रूप देने की इच्छा रखते हुये भी उसे और अच्छा नहीं बनाया जा सका। इसका वास्तव में खेद है। परन्तु यदि शिचा शास्त्र प्रेमियों ने प्रोत्साहन दिया तो द्वितीय संस्करण में ये दोष दूर कर कर दिये जागेंग। मेरी दुष्टि से हिन्दी में अपनी कोटि का यह प्रथम प्रयास है। अतः कई प्रकार के दोषों का रह जाना स्वाभाविक है। इन सब दोषों की ओर संकेत करने के लिये पाठकों से लेखक की प्रार्थना है।

श्रव कृतज्ञता प्रकाशन का सुंखंद कर्तंच्य सामने त्राता है। किसी कार्य के करने में मेरे सामने गुरुवर श्री नीरेन्द्रनाथ मुखर्जी (बनारस) का व्यक्तित्व सदैव उपस्थित रहता है। उनके व्यक्तित्व में इतना बल है कि वह निर्जीव को भी सजीव बना सकता है। जब में परिश्रम करते समय थककर बैठने लगता हूँ तो उनका स्मरण कर में पुनः प्रेरणा और उत्साह प्राप्त करता हूँ। इस पुस्तक की रचना में मुक्ते इस प्रेरणा और उत्साह ने ही त्रागे बढ़ाया है। अतः सब प्रथम में उन्हीं का ऋणी हूँ और आजीवन ऋणी रहूँगा। में मानता हूँ कि वे मेरे इस उद्गार पर इस पढ़ेंगे। पर क्या भक्त पर ईश्वर नहीं हँसता जब वह उस पर 'फल-पत्र-पुष्प' चढ़ाता है ?

प्रथाग विश्वविद्यालय के १९४५-१९४७ ई० के शिचा-काल में अपने अध्यापक प्रो० पसुपुलेटि श्रीनिवासुल नायुद्ध, एम० ए० अध्यच, शिचा विभाग, से जो कुछ मैंने प्रेरणा पाई वह मेरे इस कार्य में सदा सहायक रही। उनके सुमावों को मैंने यथा शक्ति श्रंकित कर लिया था। उनका प्रमाव इस रचना में भी श्रा गया है। इसीलिये मैंने अपनी इस छोटी सी कुित को उनके चरणों में समर्पित करने का निश्चय किया। उन्होंने मेरा आग्रह स्त्रीकार किया। इसके लिये में उनका हृदय से श्राभारी हूँ। कार्य भार से देव रहने पर भी पुरत्क की समीचा कर जो उन्होंने 'कोरवर्ड' लिखने का कष्ट उठाया उससे में सचमुच श्रपने को सम्मानित समभता हूँ।

इस पुस्तक के "अामुख" लेखक सुहृदवर श्री उदित नारायण सिंह के प्रति में अपने उद्गार कैसे व्यक्त करूँ! लेखनी यहाँ रुक जाती है!

हस्तलिपि दुहराने का कार्य भार मेरे मित्र व शिष्य श्री प्यारेलाल रावत, बी० प०, प्ल० टी०, ने सहष स्वीकार किया। इनका दुहराना पुस्तक पर 'पॉलिश' के समान हुआ। हुँ तो और स्पेन्सर पर इनके कुछ सुभाव सहायक सिद्ध हुये। पृष्ट २४ की अन्तिम दस पिक्तियाँ ('यह बात विशेष कर ध्यान देने योग्य हैं '' '' भारतीय दर्शन के अनुसार भी' —) और पृष्ट १९८ की अन्तिम दो से पृष्ठ १९९ की प्रथम चार पंक्तियाँ (''भावना जीवन की वह अजस्त '' '' भावना जीवन की वह अजस्त '' '' भावना जीवन की वह अजस्त '' '' भावना की न समभ सका।'') तक इन्हीं की ही लिखी हैं। ''में हृदय से आभारी हूँ' —क्या इतना कह देने से ही मैं श्री रावतजी से उक्तिया हो सकता हूँ ?

विदेशी पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय निश्चित करने में मुक्ते अपने पुराने अध्यापक पं० सीताराम चतुर्वेदी, एम० ए०, एल एल० बी०, बी० टी,० वर्त्तमान प्रिन्सीपल, सतीश डिग्री कॉलेज, बिलया, से बड़ी सहायता मिली है। सहायता याचना पर 'नहीं' कहना आप का स्वभाव ही नहीं। में पण्डितजी का बहुत ही अनुगृहीत हूँ।

अपने सहयोगी श्री डा॰ नरेन्द्रदेव शास्त्री, एम० ए०, डी॰ फिल, तथा पं॰ हरिदत्त शर्मा, शास्त्री, सप्ततीर्थ, वेदान्ताचार्य, एम० ए० से भी मुभे कुछ सहायता मिली है। अतः मैं आप लोगों का आभारी हूँ। मेरे मित्र श्री हरनारायणींसह, बी॰ ए०, एल० टी॰, तथा श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा, बी॰ए०,एल०टी॰, तथा कॅलेज के टीचर्स ट्रेनिङ्ग विभाग के वत्तमान विद्यार्थों श्री सनकसन्दन शर्मा, विजय शंकर सिंह गौतम, बालकृष्ण शर्मा, परमेश्वरी सहाय, हरप्रसाद शर्मा, देवेन्द्रनाथ सिंह, रामकलप सिंह, भानुप्रकाशसिंह, जगन सिंह, त्रिवेणीप्रसाद सिंह, देवकीनन्द्रन शर्मा, जयन्तीप्रसाद शर्मा, श्रीविलास पण्डित तथा जुगेन्द्रपालिस ने कष्ट कर शुद्धि-पत्र बनाने तथा अनुक्रमण्कि। का कम ठीक करने में पूरा सहयोग दिया है। अतः मैं इन सब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

सुम्प्तसे इस पुस्तक के लिखने की चर्चा हमारे प्रकाशक महोदय के सुपुत्र श्री राजनारायण अग्रवाल, बी० ए० ने की। मेरी माँग के अनुसार वे श्रावश्यक पुस्तकें तथा अन्य सामग्री सदा बड़ी तत्परता से उपस्थित करते रहे। वस्तुतः उनकी इस सहायता विना पुस्तक इस समय न निकल पाती। अतः एक प्रकार से इस पुस्तक के लिखे जाने का श्रेय उन्हीं को है।

विदेशों से प्रकाशित इस विषय की प्रायः सभी पुस्तकों से लेखक ने सहायता ली है। उनका श्रलग-श्रलग उल्लेख करना कठिन है। पर वे सभी लेखक के धन्यनाद के पात्र हैं।

फास्पुन पूर्विमा, २००४ मार्च १४, १६४६, टीचर्स ट्रेनिङ्ग विभाग, बकायन्त राजपुत काखेज, जागरा ।

--सरयू प्रसाद चौ**वे** 

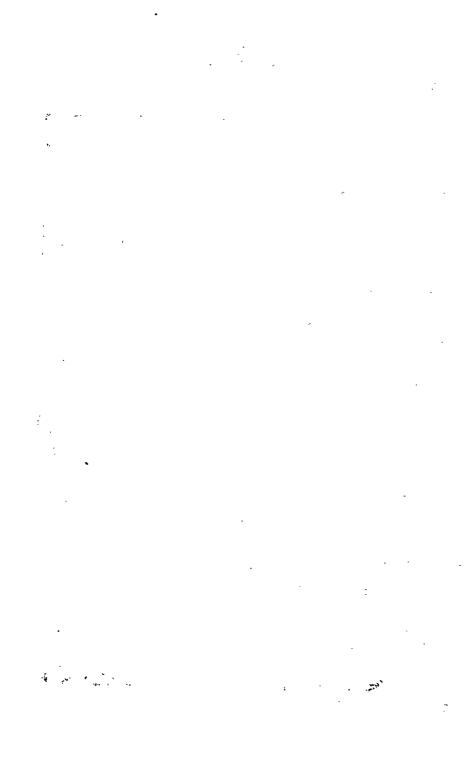

# विषय-सूची

फ्रोरवरं—प्रो० पसुपुलेटि श्रोनिवासुल नायुद्, एम० ए०— सासुस—श्री उदित नारायणसिंह, एम० ए०—फ-च प्राह्मसन—ख्र-फ

## पहला अध्याय यूनानी शिचा—१-१६

१—स्पार्ती शिवा—१-७—स्पाती जीवन श्रादर्श-१, शिवा श्रादर्श-२, स्त्री शिवा-५,

२--- र्थेनी शिचा---७-१६; एथेन्सवासियों का शिचा त्रादर्श और उनकी सभ्यता की देन-७, एथेनी के ब्रादर्शों के दोष-८, प्राचीन यूनानी शिचा-९, नवीन यूनानी शिचा ११, सोफिस्टवाद-१२, यूनान के नये युग में शिचा की जटिल समस्यायें-१४, सहायक ग्रन्थ-१५

# दूसरा अध्याय

## कुछ यूनानी शिचक--१७-४१

- सुकरात १७-२०, प्रारम्भिक जीवन १७, उसका उद्देश-१८, पाट्य-वस्तु-१८, सुकरात की विध-१९, उसका प्रभाव-२०, सहायक पुस्तके-२०
- ३--- प्ररस्तू---- २६-४१-प्रारम्भिक जीवन-२६, शिचा उद्देश्य-१८, शिचा का रूप-१९ शिचा की व्यवस्था-४०,-का महत्व-४१, सहायक पुस्तकें-४१

## तीसरा ऋष्याय रोमन शिक्ता—४१-४१

१—रोमन शिका का भावरां तथा उद्द रय—४२, रोमन शिक्षा इतिहास के पाँच भाग-४३, २—किन्टी विषय-४६-५०, उसका महत्त्व-४६, शिक्षा सिद्धान्त-४७,-का प्रभाव-४९, सहायक पुस्तकें-५०

## चौथा श्रद्याय मध्ययुग—५२-७६

श—प्राचीन चर्च — ५२-५५, कैंटेक्यूमिनल स्कूल-५३, एपिसकोपल एण्ड कैंग्रेड्ल स्कूल्स-५४,
 स्वाचीन का प्रारम्भ — ५५-६३, मठीय शिक्षा के नियम-५६, सात उदार कलायें – ५८, मठों में शिक्षा-६०

- ३—विद्वाद्वाद-६३-६६,-का शिचा पर प्रभाव-६४,-विकास-६५, आलोचना-६६
- ४--- सध्ययुग में विश्वविद्यालय--- ६६-७२ विश्व विद्यालय के रूप ६९, व्यवसायिक शिद्या--६९ शिद्यण पद्धति-७०, पाठ्य वस्तु ७१, विद्यार्थी-७१, उपसंहार-७२,
- १—शिवा के श्रन्य स्थान—७३-७६, वीरता की शिवा (शिवेलरी)-७३, संघों में शिवा-७५, सहायक पुस्तके-७६,

#### पाचवाँ ऋघ्याय

## पुनरुत्थान (रिनेसां) काल-७५-८७

- १—नईलहर—७७-८२, इटलो में पुनर्जागृति-७८,-शिचा पर प्रभाव, मानवता वादी आदर्श-७९, स्त्री शिचा की समस्या-८०, शारीरिक शिचा-८०, नैतिक और धार्मिक शिचा-८१, बाल मनोविज्ञान-८२
- २—मानवतावादी ( ह्यू मनिस्टिक ) शिचा का उद्देशय—८२-८५, पाठ्य-वस्तु तथा पाठन विधि—८२, रचना शैली—८३,—शिचा के दोष व गुर्ण—८४

#### छठा अध्याय

#### ्सुधार क(ल---दद-६४

- सुधार काल (रिक्रॉमेशन पीरियड) का शिचा पर प्रभाव— ==-९०, जर्मनी == =९०, इंक्लिण्ड —९०, दी ऑवंडर ऑवं जेंसस—९०, दी ओरेटरी ऑवं जेंसस—दी पोर्ट रॉयल स्कूल्स—९१, उपसंहार—९१
- २-मार्टिनलूथर--९२-९३
- .३—कैलविन् ९३-९४, जॉन नॉक्स, व्विङ्गर्ली—९४, सहायक पुस्तकें—९४

## सातवाँ ऋष्याय यथार्थवाद—६६-११६

- १---वर्षो --- ९६-९७
- २--- त्रथार्थवाद् का अर्थ---९७
- ३— मामवतावादी यथार्थवाद ( ह्यूमनिस्टिक रियलिजम )—९८-१०२, राबैले-९६, पेस्तालॉजी-९९, राबैले-९८,
- श्व- सामाजिकतावादी यथार्थवाद ( सोशज रियलिज्ञम)-१०२-१०५, प्रादुर्भाव का कारण-१०२. मॅानटेन--१०३-१०५,
- स्वानुभववादी (सेन्स) यथार्थवादः—१०५-११७, मूलकास्टर—१०६-१०७, बेकन—१०७-१००, राटकं—१००, कोनियस-१०९-११७, किक की त्रालीचना-११४—
  कोनेल-११५,—पेस्तालाजी-११५, बेकन-राटके और कमेनियस पथप्रदर्शक-११६-११७
- इ—यथार्थवोद् का प्रभाव—११७-सहायक पुस्तकें—११८-११९

#### आठवाँ ऋष्याय

## शिज्ञा में विनय की भावना (डिसिप्लनरी कनसेप्शन त्र्याव् एड्स्केशन ) १२०-१२८

**.ર.—તારપર્યં—**૧૨૦–૧૨૧

२--- बॉक---१२१-१२७, लॉक उपयोगितावाद का समर्थक-१२३-१२६,--- अन्य शिचकों से तुलना--१२६-१२७-इरवार, बेकन, मॅानटेन व रूसो

३-- आसोचना-१२७-१२८, जर्मनी के स्कूर्जी पर प्रभाव-१२८, सहायक पुस्तके-१२८

## नवाँ ऋध्याय

#### प्रकृतिवाद--१२६--१४६

**१---प्रकृतिवाद क्यों उठा !--**१२९, प्रबोध-१३०,

स्तो—१३१-१४७—प्रारम्भिक जीवन-१३१—प्रकृतिवाद—१३२-१३४, प्रकृतिवाद स्रोरे शिचा-१३४, अभावात्मक (निगेटिव) शिचा-१३४-१३६, शिचा का उद्देय १३६-१३७, स्व शिचा (सेल्फ टीचिङ्ग)—१३७-१३९, विकास की अवस्थाये-१३९-१४०, पाँच वर्ष से वारह वर्ष तक शिचा—१४०-१४१, बारह से पन्द्रह वर्ष तक शिचा—१४१-१४२, पन्द्रह से बोस वर्ष की शिचा—१४२, स्त्री शिचा—१४२-१४३, एमील की आलोचना—१४३-१४४, स्तो का प्रभाव-१४४, रूसो के शिचा सिद्धान्त तथा अन्य शिचा विशेषकों से उनका सम्बन्ध १४५-१४६ प्रकृतिवाद का प्रभाव—१४६-१४७

१—वेसडो—१४७-१४९, फ़िलैनथोपिनम—१४७,—का सिद्धान्त-१४८, बेसडो का स्थायी प्रभाव—१४९, सहायक पुस्तकें—१४९

## दसवाँ श्रष्ट्याय मनोवैज्ञानिक प्रगति—१४०-१६२

१--तास्वयं--१५०-१५१

२---पेस्ताबाँजी---१५१-१६६, प्रारम्भिक जीवन--१५१-१५३,

उसके शिषा सिद्धानत—१५३-१५४, ऑन्ट्वॉङ्ग—१५४, शिचा को मनीवैद्यानिक बनाना—१५५-१५९, शक्तियों के विकास से चार अभिप्राय—१५९-१६०, स्कूल प्यार का घर—१६०-१६१, पेस्तालॉज़ी ने रूसो के अभावात्मक सिद्धान्तों को यथायता दी—१६१-१६४, बेसडी और पेस्तालॉज़ी—१६४-१६५,पेस्तालॉज़ी के सिद्धान्तों के सार—१६५, स्कूलों पर पेस्तालॉज़ी का प्रभाव—१६५

#### ्रे—इरबार्ट--१६६--१७८, प्रारम्भिक जीवन---१६६

शिद्या उद्देश-१६६-१६७,-पेस्तालाजी-१६७-१६८, उसका विचार सिद्धान्त-१६८-१७०, नियमित पद (फॉर्मल स्टेप्स )-१७०-१७१, विश्लेषणात्मक तथा मंश्लेषणात्मक विधि-१७१, रुचि श्रीर बहुरुचि-१७२-१७४, श्रन्तः स्वातन्त्र्य-१७४, विश्व का सौन्दर्य बोधक प्रदर्शन- १७४-१७५, विनय, शिवा तथा श्रादेश-१७५-१७६, शिवा और श्रादेश-१७६, शिवा सिद्धान्त के सार-१७७, त्रालोचना-१७७-१७८, उसका प्रभाव-१७८

#### **४---फ्रोबेल---**१७६--१९१,

प्रारम्भिक जीवन-१७८-१७९, बाल स्वभाव-१८०, उसका शिक्षा श्रादर्श-१८०-१८१, विकास का रूप-१८१-१८२, खेल का महत्व-१८२-१८३, मानसिक विकास-१८३, देवी शक्ति-१८३-१८४, ब्रात्म क्रिया-१८४-१८५, नई शिक्षा प्रणाली-१८५-१८८, विनय भावना की धारणा-१८८, श्रालोचना-१८८-१८९, फोबेल का प्रभाव-१८९०, पेस्तालाजी और फोबेल-१९०, हरवार्ट और फोबेल-१९०,-शिक्षा सिद्धान्तों के सार-१९०-१९१, सहायक पुस्तके-१९१-१९२

## ग्यारहवाँ ऋष्याय वैज्ञानिक प्रगति—१६३–२०७

१ -- तात्पर्य -- १९३-१९५

र—हरवर्ट स्वेन्सर—१९५-२०७, प्रारम्भिक जीवन-१९५, शिचा का उद्देश्य-१९५-१९६, मनुष्य के कार्यों के पाँच भाग १९६-१९८, अवकाश समय के सदुपर्योग के लिये शिचा-१९८-१९९-अध्यापन सिद्धान्त-१९९,-२०१, नैतिक शिचा-२०१-२०३, शारीरिक शिचा-२०३, आलोचना-२०३-२०४

**३-----**₹**०४-**₹**०५** 

ध-र्षेन्सर का प्रभाव--२०५-२०७, सहायक पुस्तकें-२०७

#### बारहवाँ अध्याय

#### लोकसंप्रहवाद---२०८--२२१

१--बोक्संप्रहवाद् श्रार वैज्ञानिक प्रगति--२०५,

२--श्लोक संग्रहवाद भौर मनोवैद्यानिक प्रगति---२०८-२१०, हरबार्ट में लोक संग्रहवाद--२०९, फ़ोबेल में--२१०,

**३--शिका में खोकसंग्रहवाद की उत्प**क्ति--- २१०-- २११

**४---समाज-शास्त्र में शिक्षा का तास्तर्य---**२११-२१२

७—शिषा में वर्ष मान प्रगति — २१ = -२२१, व्यावसायिक शिचा - २१ =, विशेष उद्यम में शिचा - २१९, नैतिक शिचा - २१९, मानसिक दोष पूर्ण बालकों की शिचा - २१९ - २२०, अन्धे और बहरे बालकों की शिचा - २२०, असाधारण बालकों की शिचा - २२० सहायक पुस्तकें - २२१

#### तेरहवाँ अध्याय

## डा० जॉन ड्यूई--२२२--२२६

#### चौद्हवाँ श्रध्याय मॉन्तेसरी—२३१-२३६

प्रारम्भिक जीवन—२३१, ऋध्यापक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक— २३१-२३२, मनोवैज्ञानिक इंग्ए का महत्व-२३२,

मॅान्तेसरी स्कूल—२३२-२३५, मॉन्तेसरी स्कूल में विनय-२३६, ऋालोचना—२३६-२३७, मॉन्तेसरी प्रणाली के सार-२३४-२३८, मॅान्तेसरी प्रणाली—२३८-२३९, सहायक पुस्तकें-२३९,

## पन्द्रहवाँ ऋष्याय

#### उपसंहार---२४०--२४३

वर्त्तमान शिल्वा प्रणाली मैं प्रगतियों का समावेश—२४०-२४१, वर्त्तमान शिल्वा का तात्पर्य--२४१-२४२, पाठ्य-वस्तु--२४२, पाठन-विधि--२४२--२४३, सहायक पुस्तकें--२४३

कुछ पारिभाषिक शब्द—२४५—२५० मनुक्रमखिका—२५१--२५७ शब्द-पत्र—

## पहला अध्याय

## युनानी शिचा

#### १—स्पार्त्ती शिज्ञा —

युनानी शिचा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-डोरिक \*शिचा और श्रायोनिक शिचा। डोरिक शिचा विशेषत: स्पार्ता से सम्बन्ध रखती है और श्रायोनिक एथेन्स से। श्रायोनिक

स्पार्ती जीवन आदर्श:-स्पार्ती शरीर, सीन्दर्य उत्कृष्ट कोटि का, जीवन सैनिक, ध्यान व्यक्तिगत दिस की श्रीर नहीं. जीवन का प्रवन्ध राज्य की श्रोर से, युद्धकला श्रीर सैनिक नागरिकों की शिचा. जीवन सादा, शासन कठोर, कुटुम्ब संगठन विश्व खता।

शिचा का वर्णन आगे इस दो भागों में करेंगे- 'पुरानी यूनानी शिचा श्रीर नई यूनानी शिचा'। यहां डोरिक शिचा अथवा स्पात्तीं शिद्धा पर हम दृष्टिपात करेंगे। स्पात्त नों का डील-डौल ऋगेर शरीर सौन्दर्य उत्कृष्ट कोटिका था। वे यूनान के अन्य प्रदेशों के निवासियों से मिलकर अपनी सभ्यता तथा व्यक्तित्व का हास नहीं करना चाहते थे। वे अलग रहे। अतः उनका इतिहास यूनान के दूसरे प्रदेशों से कुछ भिन्न हो जाता है। वे सदैव अपने को दूसरे से क चा ही दिखलाने की चेष्टा में रहते थे। फलत: उनका जीवन विलक्तल सैनिक हो गया। अन्य देत्रों में वे पीछे रह गये। स्पात्ती शिक्षा का रूप समभते के लिये उनकी

सामाजिक व्यवस्था पर थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक जान पड़ता है। स्पार्ता व्यवस्था ऐसी रक्खी गई थी कि नागरिक का ध्यान अपने व्यक्तिगत हित की ओर जाने ही न पावे। राज्य की त्रोर से सब के पास पैत्रिक सम्पत्ति रहती थीं। दास खेती त्रादि करके दैनिक त्रावश्यकताएँ पूरी कर दिया करते थे। स्पात्त नों को ऋपनी जीविका के लिये आपत्तियाँ। उठानी ही नहीं पड़ती थी। राज्य की त्रोर से किसी व्यापार में उन्हें भाग लेने की त्राज्ञा न थी। घन को घृिणत दृष्टि से देखा जाता था। जो सोना चांदी इकट्रा करता था उसे 'राज्य' दण्ड देता था। लाइक-गस ने तो धन की महत्ता घटाने के लिये लोहे का सिक्का तक चलाया । जब भोजन का प्रबन्ध राज्य ही कर देता था तो स्पात्त<sup>°</sup>न के सामने केवल दो जीवन श्रादर्श रह गए। एक तो युद्ध कला श्रीर दूसरा सैनिक नागरिकों 🔂 शिद्धा । शान्ति काल में वे सैनिक शिद्धा पर ऋत्यधिक जोर दिया करते थे । व्यायाम, खेल-कृद, शिकार ऋादि उनको दिनचर्या रहती थी। वे हर समय कुछ-न-कुछ काम करते रहने की चेष्टा में रहा करते थे। उनका जीवन बहुत ही सादा था। परन्तु उन्हें बहुत ही कठोर 'शासन' के अन्तर्गत रहना पड़ता था। लाइकर्गस, जो स्पार्त्ता व्यवस्था का संस्थापक कहा जाता है, कुडम्ब के दृढ़ संगठन में विश्वास नहीं करता था। उसे डर था कि कौदुम्बिक हित में पड़ कर नागरिक 'राज्य- हित' को ठुकरा देंगे। अतः उसने कुटुम्ब का चेत्र बहुत ही सीमित कर

<sup>\*</sup>डोरिक और ऑयोनिया प्राचीन यूनान के दो प्रदेश थे-इनकी भाषायें डोरिक और श्रायोनिक कहलाती थीं। एक की सभ्यता का केन्द्र स्पार्त्ता में श्रीर दूसरे का एथेन्स में था।

दिया। प्रत्येक स्पात्तं न पुरुष, प्रत्येक स्पात्तं न बालक का पिता एवं अध्यापक समभा जाता था। 'उदारचरितानाम् तु बसुधैव कुदुम्वकम्' का यहां सीमित स्त्रेत्र में कैसा सुन्दर उदाहरण मिलता है!

श्रव हम रपार्त्ता के राज्य और शिक्षा में सम्बन्ध तथा वहाँ के शिक्षा के उद्देश्य पर दृष्टिपात करेंगे। उपर्युक्त वर्णन से सरलता से श्रनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षा देना राज्य का परम कर्त्त व्य था। सभी वालक राज्य की सम्पत्ति माने जाते थे। पिता से उनका विशेष सम्बन्ध न था। स्पार्त्ता के 'राज्य-विधान' को पढ़ने से विदित होता है मानो किसी 'सैनिक स्कूल' की

शिचा श्रादर्शः-शिचा 'राज्य' का कर्तव्य, राज्य की सम्पत्ति, श्चद्रय उसाह, धेर्य, देशभक्ति, श्राज्ञा-पालन—श्रादि गुण करना, मानव सहानुभूति और कोमल भावनात्रों को स्थान नहीं, स्त्रियों के प्रति सहानु-भूति नहीं, बालक को स्वतंत्रता नहीं, अध्यापकी का वर्ग नहीं, बीस वर्ष के नवयुवकों के श्रन्दर बालकों की टोली, निरीचण के बिये पेटॉनॉमस शासक एफर्स के अनुसार नीति निर्धारण, कोड़े मारने के लिये 'राज्य' की श्रोर से कर्मचारी नियत ।

नियमावली पढ़ी जा रही हो। 'राज्य' अथवा शिह्ना का आदर्श नागरिक में श्रदम्य उत्साह, धैर्य, सहनशीलता, देशभक्ति, आज्ञापालन, बड़ों के प्रति सम्मान तथा समयानुकूल व्यवहार करने की समता उत्पन्न करनाथा। श्रतः उनका उद्देश्य केवल सैनिक था। पारस्परिक सहानुभृति तथा कोमल भावनाओं को कही भी स्थान न दिया गया। दया. कौंडुम्बिक प्रेम तथा उदारता को ठुकरा दिया गया। स्त्रियो के प्रति भी सहानुभृति का व्यवहार नहीं दिखलाया जाता था । ललित कलाओं का हो संभवत: कोई स्वप्न भी नहीं देख पाता था। भला ऐसी सभ्यता कितने दिनों तक टिक सकरी थी !!! राज्य की ओर से शिचा की पूरी व्यवस्था थी जो 'अगोगे' नाम से प्रसिद्ध थी। स्पार्त्त न बालक को किंचित भी स्वतन्त्रता न थी। कोई न कोई हर समय उसके सिर पर सवार रहा ही करता था। अध्यापकों की कोई अलग श्रेशी न थी। बीस वर्ष के ऊपर के नवसुवकों के नियन्त्रण में शिचा के लिये कुछ बालकों की टोली दे दी जानी थी। हर वर्ष शिद्धा का पूर्ण निरीचण करने के लिये राज्य की श्रोर से एक उच अधिकारी (पेडॉनॉमस) नियुक्त किया जाता था। राज्य के प्रधान शासक (एकर्स) की नीति के अनुसार शिक्रा की व्यवस्था की जाती थी। पेडॉनॉमस की सुविधा के लिये उसके नियन्त्रण में बहुत से सहायक (बिडोई) रहते थे।

शारीरिक दण्ड देने के लिये राज्य की श्रोर से कोड़े मारने के लिये कर्मचारी नियत रहते थे। कदाचित् बचों को कोड़े भारते देख पैस्तालाजी (जो कि स्कूल को 'स्नेह का घर' समभता था) मूर्जित हो जाता था!

स्पार्त्त नों की प्रथायें कुछ ऐसी थीं जिन्हें जानने पर हम चुभित हो उठते हैं। त्राज की मानवता उसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। स्पार्त्त न बालक की शिचा शैशन काल से ही

म<sup>1</sup>ता का बालक पर मिन्निकार नहीं, कुरूप तथा भरतस्य बालक को फेंक प्रारम्भ होती थी। बच्चों के राज्य की सम्पत्ति होने से माता का उन पर कुछ अधिकार ही नहीं रहता था। मानो वे राज्य की ओर से नियुक्त की हुई दाइयां थीं। पैदा होते ही बच्चे को राज्य-सभा में लाना पड़ता था। उसके शरीर का

#### देना, स्वस्थ बच्चों का पालन राज्य की देख-रेख में ।

निरीच्चण कर उच्चपदाधिकारी यह निर्णय करते थे कि उसे जीवित रक्खा जाय अथवा नहीं। कुरूप या अस्वस्थ होने पर उसे पहाड़ की चोटी से गिरा दिया जाता था। यदि वह

गिराने से बच गया तो या तो दास उसे अपने घर उठा ले जाया करते थे अथवा वह जंगली जानवरों के मुँह में चला जाता था। अपनो जाति की अष्टिता को स्थायी रखने के निमित्त स्पार्च न ऐसी ही रीति का पालन करते थे। यदि बच्चा स्वस्थ हुआ तो माँ अपने घर ले आती थी और राज्य की देख-रेख में उसका पालन-पोषण करती थी। कुछ बड़े हो जाने पर वह उसे व्यायामशालाओं में ले जाती थी जहां वह सबका खेल-कृद देखकर संसार की च्यामंगुरता पर मुस्कराया करना था।

सात वष की ऋवस्था के बाद प्राथमिक शिचा प्रारम्भ की जाती थी। सात वर्ष का हो जाने पर बच्चे को पेट्टॉनॉमस के नियन्त्रण में छोड़ दिया जाता था। प्रत्येक नागरिक को ऋपने पुत्र की

सात वर्ष के बाद बाल क पेडाँनाँमस के नियन्त्रण में, पुत्र की श्रावश्यकताएँ पूरी करना, ६४ की टोबी छात्रावास में, व्यायाम, खेल-कूद्, ञ्रातृश्व श्रौर समानता की भावना जागृत करना, सब से बुद्धिमान बालक टोली का कसान, प्रति दसवें दिन एफर्स द्वारा निरीच्या। साधारण अगवश्यकतायें पूरी करनी पड़ती थीं। ६४-६४ की टीली में बालक छात्रावास में रखे जाते थे। उन्हें भाँति-भाँति के खेल-कूद तथा ज्यायाम आदि सिखलाये जाते थे। उनको सब काम प्राय: साथ ही करना पड़ता था। वे एक ही कमरे में सुलाये जाते थे। यह ध्यान रक्खा जाता था कि उनमें आतृत्व तथा समानता की भावना सदा जागृत होती रहे। हरएक टीली की 'इलाइ' कहते थे। सबसे बुद्धिमान, सुन्दर तथा स्वस्थ बालक को टीली का कप्तान बनाया जाता था। प्रत्येक टीजी राज्य से नियुक्त एक युवक अर्थात् 'ईरेन" के नियन्त्रण में रहती थी। वालकों पर बड़ा कठोर दियन्त्रण रखा जाता था। प्रति दसवें दिन निरीक्तण करने के लिये ''एफर्स' आया करते थे। उनके सामने प्रत्येक बालक को

नग्न उपस्थित होना पड़ता था। यदि पेट, कमर या चेहरे पर चर्वा लटकती हुई दिखलाई पड़ती और यदि शिल्पियों की मूर्तियों के समान उनका शरीर न होता तो उनको यह सममकर कठोर दण्ड दिया जाता था कि वे त्रालस्य में दिन विताते रहे और व्यायाम तथा खेल-कूद के साथ परि-हास करते रहे। कितनी बड़ी विडम्बना थी! मानो सबकी पांचों उँगलियाँ बराबर ही थीं।

प्रारम्भ से ही बालकों को कठिनाइयाँ सहने में अभ्यस्त बनाया जाता था । बारह वर्ष का हो जाने पर इसकी मात्रा बढ़ा दी जाती थी। सबको कड़े बिछौने पर सीना पड़ता था। यह विछौना

कठिनाई सहने में सम्परत करना, कहा विद्यौना, कम भोजन, सर के बाब द्योटे, 'ईरेन' की सेवा करना, सैनिकों की तरह घूम-घूम कर श्रावश्यक सामान इकट्टा करना, चोरी स्वयं तैयार करना पड़ता था। भोजन कम कर दिया जाता था जिससे भूख सहने की आदत पड़ जाय। सर के बाल छोटे रखने पड़ते थे जिससे भूप सहने के वे अभ्यस्त हो जायँ। बालकों को "ईरेन" की बहुत सेवा करनी पड़ती थी। उनके लिये सभी प्रकार का प्रवन्थ करना पड़ता था। वे बालकों को दिन-दिन भर न्यस्त रखते थे। एक च्या भी अवकाश नहीं मिलता था। सैनिकों को तरह दूर-दूर जाकर उन्हें सामान लाना पड़ता था। इस सम्बन्ध में चोरी करना

करना अपराध नहीं बिल्क पकदा जाना अपराध, चोरी करते हुए पकदे जाने पर कठोर द्वड, घूमने से भौगोबिक झान, श्राखेट, श्रभ्वास, चमोटी से शरीर को पीटना। अपराध नहीं, अपितु चोरी करते पकड़ा जाना अपराध थां।
यदि कोई पकड़ा गया तो उसको घोर अपमान करके कठोर
दण्ड दिया जाता था। देश की सभी सम्पत्ति राज्य की
समभी जाती थी। इस कारण भी बालकों को कभी-कभी
अपने लिए गुप्त रूप से चोरी करनी पड़ती थी। चारों और
घूमने से उन्हें देश का भौगोलिक ज्ञान हो जाता था। इस
प्रकार उन्हें शिकार करने का भी अभ्यास हो जाता था। यह
अभ्यास सैनिक जीवन के लिये बहुत आवश्यक माना जाता

था। किठनाइयों का अभ्यस्त बनाने के लिये चमोटी से समस्त दारीर पीटने की दूसरी प्रथा थी। इसमें प्रतियोगिता हुआ करती थी। इस प्रतियोगिता में भाग लेना अपनी इच्छा पर था। जो जितनी ही अधिक मार खा सकता था उसका उतना ही सम्मान किया जाता था। कभी-कभी इस मार में सृत्यु भी हो जाती थी। परन्तु अपने सम्मान की रचा के लिए भारतीय सती की भाति कोई किंचित सी भी चीख की आवाज नहीं निकालता था! कठिनाइयों का अभ्यस्त बनाने के लिए किंतनी कठोर परीचा थी!!

कुरती लड़ने की भी प्रथा थी। कभी-कभी साहस बढ़ाने के लिये कृत्रिम युद्ध भी किया जाना था। व्यायामशाला में एक निरिचत विधि से भांति-भांति के व्यायाम, खेल-कूद श्रादि प्रारम्भ

क्रत्रिम यद, विधि से निश्चित सबक्रो ब्यायाम करना, करना उपहास्पद समभा जाता था, शारीरिक सौन्दर्य श्रीर बल प्राप्त करना उद्दे-श्य नहीं-सैनिक जीवन के विषे योख बनाना, व्याबाम वैज्ञानि क, ढङ्ग युद्धकला, श्रम्योस के विये गुब्रामी से युद्ध, उत्साह प्रथा, 'श्रोत।' दिखाने की उत्साह देने नैतिक विकास पर पूरा ध्यान, प्राचीन वीरों का उदाहरबा, स्वर्धां, संगीत से देशमक श्रीर वीरता का भाव उत्पन्न करना ।

करना स्पात्त नों का हो काम था। वे व्यवसाय करना उप-हास्पद समभते थे। शारीरिक सौन्दर्य वा बल प्राप्त करना उनका उद्देश न था। वे केवल अपने को सैनिक जीवन के लिये योग्य बनाना चाहते थे । धीरे-धीरे जब दूसरे भी उनका अनुकरण करने लगे तो उनकी श्रेष्ठता जाती रही। स्पार्त्ता का व्यायाम करने का ढंग पूर्ण वैज्ञानिक था। किसी अङ्ग पर वे विशेष जोर नहीं देते थे । अठारह वर्ष को अवस्था हो जाने पर सैनिक शिचा की कठोरता बढ़ा दी जाती थी। युद्ध करने के भिन्न-भिन्न उपाय उन्हें बतलाये जाते थे। कभी-कभी अभ्यास के लिए वे दासों पर धावा बोल दिया करते थे और निर्दयता से उनकी हत्या कर डालते थे। स्पार्च न लोगों में उत्साह दिलाने की भी एक प्रथार्था। इरएक वृद्ध पुरुष उत्साह देने के लिये किसी नवयदक को चुन लिया करता था। यदि किसी नवयवक का चुनाव नहीं होता था तो यह उसके लिये अनादर की बात सममी जाती थी। यदि कोई बृद्ध उत्साह देने के लिये किसी नवयुवक को नहीं चुनता था तो वह अपने नागरिक कर्तव्य मे च्यत समका जाता था। नवयुवक 'श्रोता' कहा जाता था श्रीर वृद्ध 'उत्साह दिलाने वाला'। स्पार्क्ता में वृद्ध लोगों का बड़ा मान किया जाता था। युवक उनकी सभी त्राज्ञात्रों का पालन प्रसन्नता से करते थे। उत्साह देने वाले

की संरचता में ही युवक अपना सारा काम किया करता था। "उत्साह दिलाने वाला" उसके अवगुर्णा और गुणों पर सदैव कड़ी आँख रखता था। स्पार्ता में नैतिक विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता था। उनकी सारी शिचा व्यवस्था ही ऐसी थी कि नैतिक विकास स्वतः हो जाता था। स्पार्त्त न प्राचीन वीरों का उदाहरण देकर अच्छे गुणों को अपनाना चाहते थे। युवकों में वे स्पर्धा की भावना उत्पन्न किया करते थे। संगीत की सहायता से देशभक्ति तथा 'वीरता' में सबका अनुराग पैदा करने का प्रयत्न किया जाता था। ईरेन कर्भा-कभी युवकों के नैतिक चरित्र की परीचा के लिये नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछा करता था—उदाहरणतः ''शहर में सब से अच्छा आदमी कौन है ? सम्मान कैसे प्राप्त होता है ? अमुक कार्य को तुम कैसा सममते हो ?" इन प्रश्नों का सन्तीषजनक उत्तर न पाने पर 'ईरेन' यवकों के अगृठों को दांत से काट लेता था।

स्पार्त्त प्रशाली में इम बौद्धिक शिचा का अभाव पाते हैं। सैनिक शिचा के आगे इसका किसी को कुछ ध्यान न रहा। पर पढ़ना-लिखना वर्जित न था। इसलिये कुछ लोग स्वत: घर पर

बौद्धिक शिषा का श्रभाव, पदना-बिखना वर्जित नहीं, भूगोब, इतिहास तथा खगोब श्रादि का नाम नहीं, भाषय-कवा की निन्दा, होमर को कवितार्वे याद करना, याद करने से स्मरकशक्ति तीन। पढ़ लिया करते थे। श्रांकगियित का विशेष महत्व नहीं समका जाता था। भूगोल, इतिहास, खगोल श्रादि की तो कोई पढ़ता ही नहीं था। "साहित्यशास्त्र तथा भाषणकला" को तिनक भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, क्योंकि यह असंयम का चिन्ह समका जाता था, यदि कोई स्पात्त न विदेश से इसे सीख श्राता था तो एकम् उसे दण्ड देते थे। स्पात्त नों का सब कुछ थोड़े में कहने का अभ्यास था। उन्हें बल, सीन्दर्य और संगी। मय वागी अधिक रुचिकर थी। होमर की कविनाओं को याद करने के लिए सबको प्रोत्साहित

किया जाता था। युद्ध सम्बन्धी गाने सबकी याद करने पड़ते थे। लोगों का ऐसा विचार था कि लिख लेने से मनुष्य स्मरण करने में सुस्त पड़ जाता है और उसकी स्मरण-शक्ति सो जाती है। अतः स्मरण करना अनिवाय था। संगीत में स्पात्त नों का बहुत विकास नहीं हुआ था। वास संगीत को तो वे विशेष प्रोत्साहन देते ही न थे। उन्हें ताल का ध्यान नहीं रहता था। स्वर की मधुरता ही को प्रधानता दी जाती थी। संगीत भावमय होता था और उसका मुख्य उद्देश्य नैतिक प्रभाव हालना होता था। नवयुवकों को कभी राज्य 'विधान' को भावमय 'लय' में पढ़ना पड़ता था। संगीत से वे साहस, देशभक्ति तथा विनय आदि गुर्फों का विकास करना चाहते थे। सैनिकनागरिक को नैतिक तथा सामाजिक जीवन में शिक्षा देने के लिये संगीत अच्छा साधन सममा जाता था।

स्पात्त न स्त्रियों का बड़ा ऋदर करते थे। स्त्रियों को पूरी स्वतन्त्रता थी। उनके शब्दों का बड़ा ऋदर किया जाता था। भरी सभा में वे किसी को 'उत्तम' या 'निकृष्ट' ठहरा सकती थीं।

स्त्री शिला— स्त्रियों का ग्रादर, प्री स्वतन्त्रता, सैनिक की माँ दूसरी स्त्रियों के जिये ग्रादर्श स्वरूप, दुशक सैनिक उसक भा में वे किसी को 'उत्तम' या 'निकृष्ट' ठहरा सकती थाँ। जैसे सैनिक नागरिक अन्य नागरिकों के लिये आदर्श माना जाता था उसी तरह किसी सैनिक की माँ दूसरी स्त्रियों के लिये आदर्श स्वरूप थी। लाईकरगस यह चाहता था कि स्त्रियों की शिचा ऐसी हो कि वे कुशल सैनिक उत्पन्न कर सके। अतः उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। गृह कार्य को खोड़कर उत्तकी प्रारम्भिक शिंद्या

प्रारम्भिक शिचा करना. बातकों की तरह. उ नकी श्रव्या, उरप्तव **व्याचामशा**खा समारोह में के श्रवसर पर सामृद्धिक गीतों में भाग खेना, नृत्य कला, नवयुवकों के साथ कुरती, निलंजता नहीं, विवाह हो जाने पर न्याबास नहीं, गृह कार्य से कुछ छुट्टी, कोमलता तथा श्रन्य स्वःभाविक का श्रमाव, युवानी की श्रामोखी उपज ।

वालकों के ही समान होती थी। लड़िक्याँ बालकों के सहुश वस्त्र पहना करती थीं। उन्हें ऐसा बनाने की चेष्टा की जाती थी कि युद्ध में अपने पुत्र अथवा पित की मृत्यु हो जाने पर वे शोक न करें। लड़िक्यों की व्यायामशाला अलग हुआ करती थी। दौड़ना, तैरना, गेंद फेंकना इत्यादि उनके व्यायाम थे। उत्सव के अवसर पर वे एक समारोह के रूप में चलती थीं। उन्हें सामूहिक गीतों में भाग लेना सिखलाया जाता था। नृत्य कला भी उन्हें सिखलाई जाती थी। वे बालकों के व्यायामशालाओं में खेलों को देखने के लिए जा सकती थीं। कभी कभी वे स्वयं नवयुवकों के साथ कुइती लड़ा करती थीं। नवयुवकों के साथ मिलने-जुलने की उन्हें पूरी स्वतन्त्रता थी। उनमें किसी प्रकार की निर्जंजता नहीं दिखलाई पड़ती थीं। विवाह हो जाने पर उन्हें एक आवर्ष पहनना पड़ता था। विवाह के बाद उन्हें व्यायामशाला इत्यादि के नियम पालन करने के लिये विवश न किया

जाता था। लाइकरगस के विधान के अनुसार उन्हें गृह कार्य से भी बहुत छुट्टो मिल गई थी। कताई तथा बुनाई आदि दासों को करनी पड़ती थी। घर को ठाट-बाट से रखना भी उनके लिये अग्वश्यक नहीं समका जाता था, क्योंकि सादा जीवन व्यतीत करना सबका आदर्श था। इन सब कारखों से स्पात्त न स्त्रियों में कोमलता तथा अन्य स्वाभाविक गुखों की बड़ी कमी थी। परन्तु वे तत्कालीन यूनान के अन्थ प्रदेशों की स्त्रियों से साधारखतः सभी वातों में अच्छी थीं। स्पार्त्त न स्त्रियों यूनानी सभ्यता की अनीखी उपज थीं।

स्पात्ती शिद्धा का प्रभाव यूनान के अन्य प्रदेशों की शिद्धा को अपेद्धा अधिक काल तक रहा। इसका प्रधान कारण जनका पका नियन्त्रण तथा नियम पालन था। शिद्धा ही के द्वारा स्पार्त्त न

पक्का नियन्त्रच और नियम पालन उनकी सफलता का कारच, मानवहित की दृष्टि से स्पात्तीं शिला असफल, कला श्रथा विद्या का विकास नहीं, ज्ञान्ति काल में उन्नति का कक्ता स्पार्चन दृष्टिकोच संकीचं, जीवन-सौन्द्यं को न समक सके। नवयुवकों में साइस, उत्साइ, देश मिक्त तथा कष्ट सिह्पणुता आदि गुण शीव्र ब्रा जाते थे। उनकी यह प्रणाली शताब्रियों तक चलती रही। एथेन्स के व्यक्तिवाद की लहर पहुँचने पर उन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा, वे अपने सैनिक जीवन ही में सदैव मस्त रहे। मानव हित की दृष्टि से हम स्पात्ती शिखा को सफल नहीं कह सकते। यही कारण है कि उनमें कोई वड़ा कलाकार दार्शनिक अथवा नाट्यकार न हो सका। युद्ध काल में उनकी अधिक उन्नति होती थी क्योंकि तब उनका सैनिक जीवन अपनी चरमसीमा तक पहुँच जाता था। किन्तु शान्ति काल में उनकी उन्नति रुक जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पार्त नों का दृष्टिकोण वहुत संकीण था। सम्यता के इतिहास में उनका स्थान

सैनिक शिका की उत्कृष्टता तथा वीरता के श्रद्धितीय विकास के लिये श्रमर है। शारीरिक बल,

अदम्य उत्साह, देश भक्ति, सहिष्णुता, चित्र वल, आत्म त्याग तथा उत्कृष्ट सामाजिक जीवन प्राप्त करने के लिये उनसे संसार सदैव प्रेरणा लेता रहेगा। यही कारण है कि स्पार्च नों के सम्बन्ध में अब भी यूरोप में अनेक कहावतें और सुहावरे प्रचलित हैं। शारीरिक बल और सौन्दर्य के तो वे प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन इतना तो कहना हो पड़ेगा कि अपनी बबरता के कारण वे शिव्र नष्ट हो गये। जीवन के सौन्दर्य को वे न समक सके। अतः संसार के लिये वे वीरता तथा प्रमत्त-दृढ़ता की कहा-नियों के अतिरिक्त कुळ नहीं छोड़ गये।

#### २-एथेनी शिक्षा-

प्रारम्भ में एथेन्सवासियों का शिचा आदर्श विलकुल स्पष्ट था। शिचा उद्देश्यों की उलम्कन तो परशियन युद्ध के बाद प्रारम्भ होती है। वे अपने शारीरिक सौन्दर्य पर विशेष ध्यान देते थे।

एथेन्सवासियों का शिचा-श्रादर्श तथा उनकी सभ्यता की देन:—शारीरक सौन्दर्थ व्यक्तिःत के विकास में सा-मक्षस्य, 'ब्रित' से पृणा, व्यवसायक मनोवृत्ति निन्दत 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क,' शारीरिक शिचा में यूनानियों से प्रेरणा। हैं तो एक यूनानी की उत्कट्ट इच्छा इस तरह से प्रकट करता है:— "पहले स्वास्थ्य, दूसरे, शारीरिक सौन्दर्य तत्परचात ईमानदारी से सम्पत्ति श्राती है।" वे शारीरिक अवयवों के सुन्दर परिचालन का सर्वदा ध्यान रखते थे। अपने व्यक्तित्व के विकास में वे एक तरह का सामज्ञस्य चाहते थे। व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के वे धोर पच्चपाती थे। किसी चे ते में 'श्राति' से उन्हें घृणा थी। किसी काम की व्यवसायिक बृत्ति उन्हें रुचिकर न बी। व्यसायिक संगीतज्ञ और खिलाड़ी का उपहास किया जाता था। "शक्तियां के 'समान विकास' में ही आत्मसंयम, शुद्धता और गाम्भीय आ सकता है"— ऐमा उनका विश्वास था। "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क" उनका सिद्धान्त था। शारीरिक सौन्दर्य प्राप्ति को धुन में

मानसिक उन्नित की ओर भी सदा उनका ध्यान रहता था। वर्तमान काल की शिचा प्रणाली में शारीरिक उन्नित की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। फलतः छोटा हा उम्र में बुढ़ाषा त्रा जाता है। फलतः छोटा हा उम्र में बुढ़ाषा त्रा जाता है। यदि हमें अपने मानसिक विकास के साथ शारीरिक उन्नित पर भी ध्यान देना है—यदि हम चाहते हैं कि हमारे मानसिक विकास की नींव दृढ़ हो तो हमें शारीरिक उन्नित की ओर ध्यान देना ही होगा। इस विषय में हमें एथेंन्सवासियों से सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है। यूनानी शिचा प्रणाली की यह एक महानता है।

एथेन्सवासी युवक की शिक्षा में 'राज्य-सेवा' के उद्देश्य का पूरा ध्यान रक्खा जाता था। किसी नागरिक की योग्यता उसकी 'राज्य-सेवा' की निपुणता में समभी जाती थी, लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि व्यक्तित्व का विकास कभी राज्यसेवा उद्देश्य. कुण्ठित नहीं किया जाता था। राज्य और व्यक्ति के हित में राज्य श्रीर व्यक्ति सामञ्जस्य हमें पहली बार एथेन्स शिवा प्रणाली में ही प्रस्थेक को ब्य-सामक्षस्य. मिलता है। उन्होंने अपने समाज का संगठन इस ढंग पर क्तिरव के विकास की स्वत-किया कि उसमें प्रत्येक को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये न्त्रता. व्यक्ति की नैतिकता स्वतन्त्रता थी, परन्तु व्यक्ति की स्वतन्त्रता का सामाजिक हित डसकी निजी प्रेरखा, 'श्रान' से संघर्ष न हो जावे इसका उन्हें ध्यान था। हम आगे देखेंगे

से प्रेम 'श्वान' के बिये, ज्ञान का चेत्र सबके ब्रिए, सबसे पहले मनुष्य को बुद्धिवादी माना, व्यक्तित का सीन्दर्य विकास, उनकी चित्रकला, संगीत तथा कविता। कि एथेन्सवासी अपने इस प्रयत्न में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। परन्तु इस तरह के काम को प्रारंभ करने का अ य उन्हीं को है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। आज भी हम व्यक्तिवाद और समाजवाद में मुंहजोड़ लड़ाई देखते हैं, तो हजारों वर्ष पहले यदि यूनानी इसको न सुलमा सके तो क्या आ- इचर्य है? राजनैतिक उत्तरदायित्व के साथ ही साथ यूनानी व्यक्तिगत नैतिकता के विषय में अधिक सचेष्ट थे। व्यक्ति को नैतिकता उसकी निजी प्रेरणा की उपज थी। अपना उत्तर-

दायित्व वह अपने आप समभता था। इसीलिये राज्य-सेवा अनिवार्य होते हुये भी उसे अपनी स्वतन्त्रता पर त्राचि प नहीं मालूम होता था। हम त्रागे देखेंगे कि यूनानी चरित्र का यह गुए हमें उनकी शिवा प्रणाली में स्पष्ट मिलता है। यूनानियों का 'ज्ञान' से प्रेम 'ज्ञान' के लिये था। यूनान ही में सबसे पहले 'प्रकृति', 'मनुष्य' और 'सत्य' के रूप की पहचानने की चेष्टा की गई। यहां ज्ञान का चेत्र केवल पुरोहितों तक हा सीमित नहीं था। पुरोहितों का तो बहुधा निर्वाचन किया जाता था। उनका कोई अपना अलग वर्ग न था। व धार्मिक जीवन व्यतीत करने के बाद नागरिक जीवन में आ जाते थे। दर्शनशास्त्र, साहित्य, विज्ञान और शिचा से उनका विशेष लगाव न था। ज्ञान का चेत्र यूनान में सबके लिये खुला था। यूनानी उत्सुक स्वभाव के थे। सभा लोग अपनी रुचि के अनुसार विद्याध्ययन कर सकते थे। युनानी अपनी बुद्धि और विवेकानुसार जीवन की समस्यायें इल करना चाहते थे। उन्होंने ही सबसे पहले मनुष्य को 'बुद्धिवादी' माना है। सकरात कहता था कि प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह "अपने को जाने"। ज्ञान के चेत्र ् में भी युनानो 'व्यक्तित्व का विकास' चाहते थे । शिचा के लिये उनकी यह एक देन है । युनानियों की दसरी देन 'व्यक्तित्व के सौन्दर्य विकास' में है। इस चेत्र में वे अपना प्रतिद्वन्दी नहीं रखते। वे 'सत्य' को स्थल रूप में रखना चाहते थे। क्योंकि उनका विश्वास था कि 'कला' सत्य तथा त्रा इर् का दूसरा रूप है और उसका अनुभव सभी लोग कर सकते हैं। इसलिये 'कला' को वे 'अनुभव की वस्तु समभतं थे न कि 'तक करने की' । युनानियों के इस विश्वास का फल हम उनके कारोगरी. चित्रकला, संगीन तथा कविता के विकास में पाते हैं।

त्रब यहाँ पर युनानी आउशों के दोषों पर दृष्टिपात करना असंगत न होगा। युनानियों की सभ्यता का हास क्यों हुआ ? जिस सभ्यता से आज भी इमें प्रेरणा मिलती है उसका नाम एकदम

एयेनी के त्रादरों के होध:—नाम बाति का प्रनादर गुजामी प्रथा, साधारच जन वर्ग के प्रति उदासीनता, उनकी शक्तियाँ विभिन्न कजाओं के सीखने में बँट गईं —एकनिष्टता वाती रही, सोफस्टों के प्रभाव स्वरूप खबदन करने

भ्यता से आज भी हमें प्रेरणा मिलती है उसका नाम एकदम क्यों मिट गया ? उनके आदशों में कुछ कभी अवश्य थी। वे नारि जाति का आदर पुरुष के समान नहीं करते थे। यह उनमें बड़ा भारी दोष था। पुरुषों की भाँति स्त्रियों को स्वदन्त्रता न थी। वे भूल गये कि पुरुष के जीवन का आदर्श स्त्रियों के सहयोग के बिना भली माति पूरा नहीं हो सकता। यूनानी सभ्यता के हास का कारण उनकी 'दासप्रथा' भी थी। जहाँ लाखों मनुष्य पशु की भाँति रखे जाते थे वहाँ की सभ्यता का भवन कब तक टिक सकता था? अन्याय और अत्याचार से मान की रखा कब तक की जा सकती है ? साथारण जन वर्ग के प्रति यूनानी उदासीन थे।

के बोश में तस्य को भूबने बगे । सहानुभूति की कमी, दुर्वबों के प्रति क्रूरता, उनका प्रादर्श व्यक्तिगत न हो सका, युवकों के व्यक्तिस्य का ह्वास । सभ्यता के विकास का प्रयत्न नहीं किया जा सका। ऐथेन्स-वाली सभी कलाओं में निपुणता प्राप्त करना चाहते थे। यह असम्भव था। वे भूल गए कि मनुष्य की शक्तियां सीमित होतो हैं। अपनी रुचि विभिन्न दिशाओं में रखने से उनकी एकनिष्टता धीरे-धीरे जाती रही। आगे चलकर जैसा हम इन पृष्ठों में देखेंगे, उनके चिर्त्र में शैथिल्य आने लगा। वे दैहिक मुख की और भुकने लगे। श्रेय को छोड़ प्रेय को

त्रपनाया। सोफिस्टों के प्रभाव में त्राने से उनका बौद्धिक विकास बढ़ गया। परन्तु उसको वे संगत रूप में न रख सके। किसी बात का खण्डन और उस पर तर्क करने में अपनी योग्यता दिखलाने लगे। खण्डन करने के आवेश में वे तत्व को भूलने लगे। धेथेन्सवासियों में सहानुभूति की कमी थी। निर्वलों के प्रति वे बड़े करू थे। युद्ध में उनकी निर्वयता अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाती थी। उनका आदर्श व्यक्तिगत न हो सका। उसका सम्बन्ध विशेष कर किसी संस्था से रहता था। कुछ यूनानी दाशनिकों ने आचार सिद्धान्तों को विवेक की कसीटी पर कसने का प्रयत्न अवस्य किया, परन्तु वे आदशों को व्यक्तिगत रूप न देसके। फल यह हुआ कि धेथेन्सवासी युवक धारे-धीर लम्पट और आवारा होने लगे। वे अपनी पुरानी सभ्यता की रखा न कर सके।

४७९ ई० पू० मे परिशयन युद्ध के बाद यूनानी नवयुवकों में एक नये रक्त का संचार होता है। उनके चरित्र निर्माण में एक नई लहर आती है। अतः उनके पूरे सामाजिक संगठन में

प्राचीन यूनानी शिहा— नागरिक बनाना. कुशल व्यक्तित्व पूर्ण विकास, का शिक्षा राज्य के देख-रेख पर अनिवार्य नहीं, अध्यापक राज्य के कर्मचारी नहीं, उनका कम, पाउक्रम श्रमनोवैज्ञः निकता, शिवः प्राथमिक कियारमक ₹4, शिषा प्रथम चाठ वर्ष तक. बाबिकाओं की शिखा माताओं द्वारा ।

परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। इसिलिये ४७९ ई० पृ० के पहले और बाद के यूनानी शिचा रूप में हमें भिन्नता दिखाई पड़ती है। ४७९ ई०पृ०की शिचा प्रणाली को 'प्राचीन यूनानी' शिचा कहते हैं और बाद वाली को 'नवीन यूनानी' शिचा'। पहले हम पुरानी प्रणाली पर ही विचार करेंगे। शिचा का उद्देश्य कुशल नागरिक बनाना था। कुशल नागरिकता के लिये व्यक्तित्व का पूण विकास आवश्यक समभा जाता था। शिचा 'एए ये की देख-रेख में दी जाती थी पर वह अनिवर्षि न थी। स्त्रियों की शिचा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। अध्यापक 'राज्य' के नौकर नहीं माने जाते वे और समाज में उनका मान भी बहुत कम था। पाठनविष में बहुत विकास नहीं हो सका था। बहुत सी बात अमनोवैज्ञानिक ढंग पर चल रही थीं। तथापि शिचा का कियात्मक रूप विशेष उल्लेखनीय है। विवार्था स्वयं अपने

श्रंतुभव से झान प्राप्त करते थे। प्रारम्भिक शिक्षा की श्रविध प्रथम श्राठ वर्ष तक मानी जाती थी। निवल बालकों को श्रनादर की दृष्टि से देखा जाता था। प्रारम्भ में उनकी देख-रेख के लिये देवताश्रों को उत्तरदायी समका जाता था। पुनः पुरोहित द्वारा उनका नामकरण करने के बाद नागरिकों की नामावर्ला में उनका नाम श्रंकित कर लिया जातम था। बालिकाश्रों की शिक्षा का भार उनकी माताश्रों श्रीर दाइयों पर होता था। श्राठ से सोलह वर्ष तक शिला का दूसरा क्रम त्रारम्भ होता था। इस समा के भीतर उन्हें एक पाठशाला से दूसरी पाठशाला में जाना होता था। पहले उन्हें 'श्रामर स्कूल' में पढ़ना,

श्रांठ से सोलह तक
माध्यम काल, एक पाठशाला
से दूसरी को, प्रामर स्कूल में
पड़ना, जिखना श्रोर गिनना,
संगीत स्कूल, संगीत व्यक्तित्व
के पूर्ण विकास के जिथे श्रावश्यक, शारीरिक उन्नति के जिथे
भाँति-भाँति के खेल व्यायाम,
उनकी शारीरिक उन्नति चरम
सीमा तक,

लिखना और गिनना सिखाया जांता था। हो मर, हे सि आंह और ईसप की रचनाओं से उन्हें श्रुतिलेख बोले जाते थे। 'यामर स्कूल' से उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें 'संगीत स्कूल' में जाना पड़ता था। संगीत साहित्य का सहायक माना जाता था। व्यक्तित्व के पूर्ण तिकास के लिये संगीत का सीखना आवश्यक था। लोगों का यह विश्वास था कि संगीत का हृदय पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, फलतः मनुष्य उसके प्रभाव से कुप्रवृत्तियों से दूर रहना पसन्द करेगा। संगीत की शिचा पा लेने पर 'खेल-कूद' सीखने का समय आता था। इसके लिये अलग ही व्यायाम शाला होती थी। पूर्ण शारीरिक विकास के लिये भाति-भाति के खेल और व्यायाम कराये जाते थे। यही कारण है कि उनकी शारीरिक उन्नति अपनी चरम सीमा को पढुंच गई थी। यूनानीयों की

श्ररीर सम्बन्धी प्राचीन चित्र या मूर्ति देख कर इस लोगों की स्पर्धा भावना जाग उठती है। खेल-कूट तथा व्यायाम आदि में प्रतियोगिता की उतनी भावना नहीं थी जितनी कि शारीरिक और

सोलह से अठारह वर्ष की अवस्था में बालकों को कठिन सैनिक शिक्षा दी जाती थी। उनके न्यायाम और खेल-कद पहले से कठिन कर दिये जाते थे। माता-पिता उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध

सोजह से घठारह तक सैनिक शिचा, ज्यायाम और खेख पहले से कठिन, १८ से २० साल के मन्दर कहा राज्य नियन्त्रक, संघी नागरिकता की शपथ, नहीं रख सकते थे। श्रठारह वर्ष के बाद नवयुवक 'एफ्रेबोस' कहे जाते थे। उन्हें दो साल तक कड़े राज्य नियन्त्रण में रहना पड़ता था। सची नागरिकता की शपथ लेकर उन्हें एक साल तक नये सैनिकों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता था और फिर एक साल तक सिपाही का काम करना पड़ता था। इस तरह की शिचा देकर 'यूनानी कुशल नागरिक बनने पर जोर देते थे, जिससे युवकगण राज्य की रचा कर सकें।

. उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि यूनानी व्यक्ति और राज्य-हित में सामक्षस्य स्थापित करना चाहते थे। शिचा को उन्होंने राज्य की रचा और व्यक्तित्व के विकास का साधन समक्ता।

शिचा राज्य की रचा और व्यक्तित्व के विकास का साधन, शिचा टहेरव नैतिक और सामाजिक, बौद्धिक विकास की और च्यान कम। शिद्धा-च्रेत्र में उनका प्रधान ध्येय नैतिक और सामाजिक था। तथापि व्यक्ति को ने पर्याप्त स्वतन्त्रता दे सके। उनका उद्देश बौद्धिक निकास की और कम था। शिद्धा से ने व्यक्ति में भक्ति, आदरभान और आत्मसंयम लाना चाहते थे। उनकी नैतिकता का निकास परम्परागत था। लोकमत सदा उसके साथ था। सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा सैनिक कार्यों में भाग लेने के लिये ने प्रत्येक

व्यक्ति को उत्साहित करते थे। इसमें तिनक भी दुराग्रह उन्हें पसन्द न था। उनका ध्येय था कि शिचा का संचालन इस भाँति किया जाय कि ज्यक्ति सभी सामाजिक कार्यों में अपनी प्रेरणा से सहर्ष भाग ले। नैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक विचार परम्परागत थे। व्यक्ति को उसमें हेर-फेर करने की स्वतन्त्रता न थी। हाँ, इन श्रादशों की प्राप्ति के लिये किसी प्रकार के शिचा-साधन के उपयोग करने की उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता थी।

४७९ ई० पू० से नयी यूनानी शिचा का प्रारम्भ माना जाता है। शिचा का क्रम इस प्रकार बदल जाने के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यक, नैतिक तथा धार्मिक कारण है।

नवीन यूनानी शिचाः-श्रुटिका के सभी स्वतन्त्र निवा-सियों को नागरिकता का श्रधि-कार, व्यापारिक सुविधार्थे आतु-त्व माव की जागृति, सहिष्णुता प्रादुर्भाव, परम्परागत विचःरीं में परिवर्तनः श्रव <sup>4</sup>व्यक्ति-हित' 'राज्य-हित' श्रेयस्कर, शिदा का श्राधार व्यक्तिवाद, प्राचीन कथाओं में विश्वास की कमी, नए आदर्शी भी स्रोज, नैतिकता की नई परिभाषा, व्यक्तिगत सुख श्रीर स्वार्थं भी प्रधानता, शिचा-चेत्र में व्यक्तिगत विचार श्रीर कार्य स्वातन्त्र्य की माँग, सभी प्रकार की सुविधाओं पर विचार करने की योग्यता की माँग, सोफिस्ट-सस्वर्क

क्रिस्थानीज ने सोलन के 'राज्य-विधान' को बदल कर अटिका के सभी स्वतन्त्र निवासियों को नागरिकता का अधिकार दे दिया। अब जनता की शक्ति पहले से बढ गई। नागरिक अपने विकास के लिये अवसर की खोज करने लगे। प्रजातन्त्र का विकास होने लगा। लोगों को व्यापार सम्बन्धी अनेक सुविधायें मिल गईं । परशियन यद में एथेन्सवासियों के पथप्रदर्शन से एथेन्सवासी सारे यूनानी लोगों के अगुवा हो गये। लोगों में भ्रातृत्व का भाव पहले से अधिक हो गया। विभिन्न व्यापारियों, यात्रियों राजनीतिज्ञों तथा सोफिस्टो के सम्पक्ष से लोगों में सहि-ष्णुता का प्रादुर्भाव हुआ। लोग एक दूसरे के विचारों को समभने की चेष्टा करने लगे। इस प्रकार परम्परागत विचारों में परिवर्तन होने लगे। पहले राज्य-हित को 'व्यक्ति-हित' से ऊपर सममा जाता था। परन्त इस सिद्धान्त में लोगों को सन्देह होने लगा। अब व्यक्तिगत हित की और लोगों का भुकाव हुआ। यही कारण है कि इस काल के सखाना नाटकों में निज हित की जीत की प्रधानता दिखलाई गई है। इसके पहले के दु:खान्त नाटकों में कत्त व्य और स्वार्थ का संघर्ष दिखलाया गया और सार्वजनिक हित की विशेष प्रतिष्ठा दी गई थी। शिक्षा का श्राधार श्रव व्यक्तिबाद माना गया । चारों तरफ न्यक्तिवाद की लहर थी, इसलिये साहित्य में भी इस लहर की फलक स्वाभाविक थी। ऋव यूनानियों श्रपनी प्राचीन कथाओं में विश्वास कम रहा। वीरों के नैतिक श्रादशों ने उनकों देशभक्ति, साहस तथा त्रात्म-संयम का पुजारी बना दिया था. व्यक्ति-

बाद की लहर इतनी प्रबल हुई कि वे ही बीर तिरस्कृत कर दिये गए। अब नये आदर्शों की स्त्रोज की जाने लगी। उस समय के यूनानी विचारकों ने कई सुमाव रक्सा परन्तु कोई भो सर्वमान्य न हो सका। फलत: सुन्दर संगीत, नैतिक तथा कड़ी शारीरिक शिचा का तिरस्कार किया गया। सुकरात इस परिवर्तन से दुस्ती हुआ। वह कहता है, "वीर और सुन्दर युवावस्था का जोस इमारे शहर से

उड़ गया ""जो अच्छी आदतो के तिरस्कार से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ, अपितु दूसरों का उपहास भी करता है, वह शरीर की श्रोर कब ध्यान देया !!! "१ लोगों की रहन-सहन वदलने लगी। विलास की और चित्त जाने लगा। जैसे उस काल के सुखान्त नाटको में समय के परिवर्तन का चित्र मिलता है उसी माति कलाकारों के कला-प्रदर्शन में भी। उनके चित्र में खेल तथा व्यायाम में लीन युवक नहीं दिखलाई पड़ते थे, अब वे बहस करते हुये दिखलाई पड़ते थे। युवकों का विश्वास अब पुराने नैतिक व्यवहारों में न रहा। वे माता-पिता तथा बड़ो की त्राज्ञात्रों का उलंघन करने लगे। उनका समय अब नाच तमाशा में कटने लगा। भ्रेती इस अवनित की सहन न कर सका। वह कहता है ""इम लोगों के सभी ज्ञान भाग गये" यदि आप किसी एथेन्स निवासी से पृष्टें कि गुण श्रींजत किया जाता है, या स्वाभाविक है तो वह हँसेगा" श्रीर कहेगा कि में नहीं जानता कि गुण क्या है।"? नैतिकता की नई परिभाषा प्रचलित की गई जिसमें व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ की प्रधानता थी। समाज अब दूसरे ढांचे में आ गया। अतः शिचा का रूप भी नया ही होगा। लोगों ने शिचा के चैत्र में भी व्यक्तिगत विचार और कार्य के स्वतन्त्रता की मांग उपस्थित की, जिससे राज-नीति में पाई हुई सुविधाओं का वे सद्पयोग कर सकें। अब वे सभी सामाजिक, राजनैतिक, श्रार्थिक तथा साहित्यक समस्यात्रों पर विचार करने की योग्यता प्राप्त करना चाहते थे। जनमत को अपने पच में करने के लिये वे भाषण देने की योग्यता चाहते थे। सेना, जल-सेना, राजनीति तथा सामाजिक जीवन श्रादि चेत्रों में श्रव स्पष्ट ज्ञान श्रीर चतुराई की श्रावस्यकता थी किन्तु पुरानी शिचा-प्रणाली से यह सब नहीं प्राप्त किया जा सकता था। शिचा की ये सब मार्गे पूरी करनी थीं। सोफिस्टोंने इन मांगो को पूरी करने का वचन दिया। वे बड़े अनुभवी तथा यूनानियों की तत्कालीन शिक्षा सम्बन्धी त्रावश्यकतात्रों को पूरी करने में योग्य थे। उनका दावा था कि वे युवकों को सभी विषयों में शिचा दे सकते थे। राजनीति को ने अपना प्रधान विषय सममते थे। परन्तु ने अपनी श्रहमन्यता और स्वार्थपरता के कारण यूनानी विचारकों में बहुत श्रप्रसिद्ध हो गये। उनके प्रति सहानुभृति धारे-धारे कम होती गई।

सोफिस्टवाद के अनुसार देहिक सुख संसार की सबसे बड़ी वस्तु थी। मनुष्य के लिये इससे बड़े उद्देश्य की वे कल्पना ही नहीं कर सकते थे। वे व्यक्ति-हित को राज्य-हित से बड़ा मानते थे।

सोफिस्टः-वाद्दैहिक सुल सबसे बढ़ा, ध्यक्तिगत हित राज्य-हित से उत्पर, परम्परागत नैतिकता में अविश्वास, तरकाबिक सुल 'मजा' और 'बुरा' पहचानने की कसीटी, सोफिस्टों के प्रभाव से बुवानी नवसुवकों का पतन,

परम्परागत नैतिकता में उनका विश्वास न था। स्वभावानुसार किये हुए कार्य को वे सर्वोत्तम मानते थे। ऋच्छे
और बुरे को पहचानने की कसौटी व्यक्ति का तत्कालिक
सुख है। जो एक को बुरा लगता है वह दूसरे को अच्छा
लग सकता है। जो आज हमें बुरा लगता है वह कत अच्छा
लग सकता है। इस प्रकार सोफिस्ट मत के अनुसार अच्छे
और बुरे की पहचान व्यक्ति पर निर्भर है। उनके इन
बिचारों का प्रभाव यूनानी नवयुवकों पर विशेष पड़ रहा
था। उनका नैतिक पतन प्रारम्भ हो गया था। सोफिस्टां के

१—वर्कस ऋाव ज़ेनोक्रँन, तीसरा भाग, ए० ९५

२-- प्रतो, मेनो, \*\* ११-१२

स्रोफिस्टों के विषय ज्ञान से वे सुम्य, सोफिस्टों की शिका प्रशाली भावस्यकतानुसार, साहित्यक श्रीर वौद्धिक शिका प्रारम्भ करने का श्रेय उन्हों को।

बहुत आस्त्रेप किया गया है। परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि वे समय की आवश्यकता पूरी करने में समर्थ थे। उनका आचार शास्त्र चाहे जैसा रहा हो किन्तु उनकी शिखा प्रणाली समय की आवश्यकतानुसार थी। ऊँची साहित्यिक और बौद्धिक शिखा के प्रारम्भ करने का श्रेय उन्हीं को दिया जा सकता है।

सोफिस्टों के नियन्त्रण में शिचा का रूप ही पूर्णत: बदल गया। प्राथमिक शिचा सात से तेरह साल तक दी जाती था। प्राथमिक काल में पढ़ना, लिखना, श्रंकगणित तथा बाह्य संगीत पर

मोफिस्ट के नियम्ब्रस में शिचा-रूप परिवत्त न. प्राथमिक शिचा सात से से तेरह तक, पढ़ना-लिखना, स्रोग घंडगणित संगीत माध्यमिक १३ से १६ तक, व्याकरसा, ज्यामिति, संगीत, साहित्य, भाषग्रकता, श्रीर खेल की पूर्व कहाई ढोकी, संगीत में नए-नए उपयोग. रचनाओं का बाह्याहरवर प्रधान, शिचा के बदले अब साहि-सोफिस्ट शिचा. त्यिक समूह में शिचा युवर्को के देते थे. बहुत श्रध्यापक, वहत स्कृत. व्यायामशाचा स्रोफिस्टो भाषवशाला,

विशेष ध्यान दिया जाता था। माध्यमिक शिचा का काल तेरह से सोलह वर्ष तक था। इसके प्रधान विषय व्याकरण, ज्यामिति, संगीत तथा त्रालंकारिक कला थे। सोफिस्टों के मतानसार अब शारीरिक सुख पर ही विदेष ध्यान दिया जाने लगा। व्यायाम और खेल-कृद की कड़ाई दीली कर दी गई । संगत में नए-नए कवियों की रचनाओं का उपयोग किया जाने लगा। युवकों का ध्यान वाद्य संगीत की श्रीरेभी श्राकर्षित किया गया। साहित्यिक शिक्षा के श्रन्तर्गत, भाषण देने तथा विवाद करने को नि**पु**णता त्रावस्यक समर्भा जाने लगा। सोफिस्टों की कुप्रवृतियों का प्रभाव बालको पर पड़े बिना न रहा । वे अपने प्राचीन त्रादशों को भूलने लगे। उनका शारीरिक और मानसिक हास होने लगा। क्षेत्री और अरस्तू रेसे विचारक भीतर ही भीतर कुढ रहे थे। जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपने शिका सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन किया जिसे हम आगे पढेंगे। बौद्धिक विकास की उड़ान में नैिकता भुला दी गई। वाह्याडम्बर अब प्रधान माना जाने लगा। व्यक्तिगत स्वार्थ ही भले और बुरे की पहचान का श्राधार हो गया । राज्य और समाज-हित को बिल दे दी गई। सीलह से अठारह वर्ष तक पहले उच्च सैनिक शिक्षा दी जाती थी। श्रव उसका. रूप सैनिक न होकर साहित्यिक हो गया। इस साहित्यिक शिचा का उद्देश नैविकता न होकर स्वार्थसिद्धिके लिये जन-मत को अपने पन्न में लाना था। इस शिन्ना प्रणाली में विद्या-थियों को सुन्दर शब्दों तथा ठीक व्याकरण और साहित्य

लिये साबभौमिक सत्य का कोई स्थान न था। व्यक्ति जो

अपनी ऑखों देखता है वहाे सत्य है और रेष सब भूंठ।

एथेन्स के नवयुवक नये जोश में उतावले हो रहे थे। वे

कँची शिचा पाने के लिये उद्वित्र हो 'उठे । सोफिस्टों के

विषय ज्ञान ने उन्हें मुग्ध कर लिया। उनकी नैतिकता की

त्रोर वे ध्यान न दे सके। सोफिस्टों के नैतिक जीवन पर

स्रम्य विद्वानों पर प्रभाव, बहुत से दार्शनिक स्कूबों की स्था-पना, गोडियों में विचार विनिमय, प्थेन्स शिचा का सबसे बढ़ा केन्द्र । का प्रयोग सिखलाया जाता था। सोफिस्ट श्रध्यापक युवकों का समूह बनाकर उन्हें एक निश्चित स्थान पर पढ़ाया करते थे। सुकरात के पढ़ाने की प्रणाली दूसरी थी। वह समूह को न लेकर व्यक्ति को लेता था। उसे किसी भी सुविधाजनक स्थान पर श्रर्थात् सड़क, बाज़ार श्रथवा व्यायामशाला में युवकों को पढ़ानें में संकोचन होता था।

सोफिस्ट प्रभाव के फलस्वरूप यूनान में बहुत से विद्वान अध्यापक का कार्य करने लगे। इनमें इसोक्तेस का नाम विशेष उल्लेखनीय है। भाषण देने की कला अथवा साहित्य एवं अलंकार शास्त्र पर श्रिषकार पाने की नवयुवकों में धूम-सी मच गई। इन सब कलाओं की प्राप्ति के लिये बहत-से स्कूल खोले गए। पुरानी व्यायामशालायें भी श्रव स्कूल के रूप में दिखलाई पड़ने लगीं। पहले यहां लोग अपनी शारोरिक उन्नति के लिये विभिन्न प्रकार के खेल तथा व्यायाम करने आया करते थे। यहां लोगों की बड़ी भीड़ हुऋ करती थी। सोफिस्टों ने युनानियों को यहां पर शिचा देने का अच्छा अवसर देखा, क्योंकि इतना बडा जनसमूह अन्यत्र सरलता से इकट्रा न होता। व्यायाम-शालायें अब उनकी भाषणशालायें बन गई। विद्या और साहित्य का चारों और प्रचार होने लगा। सोफिस्टों के अान्दोलन का प्रभाव व यूनान के अन्य स्वतन्त्र विद्वानो पर पड़े बिनान रहा। वे भी जाग उठे और अपने विचार और सिद्धान्तों के प्रचार में लग गये। उन्होंने अपने अलग-अलग विद्यालय स्थापित किये । प्रे तो ने अपने विचारों और सिद्धान्तों के प्रचार के लिये 'एकेडेमी' स्थापित की । उच शिक्षादान के लिये यूनान की यह सर्वप्रथम स्थायी संस्था थी । अरस्तू ने 'लीकियम' की स्थापना की । विज्ञान के अध्ययन के लिये यहां एक बहुत बड़ा पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला बनाई गई। ध्रौतो श्रौर अरस्तू के विचारों के बारे में हम श्रागे पहुँगे। एशिक्यरस ने अपने 'एपिन्यूरियन सिद्धान्त' के प्रचार के लिये अलग स्कूल खोला। एपीन्यूरस पर सोफिस्टों का बहुत प्रभाव पड़ा था। उसने अपने सिद्धान्त में इन्द्रिय सुख को प्रथान माना । चौथा स्कूल 'साइप्रस' द्वीप के धनी सौदागर चैनोफन ने स्थापित किया । समुद्री भंभा में अपनी सारी सम्पत्ति के नष्ट हो जाने पर उसे ज्ञान हुआ। उसने अपने सिद्धान्त में 'विवेक' और 'आतम संयम' को प्रधा-नता दी । इन सभी स्कूलों के विद्यार्थी एक निर्धारित नियन्त्रण के अन्दर रहते थे । आजकल की तरह गोष्टियां बना बनाकर विचारों का त्रादान-प्रदान किया जाता था । गोष्टियों की नियमपदक मासिक बैठक हुआ करती थी। बहुत से अंशों में माध्यमिक काल के मठों की शिद्धाप्रवाला का आभास इनमें मिल जाता है। अपने स्कूल और शिचक के प्रति लोगों में आदर और समता पैदा होने लगा। एथेन्सवासियों की यह प्रवृत्ति शताब्दियों तक जीवित रही। एथेन्स धीरे-धीरे शिद्धा का सबसे बड़ा केन्द्र हो गया । योरप के भिन्न-भिन्न स्थानों से लोग विचाध्ययन के लिये वहाँ आने लगे।

श्रुनानी जीवन में पुनर्जागृति होने के कारण उनकी शिचा समस्यायें पहले से जटिल हो चलीं। विभिन्न विचारक अपने-अपने मत का प्रचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में शिचा का एक यूनान के नए युग में निश्चित उद्देश निर्धारित करना कठिन हो रहा था। 'गुण' के रूप के विषय में मतभेद था। कोई इसको स्वामाविक शिचा की जटिल समस्यायें : मानते थे और कोई अर्जित शक्ति। 'गुण' का तालपर्य हम

'गुख' के रूप के विषय में मतभेद, राज्य और शिदा का सम्बन्ध निर्धारित करना भावस्यक, पाठ्यक्रम की समस्या में मतभेद, किस विषय को प्रधानता ? शिद्या का उद्देश्य क्या है ? 'कुशल नागरिकता' से ले सकते हैं। क्या 'कुशल नागरिकता' शिखा द्वारा प्राप्त की जा सकती है ? 'बुद्धि' और 'गुर्या' में क्या सम्बन्ध हैं ? यूनानी विचारक इन प्रश्नों के उत्तर में अपनी सारी शक्तियां लगा रहे थे। शिखा पर राज्य नियन्त्रण का प्रश्न भी लोगों का ध्यान खींच रहा था। इस देख चुके हैं कि पहले व्यक्तिगत और राज्य-हित में कोई विरोध नहीं था। राज्य-हित पर ही व्यक्तिगत-हित निभर था। स्पार्त्ता का उदाहरण इसका प्रमाण है। इसके विप्रीत

एथेन्सवासी कौटुम्बिक जीवन को ही ऊँचा स्थान देना चाहते थे। पर स्वार्त्ता द्वारा अपनी हार पर उन्हें अपने आदशों में स्वयं अविश्वास होने लगा। उन्होंने समक लिया कि कुशल नागरिकता तो राज्य-नियन्त्रण में उचित शिक्षा के ही द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इन अनुभवों के कारण अब 'राज्य' और शिक्षा का सम्बन्ध निर्धारित करना आवश्यक प्रतीत होता था। प्लैंतो और विनोफ्तन राज्य-शिक्षा का समर्थन करने लगे। अरस्तू ने भी इन लोगों का अनुसरण किया। इसके बाद पाठ-कम की समस्या आती है। सोफिस्ट प्राकृतिक विश्वान और साहित्यकला को उत्तम समकते थे। इसोक्रतेस का आलंकारिक शास्त्र में विश्वास था। प्लैंतो ने गणित तथा खगोल का समर्थन किया। उच शिक्षा के चेत्र में दर्शनशास्त्र, भाषणकला तथा सैनिक-शिक्षा में किसको प्रधानता देनो चाहिये इस प्रश्न का भी उत्तर देना सरल न था। शिक्षा का साधारण उद्देश्य भी निर्धारित करना था। प्लैंतो ने सत्य की खोज को आदर्श माना और अरस्तू ने सुख को। 'स्टोयिक' तथा 'प्र्यांक्युरिन' सिद्धान्त वाले अपना अलग राग अलाप रहे थे। इस तरह से इम देखते हैं कि यूनान के नये युग में शिक्षा सम्बन्धी समस्यापे जिटल हो रही थी। सुकरात, चेनोफन, इसोक्रतेस, प्लैंतो और अरस्तू ने इन समस्याओ पर विचार कर अपना-अपना सुकाव दिया। ऐतिहासिक दृष्टि से सुकरात प्लैंतो और अरस्तू का महत्व विशेष है। इसलिये अगले पृष्ठों में हम उन्हों का अध्ययन करेंगे।

#### सहायक प्रन्थ

**१—डे वर, जेम्स,** 'श्रीक एडूकेशन: इट्स प्रैक्टिस देण्ड प्रिन्सिपुल्स' (क्रैम्बिज यू० प्रेस०), १९१२।

२—फॉर्बस, क्रोरेन्स, ए०, 'श्रीक फिज़ीकल एड्.केशन'—न्यूयॉर्क (दी सेन्चुरी कं ०), १९२९। २—हॉबहाउस, वाल्टर, 'दी थियरी पेण्ड प्रैक्टिस ब्रॉव पेन्शियेण्ट एड्.केशन, एनास्टैटिक रीप्रिण्ट, न्यूयॉर्क, (जी० ई० स्टेचर्ट एण्ड कं०), १९१०।

४-जीगर, वर्नर, पीडिया, 'द आइडियल्स ऑव श्रीक कल्चर', लन्दन: (ब्लैकवेल), १९३९।

४—लॅारी, एस० एस०, पहिस्टारिकल सर्वे आफ प्रा-क्रिश्चियन एडू केशन', न्यूयार्क (लॉड्समैन्स), १९२४।

६-मनरो, पॉल, 'सोर्सबुक इन दी हिस्ट्री त्राव एड्केशन फार द ग्रीक एण्ड रोमन पीरीयड' न्यूयार्क, (मैंकिमिलन), १९१२।

७-डेविडसन : 'एड्केशन ऑव द श्रीक पीपुल,' (न्यूयार्क,)।

**८—मनरो :** 'टेक्स्टबुक इन द हिस्ट्री ग्रॉब एड्रुकेशन', अध्याय ३।

**६--ग्रेव्ज: '**ए स्टूडेण्ट्स हिस्ट्री श्रॉव एडूकेशन', श्रध्याय २।

**१०-कबरली :** 'हिस्ट्री ऑव एड्रकेशन' अध्याय, १, २।

११- ,, : रोडिङ्गज़ इन द हिस्ट्री ऋाव एडुकेशन' ऋध्याय, १, २।

**१२-- एवी एन्ड ऐरोउड:** 'हिस्ट्री ऐण्ड फिलॉसॉफी ऑव एड्केशन' एनशियएण्ट ऐण्ड मेडिवल" ऋथ्याय, ४, ५, ६।

**१३—डूरी विकटर :** 'हिस्ट्री श्रॉब श्रीस, भाग २, एष्ठ ४३२–७५। (बोस्टन : इस्ट्म एण्ड लैंबियट )

# दूसरा श्रेष्याय इंद्र युनानी शिचक

१—सकरात (४६६ ई० पू०—३६६ ई० पू०)

सुकरात ४६९ ई० पू० एथेन्स में पैद हुआ था। इसका पिता गरीव था अत: इस परम्परा-नुकूल शिद्धा न मिल सकी। परन्तु पढ़ना-लिखना तो इसने सीख ही लिया। कुछ लोगों का

प्रारम्भिक जीवन—
श्रध्यापन का व्यवसाय नहीं,
तर्क से बोगों को ज्ञान देना,
युवक स्वयं सत्य पर पहुँचता था।

ढ़ना-।लिसना ता इसन साख हा लिया। कुछ लागा का अनुमान है कि उसे प्राकृतिक विज्ञानों की भी शिचा दी गई थी। सुकरात का रारीर बड़ा ही कुरूप था। किसी साधारण व्यक्ति को उसे देखने से प्रणा हो सकती थी। फिर सौन्दर्थ प्रेमी यूनानियों का क्या पृछना! उनका तो विद्वास था कि अच्छी आत्मा सुन्दर दारीर में ही उपलब्थ हो सकती है। अतः वे सुकरात को बहुत नीच

समभते थे। परन्तु उसके साहस श्रीर द्यारीरिक धैर्य का लोहा सभी मानते थे। प्रारम्भ में सुकरात ने एक साधारण नागरिक के सदृश जीवन व्यतीत किया। प्राय: सभी सार्वजनिक कार्यों में वह हाथ बटाता रहा। उसने विवाह किया और उसके तीन पुत्र भी हुयै। परन्तु उसका वैवाहिक जीवन सुखी न था। उसने श्रपने पिता के अनुसार शिल्पकार बनना पसन्द किया और कुछ दिनों तक शिल्पकारी करता रहा । बाद में उसने शिल्पकारी छोड़ कर अध्यापन कार्य लिया । अध्यापन से उसे इतना प्रेम हो गया कि उसके लिये वह ऋपना प्राण देने को भी प्रस्तुत था। सुकरात ऋध्यापन का व्यवसाय नहीं करना चाहता था। सुबह, दोपहर तथा सन्ध्या सभय पर वह सड़क, बाज़ार अथवा व्यायामशाला पर निकल जाया करता था। जिस किसी भी व्यक्ति से भेंट होती उसी से वह तर्के तथा वाद-विवाद में उलमा जाता था। पहले अपने को वह अज्ञानी दिखलाता था। प्रश्लोत्तर की सहायता से वह लोगों को सचा ज्ञान देना चाहता था जिससे उनके चरित्र का विकास हो सके। उसके प्रश्न इतने मार्मिक और मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे कि युवक अपने आप सच्चे ज्ञान की श्रीर पहुँच जाता था। उसे ऐसा मालूम होता था मानो नये ज्ञान का श्रनुसन्धान उसने स्वयं ही किया हैं। सुकरात अपने समय का बड़ा भारी योगी था। वह सभी मनुष्यों को समान दृष्टि स देखता था। उसने किसी को अपनी सहायता से विज्ञत नहीं किया। व्यक्ति की बुद्धि तथा आवश्य-कतानुसार शिचा देना वह अर्च्छा प्रकार जानता था। जिनकी बोधगम्यता तीव्र थी उन्हें वह अधिक पसन्द करता था। धीरे-धीरे सुकरात की प्रसिद्धि फैल गई। हर समय उसे कुछ-न-कुछ युवक घेरे रहते थे। बैठते, चलते, खाते, पीते, एक चएा भी वह अकेला न रह पाता था। उसके शब्दों को सुनने के लिए सबके कान खड़े रहते थे। उसके कुछ श्रनुयायी उसी की तरह प्रश्नोत्तर प्रणाली पर अन्य युवको को शिक्षित करने निकल पड़े। परन्तु उन्हें अपनी असफलता पर बड़ा चोभ हुआ। वे सुकरात के घोर शत्रु हो गए। उनका विस्वास हो गया कि वह यूनानी युवकों के चरित्र को अष्ट कर रहा है। उसके अन्य अनुयायियों में हुँतो, चेनोफन, मेगारा का एडक्लिंद तथा सोक्रतेस हुये जिनकी कीर्ति आज दिन भी जीवित है।

उसका उद्देश्य-- ऋध्यात्म विद्या से प्रेम नहीं, मानव संस्थाओं की क्ररीतियों की करना. शिचा समस्या, सत्य सिखाकर तद्जुसार व्यवहार क्रांना. तक का विषय रहन-सहन की कला TO BE 'मानव सम्बन्धं विभिन्न व्यवहा-रिक विषयों का सन्ता ज्ञान देना ।

सकरात का अध्यात्मविद्या से प्रेम न था। भौतिकशास्त्र के रहस्यों को भी समभने की उसने चेष्टा न की। वह मनुष्य तथा मानव संस्थात्रों को समभ कर उनकी कुरीतियों को दर करना चाहता था। वह शिचा को मनुष्य की प्रधान समस्या समाभता था और उसी से उसके हित में उसका विश्वास था। उसके लिये शिका का उद्देश व्यक्ति को सत्य सममाकर तदनसार उसे व्यवहार करना सिखाना था। फलत: उसके तर्क का विषय प्राय: 'रहन-सहन की कला' अथवा 'मानव सम्बन्ध' था । वह न्याय, धैर्य, संयम, कृतज्ञता, मैत्री, धन, 'राजनीतिकला', न्यवहारिक कला तथा हस्त कला श्रादि के सम्बन्ध में व्यक्ति को सन्धा ज्ञान देना चाहता था। वह ऋपने विचारों को लिपिवद्ध न कर सका। उसके शिष्यों की रचनात्रों से ही हमें उसके विचारों का पता लगता है।

सुकरात को व्यवहारिकता का वड़ा ज्ञान था। वह व्यक्ति को अव्यवहारिक ज्ञान नहीं देना चाहता था। उसका विश्वास 'ज्ञानाय ज्ञानम्' में न था। अतः वह युवकों को दैनिक जीवन में

पाठ्य-वस्त :-- 'ज्ञानाय ज्ञानम्', में विश्वास नही, त्रवर्गामी विषयों में शিचा. धर्म, खगोल, मनोविज्ञान, संगीत, कविता, नृत्य, ज्यामिति, श्राचार, शास्त्र, श्रंकगणित, तथा व्यवसा-यिक शिचा: स्पष्ट ज्ञान, देना, युनानियों इन्द्रियजनित ज्ञान की ही स्रोर ।

उपयोगी विषयों की ही शिचा देना चाहदा था। सुकरात बड़ा धर्मपरायण था। उसका विस्वास था कि गुणी होने के लिये धर्मनिष्ठ होना त्रावश्यक है। अतः युवकों को धर्म की शिचा दिया करता था। समय श्रादि का अनुमान करने के लिये खगोल की शिचा, मानव स्वभाव सममने के लिये मनोविज्ञान का तथा व्यक्तित्व के विकास के लिये संगीत. नृत्य तथा कविता का ज्ञान वह आवश्यक समभ्तता था। गुर्गी बनाने के लिये प्रत्येक को वह श्राचार-शास्त्र की शिका देने का पत्तपाती था। गृहकार्य तथा व्यवसाय आदि में सफलता के लिये ज्यामिति तथा श्रंकगणित का उसने समर्थन किया । सुकरात युवकों को विषय का स्पष्ट ज्ञान देना चाहता था। इसलिये इस प्रकार के व्यवहारिक विषयों का चुनना उसके लिये स्वाभाविक हो था। उस समय के यूनानियों का बौद्धिक विकास न हो पाया था। वे केवल अनुमान तथा

इन्द्रियजनित ज्ञान को ही प्रधानता देते थे। अरस्तू के अनुसार परिणामात्मक तर्क तथा सामान्य भावना का प्रारम्भ सुकरात ने ही किया है। सर्वप्रथम सुकरात ने ही इनकी आवश्यकता की और लोगों का ध्यान आकर्षित किया था।

सुकरात के अनुसार कोई व्यक्ति समम-वृभकर त्रुटि नहीं करता। वास्तव में अज्ञानता ही सब दु:खों को जड़ है। यदि अज्ञानता दूर हो जाय तो मनुष्य कर्तव्यपरायण हो जायगा और

त्रुटि श्रज्ञान से ही, ज्ञान से ही कत्तंव्य परायणता, नैतिक जीवन ग्राधार का बौद्धिक, परिज्ञान, युनानियों का पतन, परम्परा से प्रच-विचारों बित में नैतिक तथा बौद्धिक विवारीं वरिभाषा नैतिक विवेक नैतिक श्रावश्यक. सिद्धान्त रचने का प्रयत्न ।

उसका जीवन सुख में बीतेगा। सभी मनुष्य सुख की इच्छा करते हैं परन्तु अपनी अज्ञानता के कारण वे ठीक रास्ता नहीं चन पाते। फलतः उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। इस प्रकार वह नैतिक जीवन का आधार बौद्धिक अन्तर्दृष्टिं को मानता है। किसी कार्य में वह अभिलाषा की स्थान नहीं देता । उसके अनुसार मनुष्य ज्ञान या अज्ञानता के बरा हो कर भला या बुरा कार्य करता है। यदि उसे ठीक-ठीक झान हो तो बुरा काम वह कर ही नहीं सकता। सुकरात के समय में युनानियों का बौद्धिक और नैतिक पतन प्रारम्भ हो गया था। इस सम्बन्ध में उनमें कुछ मौतिकता न थी। परम्परा सं प्रचलित विचार, अनुकरण, अनुशासन, कहानी, कहावत तथा धार्मिक संकेत आदि विधियों से युवकी की सिखलाया जाता था। ऐसी स्थिति से सकरात च च्य हो उठा। उसने सत्य, सदाचार, सौन्दर्य आदि नैतिक तथा बौद्धिक विचारी की ठोक-ठीक परिभाषा देने का प्रयत्न किया। उसने सर्व-

प्रथम यह दिखलाया कि हमारे सभी उच नैिक श्राचरण में विवेक का होना ऋत्यन्त ऋावस्यक है। वह नीतिशास्त्र को अच्छी तरह समभना चाहता था। फततः उसने सर्वप्रथम नैतिक जीवन का एक मिद्रान्त रचने का प्रयत्न किया।

विधि--की सुकरात निष्कर्ष पर पहँचना नहीं चाहता था, गवेषण से व्यक्ति को स्वयं सत्य पर पहुँचना, सोफिस्ट शिचरों प्रभाव, स्पष्ट ज्ञान उद्देश्य. सच्चे ज्ञान से ही कार्य, सच्चा ज्ञान **ब्रपने ब्रमुभव तथा तर्क** से, प्रश्नों द्वारा त्रुटि दिखलाना, फिर नए विचारों का प्रादुर्भाव

सकरात की अध्यापन विधि विचित्र थी। वह निष्कपे पर नहीं पहुँचना चाहता था। वह गवेषण के सहारे व्यक्ति को स्वयं सत्य की स्रो( पहुँचाना चाहता था। वह चाहता था कि प्रत्येक व्यक्ति क्रमबद्ध रूप में विचार कर स्वयं सत्य की पहिचान करें। सोफिस्ट शिचकों का प्रभाव सुकरात की दृष्टि में अच्छान पड़ा था। उसके अनुसार सोफिस्टोने सत्य का एकांगी दिग्दर्शन कराया। जो कुछ उन्होंने नताया दह केंवल 'राय' थी, 'सत्य' अथवा 'ज्ञान' नहीं था। परिष्कत भाषा के उनके प्रेम तथा अमात्मक जीवन आदर्श ने युवकों में अधिक भ्रम उत्पन्न कर दिया था। किसी विषव का स्पष्ट ज्ञान उन्हें न था। फलतः सुकरात उन्हें स्पष्ट ज्ञान देना चाहता था जिससे उनका नैतिक जीवन सधर सके। सकरात की शिक्षा के दो उद्देश्य थे :- १-वह दिखलाना चाहता था कि सचे ज्ञान से ही व्यक्ति श्रच्छे दायों में तल्जीन हो सकता है। २-सच्चा ज्ञान अपने अनुभव के बल.पर तर्क विद्या के सहारे प्राप्त किया जा सकता है। पहले प्रदनों द्वारा सकरात युवक को यह विश्वास दिलाना चाहता

था कि उसके विचार भ्रमात्मक हैं। तत्परचान् प्रश्नों द्वारा उसमें ठीक विचारों का प्रादुर्भीव करना चाहता था।

सुकरात के प्रभाव से यूनानी युवकों की शिक्षा में 'ज्ञान' पर अधिक महत्व दिया जाने लगा। सोफिस्टों ने सामयिक आवश्यकता को पूरी करने की चेष्टा की थी। परन्तु सुकरात सुबक को

उसका प्रभाव - ज्ञान पर श्रधिक महत्त्व, तर्क विधि की श्रेष्ठता. सोफिस्ट प्रयाची का मान बरने लगा ।

नीतिशास्त्र का ज्ञान देना चाहता था। सोफिस्टों के प्रभाव से युवकों का जो नैतिक पतन हो गया था उसे वह शैकना चाहता था। वह युवकों में आत्म निर्भरता उत्पन्न करना चाहता था। फलतः उसने तर्क विधि को महत्ता दी। सकरात के प्रभाव स्वरूप सोफिस्टों की भाषण तथा अनुकरण

प्रणाली का मान धीरे-धीरे घटने लगा।

सुकरात की प्रणाली केवल आचार-शास्त्र सम्बन्धी विषयों के विश्लेषण में ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उनके सम्बन्ध में व्यक्ति का अपना अनुभव भी रहता है और वह 'स्पष्ट

प्रसाली केवल श्राचार - शास्त्र सम्बन्धी विषयों में उपयोगी, इतिहास, भाषा श्रादि में ठोक नहीं: उसकी देन'- १--- ज्ञान का नैतिक मूल्य, २--- श्रवने श्रनुभव पर सीखना, २-शिचा से नए विचारों का संचार क्रना ।

धारणा' पर शीव्रता से पहुँच सकता हैं। परन्तु इतिहास, भाषा तथा गरिएत आदि विषयों में सुकरात विधि ठीक न होगी। क्योंकि प्रश्लोत्तर प्रणाली से हम इनका विषय ज्ञान नहीं कर सकैते। तथापि शिचा इतिहास में सकरात का नाम श्रमर रहेगा। उसने यह दिखलाया कि ज्ञान का भी नैतिक मूल्य है और उसको प्राप्त करना प्रत्येक न्यक्ति का नैतिक कत्त ब्य है, क्योंकि हमारे अञ्छे कर्मों की जड़ ज्ञान ही हैं। ज्ञान की अपने अनुभव के बल पर सीखना चाहिये, क्योंकि दूसरे से बहुए किये हुये ज्ञान का हमारे चरित्र पर कम प्रभाव पहता हैं। शिक्षाका उद्देश्य केंदल ज्ञान ही देना नहीं। ज्ञान इस प्रकार देना चाहिये कि विद्यार्था में नये विचारों का संचार हो । कहना न होगा कि सुकरात के ये सभी विचार आधुनिक युग कें लिये भी सत्य हैं।

## सहायक पुस्तकें

२-कबरली : 'हिस्ट्री श्रांत एड्केशन' पृष्ठ ४३-४५

3-मे वज: ए स्टूडेण्ट्स हिस्ट्री अांव एड्केशन' पृष्ठ १९-२०

४-एबी ऐराड एरोचड : 'दो हिस्ट्री एण्ड फिलांसीफी आंव एड्रकेशन' पृष्ठ ३२१-३४

४—गाम्पर्ज ध्योडोर: 'ग्रीक विंकर्स<sup>,</sup> ( चार्ल्स स्क्रीवनर्स, सन्स )

२—सँतो—

ं पाइचात्य देशों के शिचा लिया जाता है। योरप में मध्ययुग

प्लेतो का श्रव भी इतना सम्मान क्यों किया जाता है ? प्लैतो प्राधुनिक युग के प्राय:

चेत्र में हैंती का नाम अब भी बड़े सम्मानपूर्वक तक प्रत्येक बात के लिए उसी की श्रोर संकेत किया जाता था। परन्तु योरप में नई जागृति के बाद कुछ ऐसे महापुरुष हुये जिन्होंने प्रेतों के शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों को और आगे दूसरे रूप में बढ़ाया। क्या कारण है कि अब भी लोग प्रे तो के बारे में बोलते और लिखते धकते नहीं ?

٢

सभी शिचा सिद्धान्तों की श्रोर अब भी विदेशों में हर साल ध्रेती पर कुछ न कुछ नई संकेत करता है।

कितावें छपती ही रहती हैं। वास्तव में पाइचात्य देशों का शिक्षा कार्य जिस नींव पर खड़ा किया गया है उसका संकेत हम होतो की रचनाओं में पाते हैं।

यही कारण है कि अब भी उसका इतना सम्मान है।

ष्ट्रें तो का जन्म ४२७ या ४२९ ई० पू० एथेन्स में हुआ था। उस समय एथेन्स ऋपनी उन्नति की चरम सीमा पर था। सभ्यता का इतना विकास हो चुका था कि है तो को अपने सिद्धान्तों के

श्रारिभक ग्रीर सकरात का सस्बन्ध ।

प्रचार में कोई विशेष कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। वह एक जीती जागती सभ्यता के बीच पैदा हुआ था। उसने अपनी बहुर्मुंखी प्रतिभा से उस सभ्यता को श्रौर श्रागे बढ़ाया। वह अपने युग का यूनान देश का सच्चा प्रतिनिधि कहा

जा सकता है। होतो के पिता का नाम ऋरिस्तन था। वह प्रथम श्रे सी का खिलाड़ी था। पिता के स्वभाव का हुँ तो पर प्रभाव पड़े विना न रहा । उसकी प्रारम्भिक शिक्षा बहुत सुचारु रूप से न चल सकी। संगीत और भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा उस समय यूनान में शिचा देने की रीति थी । ह्रीतो ने प्रारम्भ में ही होमर ऋदि जैसे कवि और लेखकों की रचनार्थे पढ़ डाली । वह बीस वर्ष की अवस्था में सकरात के सम्पर्क में आया। वहां आठ या नौ साल तक रह कर अपनी प्रतिभा की खोज करता रहा। हुँ तो और सुकरात का सम्पर्क बहुत ही कुतूहल पूर्ण हैं। हुँ तो धर्ना कुल का व्यक्ति था त्रीर सुकरान निर्धन । सुकरात बहुत ही भद्दा था त्रीर हुँ तो बहुत ही सुन्दर । वह बड़े भड़कीले श्रीर सुन्दर कपड़े पहना करता था श्रीर सुकरात बहुत ही साधारण । इस प्रकार उसमें और सुकरात में बड़ा भेद था। परन्तु हैं तो सुकरात से बहुत प्रभावित हुआ। सुकरात की तरह है तो ने भी कुछ ऐसी रचनाएँ की हैं जो कि संवाद के रूप में नैतिक व्यवहार पर प्रकाश हालती हैं। भ्रेतो के हृदय में सुकरात के लिये बड़ा आदर और प्रेम था। सुकरात की मृस्यु के बाद हुँ तो की मानसिक स्थिति कुछ दिनों तक डगमग रही। उसे अपना जीवन भी विपत्ति में मालूम पड़ा और कुछ दिनों के लिये एथेन्स छोडना पड़ा। सीभाग्यवश इन्हीं दिनों प्लेतो को स्वयं अपनी प्रतिभाका त्रनुमान हो गया। जिन विचारों की प्रौढ़ता पर उसे सन्देह था वे पक्के हो गये। वह जन पर दृढ़ हो गया श्रीर उसकी लेखनी उनके प्रतिपादन में रत हो गई। उसने यह समऋ लिया कि सर्वप्रथम किसी गुण के वास्तविक रूप को समम्भना चाहियै। उसकी व्याख्या करना किसी 'ज्ञान' की शिद्धा देने की ऋषेद्धा कहीं कठिन हैं। उसने 'गुण' को किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व से सम्बन्धित समभा। उसने यह समभा लिया कि बिना 'गुण' के 'वास्तविक रूप' को सममे बिना उसकी शिचा नहीं दी जा सकतो।

श्रपने उद्देश्य की खोज-जिला समस्यार्थो के इल के जिये ही उसने बहुत से विषयों पर श्चपना

सुकरात की मृत्यु के बाद हुँ तो चुन्थ हो उठा। ज्ञान की खोज में वह इथर उधर फिरता रहा । मिश्र श्रीर मेगारा श्रादि जैसे स्थानों में रह कर उसने ज्ञान को पहचानने का प्रयत्न किया । मिश्र देश को शिचा परम्परा का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा । इटली में जाकर उसने पिथागोरस के विचारों का अध्ययन किया। सिसली के डायनिसियस के दरवार में उसे शासन-सम्बन्धी विचारों को जानने का श्रवसर मिला। इस प्रकार यात्रा करके उसने अपने को भावी जीवन के लिये तैयार

कर लिया। प्रेतो राजनैतिक, सामाजिक और साहित्यिक

चेत्रों में समान रूप से अपनी प्रतिभा दिखला सकता था।

उस समय की राजनैतिक स्थिति इतनी गिरो हुई थी कि

प्रैं तो उससे घृणा करता था। साहित्य के चेत्र में समाज की

विचार प्रगट किया, उसका दर्शनशास्त्र तो उसके शिचा सिद्धान्त का केवल प्रति-रूप है।

सेवा करने का उसे कम अवसर दिखलाई पड़ा। अपनेअपने दृष्टिकी ए के अनुसार हुँ तो को लोग दाई निक, राजनै तिक और सामाजिक सुधारक
बतलाते हैं। पर वास्तव में शिला-सम्बन्धी प्रेरणा ही उसे दर्शनशास्त्र की ओर ले गई। शिला
समस्याओं के समाधान के लिये उसे बहुत से विषयों पर विचार करना पड़ा। हुँ तो का यह दृढ़
विश्वास था कि किसी देश की उन्नति वहाँ के नवयुवकों की उन्नति पर निभरहै। यूनानी परम्परा
के अनुकूल उसने एक पाठशाला खोली। इस पाठशाला में उसने अपने शिला सिद्धान्तों की परीचा
करनी प्रारम्भ कर दी। वह प्रत्येक व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाना चाहता था। इसके लिये
उसने अपनी पाठशाला में गणित, दर्शनशास्त्र, संगीत, मनोविज्ञान, शिला, समाजशास्त्र और
राजनीति आदि में शिला की व्यवस्था की। वातावरण के प्रभाव में आकर वह अपने विचारों को
नहीं बदलना चाहता था। वह उन्हें सत्यता की कसीटो पर कसकर देखना चाहता था। योरप की
वर्तमान राजनीति, समाजशास्त्र, शिला, सिद्धान्त और दर्शनशास्त्र का बीज हुँ तो की विचार
मालाओं में भली प्रकार से देखा जा सकता है। इसिलये उसका प्रभाव पाश्चात्य देशों के धर्म,
राजनीति और शिला पर सदैव रहा है।

'ज्ञान' का रूप निर्माय करने में सोफिस्टों तथा सुकरात ने पर्याप्त संघर्ष का प्रदर्शन किया। कुछ का कहना था कि हम अपने पांचों ज्ञानेन्द्रियों से जो कुछ अनुभव करते हैं वह ज्ञान है।

प्तेतो के अनुसार ज्ञान के तीन स्रोतः—'इन्द्रिगाँ,' 'श्रवना मत' श्रीर 'विवेक', सन्ते 'श्रान' सार्वभौमिक सत्य की श्रेणी में मूलरूप हैं, वे पहले से ही मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, वातावरण के सम्पर्क से वे ज्ञाग उठते हैं, ये विवार एक देवी सूत्र में गुये हुए हैं, प्लेतो के सिद्धान्त में उस समय के सभी मतों की सामश्रस्यता का श्रामास मिखता है।

दसरों को इस पर सन्देह था क्योंकि इन्द्रियों द्वारा अनुभव किया हुआ ज्ञान कभी-कभी असत्य प्रमाणित हो जाता है। सकरात का विश्वास था कि सचा ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों द्वारा नहीं होता। वह तो मस्तिष्क या विवेक में पहले से ही उपस्थित रहता है। एक अशिक्तित बालक को लेकर प्रदन प्रणाली द्वारा सुकरात ने यह सिद्ध कर दिया कि उसमें रेखागिएत के मूल सिद्धान्त विद्यमान हैं। प्रे तो पर इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा। उसे पक्का विश्वास हो गया कि 'ज्ञान' जन्म के बाद ही नहीं होता है, और न उसे मनुष्य अपनी इन्द्रियों द्वारा ही प्राप्त करता है, अपित ज्ञान तो त्रात्मा के साथ-ही-साथ रहता है। त्रात्मा के शरीर रूप लेने के पहले भी ज्ञान उसके साथ रहता है। प्रेंतो के अनुसार ज्ञान के स्रोत तीन हैं। पहली श्रेणी में 'ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान' आता है:- जैसे लाल, पीला रंग; कसाव और तिक्त श्रादि । ध्रेतो इनको सचा ज्ञान नहीं मानता । मनुष्य की 'किसी वस्तु के विषय में अपनी सम्मति'

ज्ञान की दूसरी श्रेणी में रस्ती जा सकती है। यह भी ज्ञान ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि

भिन्न भिन्न मनुष्यों के अलग अलग विचार होंगे। ज्ञान की तीसरी श्रेणी में 'विवेक' या 'मस्तिष्क से स्वत: उपजा हुआ 'विचार' है। गिएत के सभी मृल विचार इस कोटि में रखे जा सकते हैं। इसी कोटि में "सत्यं शिवं सुन्दरम" जैसे गुए भी त्रा जाते हैं। इन गुएों को न किसी ने देखा है श्रीर न स्थूल पदार्थ को तरह उनका अनुभव ही किया है। तथापि हम उनकी कल्पना सरलता से कर सकते हैं। 'त्रिभुज' या 'बिन्दु' का किसी ने अनुभव नहीं किया है । परन्तु उनकी कल्पना हमारे मस्तिष्क में कितनी सच्ची उतर जाती है। इस तरह के सभी 'ज्ञान' मूलरूप हैं और सार्व-भौमिक सत्य के रूप में आ जाते हैं। यदि 'ज्ञान' पहले से ही आत्मा के साथ रहते हैं तो बच्चे उन्हें क्यों नहीं दिखलात और भूल जाने पर फिर कैसे याद कर लिया जाता है ? प्रे तो इन प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर न दे सका। वह कहता था कि शरीर रूप धारण करने पर आतमा 'ज्ञान' को भूल जाती है, इसीलिये बच्चों को कुछ याद नहीं रहता। फिर विवेक के जगने पर मस्तिष्क अपना भूला हुआ ज्ञान फिर पा ज'ता है। बालकों का विवेक सोता रहता है। बाद में सांसारिक वस्तुत्रों के सम्पर्क में त्राने से उनका अनुभव बढ़ता है त्रौर मस्तिष्क में सोता हुत्रा 'विवेक' जाग उठता है। फ्रीतो के अनुसार 'ज्ञान' तो पहले से ही मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं। वातावरण के संवर्षण से उनमें पुनर्जागृति आ जाती है। हीतो ने स्थूल जगत को मिथ्या कहा है। आदर्श विचार रूपी जगत को ही उसने सत्य माना है। हमारी इन्द्रियां जो कुछ अनुभव करती हैं वह परिवर्तन-शील होने के कारण मिथ्या है। त्रादर्श विचारों का जगत ही एकमात्र सत्य है क्योंकि वह त्रनादि, त्रश्ररार और अपरिवर्तनशील है। हुँ तो के अनुसार ये विचार एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, बल्कि एक दैवी सूत्र में गुथे हुए हैं। और वे सब मिलकर ईश्वर के ध्येय पर प्रकाश डालते है। यूनान वाले हेब यू के जगत-उत्पत्ति सम्बन्धी विचार से कभी सहमत नहीं हुए। हेब यू दार्शनिकों के अनु-सार जगत की उत्पत्ति किसी असाधारण इच्छाशक्ति द्वारा (एवस्लूट) शून्य में से की गयी है। यूनानी दार्शनिक स्थूल पदार्थो का श्रास्तित्व स्वीकार करते हैं। पत्थर से कलाकार मृत्ति बनाता है। मृत्ति ती पत्थर में पहले से ही,विद्यमान है। कलाकार ने तो केवल पत्थर के अनावश्यक अंश को निकाल कर मृर्त्ति का रूप सामने रख दिया। इस प्रकार 'वस्तु' तो पहले से ही है। उसमें से कोई 'श्रसाधारण' राक्ति पहाड़, पेड़, नदी, मनुष्य इत्यादि बना देती है। इस 'श्रसाधारण राक्ति' में प्रत्येक वस्तु का विचाररूपी त्रादरा पहले से ही विद्यमान है। केवल इन विचारों को ही हुँ तो 'सत्य' मानता है। ये विचार पूर्ण ऋौर ऋविनाशी है। ये परिवर्तनशील नहीं होते। इनका स्थापित्व निश्चित है। इन्हीं विचारों को भित्ति पर प्रेतो अपना शिक्षा सिद्धान्त खडा करता है। अत: उसके शिक्षा सिद्धान्त को समभने के:लिये इन विचारों की गृहता को समभना त्रावस्यक है। द्वीतो का दार्शनिक सिद्धान्त उसके युग का प्रथम ऋखाड़ा है जहाँ कि उस समय के सभी मत वाले मिलते हैं ऋौर जहाँ सब में एक सामअस्यता का श्राभास मिलता है। एलीटिकस का श्रादर्शवाद, हेराक्टिटस का 'परिवर्तन' डेमोब्रिट्स का ऋख्वाद सभी हैं तो के ऋखाड़े में साँस ले सकते हैं।

योरप में प्लैतों ने सबसे पहले आत्मा और शरीर की भिन्नता प्रत्यच रूप से दिखलाई है।
पुरुष जगत का सार है। वह आत्मा और शरीर के संयोग से बना है। उसका शरीर भौतिक पदार्थी
का मिश्रण है। अतः वह अनेक अवगुर्णों से भरा हुआ है।
आस्मा और शरीर की

भिष्मता, श्रास्मा के तीन

प्लैतो के अनुसार जातमा के तीन अंश हैं। पहला श्रंश तो 'तृष्णा' है—जिसका केन्द्र 'नाभि' हैं। हमारी सभी दैहिक श्रंश-तृष्या, प्रति तीनों की उत्पत्ति विवेक, श्रीर नामि. क्रमशः हृदय 'विवेक' देवी मस्तिष्क से. शक्तिका ग्रंश श्रीर सम्पूर्ण 'विवेक' सार, धारमा का नेत्र, सत्य खोज विवेक से ही मानव-जीवन इस विबेक को पहचानना ही, श्रत: शिचा का भी श्रभि-'विवेक' प्राय बढाना ही है।

इच्छायें इसी तृष्णा से उत्प्रेरित होती हैं। आतमा का दूसरा अंश 'धृति' है। इसका केन्द्र 'हृदय' है। मृनुष्य में जितना साहस और सहनशीलता है सब धृति से ही उत्पन्न होती है। उसके प्राय: सभी कार्य धृति से प्रोत्साहित होते हैं। 'तृष्णा' और 'धृति' शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं और उसी के साथ उत्का नाश भी हो जाता है। आतमा का तीसरा अंश 'विनेक' है। इसका न नाश होता है और न रूप हो बदलता है। विनेक का केन्द्र 'मस्तिष्क' है। हमारे सभी उच्च कार्य इसी विनेक से अभिप्रेरित होते हैं। वास्तव में शरीर तो इसका बंदीगृह है। जब यह 'विनेक' निकल जाता है तो शरीर का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। प्लेतो ने इसी मानवीं 'विनेक' को देनी शक्ति का एक अंश माना है। इसका मृल स्थान तो स्वयं ईश्वर है। भौतिक शरीर में आने के पहले यह एक अद्वितीय शक्ति में निहित रहता है। प्लेतो ने तो इसे सम्पूर्ण जगत का सार मात्र माना है।

परन्तु त्रात्मा ने 'सत्यं शिवं सुन्दरेम्' का भाव किस तरह पकड़ा ? उसे सारी बातों का ज्ञान कैसं हुआ ? फ्लैतो कहता है कि 'विवेक' के बल पर आत्मा ने सब कुछ शरीर में आने के पहले हो देख लिया । जैसे देखने के लिये मनुष्य के पास नेत्र हैं, वैसे ही त्रात्मा का नेत्र 'विवेक' है । उसे वास्तविक सत्य का ज्ञान भौतिक शरीर में आने के पहले ही हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश इसी परम सत्य की खोज होना चाहिये। इस सत्य की खोज विवेक से ही की जा सकती है। इस-**लिये इस** विवेक को पहचानना ही मनुष्य जीवन का सार है। इसी पहचानने के प्रयत्न में उसे सुख त्रीर शान्ति का त्रमुभव हो सकता हैं। श्चिचा का उद्देश मनुष्य के विवेक को जागृत करना है, क्योंकि 'विवेक' के जग जाने पर ही मनुष्य पूर्णता की प्राप्ति में संलग्न हो सकता है। इस तरह के मनोवैज्ञानिक तर्क पर प्लैंतो अपने शिद्धा सिद्धान्त को आगे बढ़ाता है। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि प्लैतो ही प्रथम दार्शनिक था जिसने माना कि मनुष्य का मस्तिष्क ही उसकी नेतनाधारा का निवास स्थान है, वस्तुत: चेतनाधारा का कोई भी स्थूल स्वरूप नहीं। वह एक ऐसी ऋखंड धारा है जो ऋविकल रूप से मस्तिष्क में प्रवाहित होती रहती है ऋौर हमारे जीवन-कानन को निरंतर रूप से हरा-भरा करती रहती है। प्लैंतो ने प्रथमत: इस बात का निर्णय भी किया था कि त्रातमा और शरीर दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। मानव-जीवन जो अखिल विश्व का एक सूद्रम कण है इन्हीं दो तत्वों द्वारा निर्मित हुआ है। शरीर नाशवान् है और आत्मा अमर। एक वाह्य स्थूल-वस्तु-जगत से सम्बन्ध रखता है, दूसरा विश्वातमा का एक चैतन्य श्रंश है श्रीर श्रान्तरिक जगत से सम्बन्ध रखता है। प्लैंनों के अनुसार आत्मा का नाश नहीं होता। भारतीय दर्शन के अनुसार भी-

वासांसि जिर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥
नैनं श्रिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शो'ययति साहतः॥ २३ ॥

अञ्झेषोऽयमदाह्योऽयमक्तेषोऽशोध्य एव च। नित्य: सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥२४॥

--श्रीमद्भगवद्गीता, ऋध्याय २।

द्वैतो के शिचा सिद्धान्तों को समभने के लिये उसके नैतिक आदर्शों का समभना आवस्यक हैं क्योंकि वे एक दूसरे पर निभर है।

नैतिक जीवन का दूसरा नाम गुंची होना है, गुंच मनुष्य के मनोवैज्ञानिक स्वभाव पर निर्मर, 'न्याय' गुंचा का प्राविभाव सब गुंचों की परा-काष्टा, भौतिक सुख प्रविक, श्रेय सुख का स्थायित्व, मस्तिष्क के विकास के साथ शरीर की भी उन्नति ष्ठेतो सभा को श्रादर्श नागरिक बनाना चाहता था। श्रादर्श नागरिक बनाने के उपायों की खोज में ही उसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। सफल नागरिक बनने के लिये 'गुणों' का होना श्रावस्थक है। नैतिक जीवन का दूसरा अर्थ 'गुणों' होना है। न्य्रात्मा के गुणों के अन्तर्गत प्रेतों ने धैय, न्याय, श्रात्म संयम, तीं अन्वर्णों के अन्तर्गत प्रेतों ने धैय, न्याय, श्रात्म संयम, तीं अने बोधगम्यता, स्मरणशक्ति, और उच्च आदर्श की गणना की है। इन सबकी नींव मनुष्य के मनोवैज्ञानिक स्वभाव पर ही निर्भर है। तृष्णा पर श्रविकार करने के लिये श्रात्मसंयम का गुण होना आवस्यक है। 'हृदय' का गुण 'धैय' है और 'विवेक' का गुण 'ज्ञान' है। विवेक तो मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट श्रंश है। यदि मनुष्य के सभी श्रंशों का सामअस्य हो जाय तो उसमें 'न्याय' गुण का आविभाव हो सकता है।

'न्याय' का ज्ञान ही तो मनुश्य को ऊँचे उठाकर उससे आदर्श कार्य करा सकता है। हो तो ने सुकरात की तरह 'आनन्द प्राप्ति' को ही सब कुछ माना है। 'शिव' एक 'विश्व कल्याय' ही उसका उह श्रेय था। उसकी धारणा थी कि 'विश्व कल्याय' ही महानतम सत्य है और विश्व की अन्य वस्तुओं को इसी का परिपोषण करना चाहिये। तृष्णा से हमें शारीरिक तथा संसारिक वैभव का आनन्द मिलता है। अपनी 'विजय' में हमें इससे कुछ ऊँची अे शो का आनन्द आता है। परन्तु 'विवेक' के बले पर हम एक दूसरे ही सुख का अनुभव करते हैं जो कि भौतिक वस्तुओं के पर की वस्तु होती है। इस सुख की समानता कोई भी नहीं कर सकता। ज्ञानी पुरुष इसी के लिये मरना और जीना पसन्द करता है। इसी में उसके जीवन का सार है। इसी को वह श्रेय मानता है। तृष्णा आदि से प्राप्त सुख को वह निम्न कोटि का समभता है। श्रेय कभी चिषक सुख नहीं हो सकता वह तो सारे जीवन के साथ ओत प्रोत रहता है। उसमें मनुष्य के सभी कार्यों के सामअस्य का आभास मिलता है। होतो ने शरीर को दु गुर्खों का स्रोत माना है। तथापि शरीर विकास के प्रतिकृत वह अपने शिचा कार्यक्रम में संकेत नहीं करता, क्योंकि वह समभता था कि शरीर ही तो साधन है जिससे मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। मस्तिष्क के विकास के साथ शारीरिक उश्वित को भी उसने अपने समन्द रक्खा।

ष्ट्रेतो शिद्या को 'राज्य' का सर्वप्रथम कर्त्त व्यामानता था। प्रेतो ने देखा कि 'राज्य' का शिद्या की श्रीर से प्यान हष्टा जा रहा है। जिसके फलस्वरूप श्रादर्श नागरिकता का लोप होना

प्रारम्भ हो गया था। स्थार्ता द्वारा हार जाने पर एथेन्स-से तो के त्रानुसार शिला वासियों की त्रांखें खुलीं। होतो ने स्पात्ती विजय का कारण राज्य का प्रथम कर्तांक्य, स्पार्ती उनकी उच्च सैक्षिक शिल्ला तथा उत्तम राज्य-न्यवस्था समका । शत: वह 'राज्य' का ध्यान उचित शिक्वा व्यवस्था

की और आकर्षित करना चाहता था : जिससे कि लोग योग्य

नागरिक होकर राज्य की रचा करें। कदाचित इन्हीं विचारों

से प्रधावित होकर उसने 'रिपन्तिक' की रचना प्रारम्भ की ।

हैतो को अपने देश की परम्परा में अनुराग था। युनानी

परम्परा के अनुसार व्यक्ति का स्वतन्त्र अस्तित्व सहीं था। उसे तो 'राज्य' के लिये ही मरना और जीना था। शासन

विजय का उस पर प्रभाव,
यूनानी परश्यरा में उसका
प्रज्ञुश्य, 'रिपव्जिक' की
रचना, स्पत्ति का स्वतन्त्र
प्रस्तित्व नहीं, राज्य के जिये
उसे जीना भीर मरना।

न्यवस्था को भली भांति संभालने के लिये नागरिक को उचित शिवा देना शावश्यक है। वर्तमान युग का शिवा ब्रादर्श तो अब पूर्णतः भिन्न है। अब तो न्यक्ति के विकास पर ही सब कुछ निर्भर है। उसके न्यक्तित्व का विकास ही शिवा का मुस्य उद्देश्य माना जाता है। होतो ने युनानी परम्परा के अनुसार अपनी जगत विस्थात पुस्तक 'रिपन्तिक' और 'लॉज़' में शिवा सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया।

द्वीतो 'राज्य' में भी मनुष्यों की तरह सभी छुखों का समावेश देखता था। जैसे आतमा में तृष्णा, भृति और विवेक का समन्वय हैं उसी प्रकार द्वीतों ने राज्य' को भी तीन प्रकार के लोगों

मजुष्यं की तरह 'राज्य' का भी एक ज्यक्तित्वः-'राज्य' तीन प्रकार के व्यक्तित्वें का समुद्दः—१—कृषि व्यक्तियों का समुद्दः—१—कृषि व्यक्तियों के लेखे वाले, २—'संरचक' ३—'शासक-वर्ग', प्रत्येक वर्ग के लिये विचत शिक्षा व्यवस्था बावस्थक, नवयुवकों की शिक्षा का भार 'राज्य' पर, कुटुम्ब पर वहीं।

स्वसा प्रकार भ्रुता न राज्य का मा तान प्रकार के लागा का समूह माना है। प्रथम वर्ग में तो वे लोग क्राते हैं जिनकी तृष्णा ही प्रथम होती हैं। इस श्रेणी में निम्न कोटि के मनुष्य क्राते हैं। इनका प्रथान कार्य खेती, ज्यापार तथा उपयोगी वस्तु को बनाना है। इनके सुख की भावना शारीरिक क्रानन्द तथा सांसारिक लाभ तक ही सीमित रहती है। इनके लिये इन्हों उद्यमों में सफलता प्राप्त करने के लिये उचित शिक्षा त्यवस्था होनी चाहिये। यदि इनके वंशज उच्च वर्ग के हों तो उन्हें भा ऊँची कोटि की शिक्षा दो जा सकती है। 'त्याय' सिद्धान्त को हैं तो सर्वोपिर मानता था। इसीलिये किसी वर्ग विशेष ही में पैदा हो जाने के कारण किसी को छोटा मानने के लिये वह तैयार न था। जैसे आत्मा का दूसरा श्रेश 'घृति' हैं उसी प्रकार 'राज्य' में दूसरी कोटि के मनुष्यों में बीर 'संरचक' आते हैं। इनका प्रथान कार्य 'राज्य' में शान्ति रखना तथा शत्रुओं से राज्य की रचा करना है। जैसे आत्मा का सर्वो-

सुष्ट अंदा 'विवेक' हैं उसी प्रकार 'राज्य' में प्रेती ने आसक वर्ग को माना हैं। राज्य की पूरी आसक व्यवस्था इन्हीं के द्वारा सँभालों जा सकती है। ये देश में शान्ति तथा सुख के लिये नियम को बना तथा बिगाड़ सकते हैं। प्रेती के अनुसार बुद्धिमान, दूरदर्शी, चिरत्रवान् तथा अनुभवी व्यक्तियों को हो राज्य-कार्य सँभालने का उत्तरदायित्व सौंपना चाहिये। इस प्रकार प्रेती ने दार्शनिकों द्वारा शासन का प्रस्ताव हमारे सामने रक्खा। प्रेती ने 'राज्य' के तीन प्रकार के नागरिकों के लिये अलग अलग शिचा योजना की और संकेत किया हैं। इस प्रकार प्रेती सामा-जिक आवश्यकताओं के अनुकूल शिचा'को चलाना चाहता था। वह युवकों को कोरा आन देने का पद्मपाती न था। देश को धन-धान्य से पूर्ण बनाने के लिये खेती तथा व्यापार आदि की शिचा, देश

Γ

की रचा करने के लिये सैनिक-शिचा तथा शासन व्यवस्था के लिये उसी कोटि की उचित शिचा देने का वह पत्तपाती था। त्राजकल के साम्यवादी विचारकों की तरह है तो 'कुटुम्ब' का घोर शत्रु था, क्योंकि बह प्राचीन 'कुटुम्ब-व्यवस्था' को ही अपने देश की अवनित का कारण समकता था। 'कुटुम्ब' ने नवयुवकों की शिचा की उचित व्यवस्था नहीं की जिससे स्पार्त्ता के सामने 'राज्य' की मुँहकी खानी पड़ो । श्रपने देश की हार का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा । उसने यह निश्चय कर लिया कि बालकों को शिक्षा के लिये 'कुडम्ब' पर कमी भी भरोसा न करना चाहिये। 'राज्य' की स्वयं उसकी म्यवस्था करनी चाहिये, क्योंकि उसका इसी में कल्याण हैं। संसार फ्रेंती के इस विचार का सदैव ऋणी रहेगा।

प्रौतो जीवन भर अविवाहित रहा। इसलिये वह स्त्रियों के स्वभाव श्रीर गुर्णों को भर्ला माति न समक्त सका। वह पुरुष और स्त्री को सभी गुर्खों में समान देखता है। उन दोनों के

सैतो स्त्री स्वभाव सं व्यवस्था की श्रोर वह ठीक से संकेत न कर सका।

ं स्वभाव में उसे कोई अन्तर नहीं दिखलाई पड़ता था। है तो की इस धारणा का ऐक कारण यह भी हो सकता है कि अनिभिज्ञ:-- अत: उनकी शिचा तत्कालीन यूनानी राज्य परम्परा के अनुसार भी स्त्री-पुरुष में विशेष भेद नहीं माना जाता था। स्पार्ता में पुरुष श्रीर स्त्री के लिये लगभग एक सी ही जीवन-व्यवस्था का आदेश था। इसलिये वह स्त्रियों को राज्य के सभी कार्यों के वोग्य

समभूता है। वह कहता है "राज्य का कोई कार्य किसी स्त्री या पुरुष के लिये इसलिये नहीं है कि वह स्त्री हैं वा पुरुष हैं। ऋषितु इसलिये कि स्वाभाविक गुण तो स्त्री और पुरुष मैं समान रूप से पाये जाते हैं। जहाँ तक स्त्री के स्वभाव का प्रश्न हैं वह पुरुष के प्रायः सभी कार्य करने योभ्य हैं। यद्यपि पुरुष से नि:सन्देह वह कुछ निर्वल हैं 17 स्त्रियों वे. स्वभाव को भली भांति न समभने के कारण उनकी उचित शिद्धा व्यवस्था की और संकेत करने में हैं तो सफल न हो सका।

स्रौतो का शिचा सिद्धान्त

ष्ठें तो के शिक्षा सम्बन्धी विचार हमारे सामने सिद्धान्त रूप में आते हैं। पूर्ण रूप से उन्हें ृन तो उसके समय में ही कार्यान्वित किया जासका अभैर न अब किया जा सकता है। शिचा स्तेत्र में प्रतो की महानता और ही बातों पर हैं। प्रतो शिका चेत्र में प्रतो की ने अपने समय के समाज और न्यक्ति की गुल्धियों को महानता के कारण, व्यक्ति

श्रीर समाब का हित एक दूसरे पर निर्मर, प्रेतो का बादर्श सदा के जिये उत्साह वर्षक, बसकी शिका बीजना में तत्का-बीन युनानी सभ्यता

सुलमाने का प्रयत्न किया । उसने दिखलाया कि दोनी का हित एक दूसरे पर निर्भर है । व्यक्ति समाज के लिये है और ममाज की उन्नति के लिये उसको शिक्षा की उचित व्यवस्था करना त्रावश्यक है। युनानी विचारकों की शिक्षा सम-स्यात्रों का स्पष्टीकरण करते हुए हैं तो ने उसका समाधान बडे ही मनोवैज्ञानिक देंग से करने का प्रयक्त किया। दूसरे, द्वेतो का जीवन और शिका सम्बन्धी आदर्श सब षाखोचना, उसके विचारों का काल और संब देश के लिये उत्साइवर्धक है। तीसरे, उसकी पेतिहासिक महस्य ।

<sup>\*</sup> रिपल्बिक, § १७६

शिद्धा योजना में इस तत्कालीन यूनानी सभ्यता की मार्मिक आलोचना पाते हैं। इसके अतिरिक्त उसके शिद्धा सम्बन्धी विचारों का येतिहासिक महत्व भी है। उनसे हमें यह पता लगता है कि मानव जीवन का भिन्न-भिन्न काल का विकास एक ही सूत्र में बांधा जा सकता है।

प्रतो के शिक्षा के सिद्धान्तों का समावेश हम उसके भिन्न मिन्न संवादों में पाते हैं। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि उसके 'रिपन्तिक' और 'लॉज़' का प्रधान विषय शिक्षा ही

'रिपब्सिक' धौर 'लॉब' का गुरुष विषय शिषा ही, गुरुष का प्रथम कत्त व्य आदर्श बागरिक बनाना है न कि राज-नियम, शिषा की व्याख्या नैतिक शिषा, नैसर्गिक प्रवृत्तियों को सदवृत्तियों की धोर लगाना, पृका करने वाली वस्तुओं से पृका और प्यार करने वाली वस्तुओं से प्यार, क्या गुण सिकाया जा सकता है ?

है। उसने 'शिचा को मनुष्य के लिये सर्वोत्तम वस्तु ''' माना हैं। उसने 'रिपब्लिक' में ब्रादर्श 'राज्य' की कल्पना की है और उसके लिये एक श्रादर्श शिचा-योजना देने का प्रयत्न किया है। प्रेंती अपने देश की श्रवनित से बहुत ही दुःखी था। उसे चारों श्रोर श्रवगुरा दिखलाई पड़ते थे। उसके एकाकी जीवन ने भी इसे कुछ श्रालोचनात्मक प्रवृत्ति का बना दिया था। उसके सामने अपने देश और समाज का नग्न चित्र सदैव नाचता रहता था। वह सबके सामने प्रत्येक वस्तु का आदर्श चित्र रखना चाहता था। इसीलिये वह 'रिपब्जिक' जैसी पुरुतक की रचना कर सका । यूनानी परम्परा से श्रनुराग रखते हुए वह राज्नीति को दर्शनशास्त्र और शिचा की नींक पर खड़ा करना चाहता था। उसने भन्नी भाति समक्त लिया था कि राज्य का प्रथम कर्त्त व्य आदर्श नागरिक बनाना है न कि राज-नियम। प्रेतो के विचारों का विकासः धीरे धीरे हुआ है।

उसका विचार था कि "प्रौदावस्था में अज्ञानता सबसे बड़ी बीमारी हैं।"। परबाद में विचार बदल जाने पर वह कहता हैं 'अज्ञानता उतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना कि बहुत चतुरता और विद्वत्ता का दुरुपयोग धातक है "। ध्रेतो शिक्षा की न्यास्था नैतिक शिक्षा से करता हैं। उसके शिक्षा सिद्धान्त के अन्तर्गत योग्यता, ज्ञान, सेवा और राजनीतिश्वता चार प्रधान स्तम्भ माने जा सकते हैं। अनुभव द्वारा जो कुछ अच्छी बातें सीखी गई है उन्हें नवयुवकों को सिखला देना बड़ों का कर्त व्य हैं। अपनी पुस्तक 'लॉज़' में ध्रेतो कहता है: "शिक्षा का अभिप्राय में बालकों को नैसींग प्रवृत्तियों की अच्छी आदतों की ओर लगा देने से समभता हूँ, जब कि उसे दुःल, सुख, भित्रता और ध्रुखा के मांव का भली मांति ज्ञान नहीं हुआ हैं। शिक्षा के फलस्वरूप विवेक की प्राप्ति पर बालकों को संसार की विभिन्न वस्तुओं और आतमा में एक सामअस्य का अनुभव होना चाहिये। यहीं सामअस्य सचा गुख है। बालक को दी हुई शिक्षा सची तभी कही जा सकती है जब कि ध्रुखा करने वाली वस्तुओं से व्यार०।"

<sup>🕆</sup> लाज़--- 🖇 ६४४

<sup>्</sup>रै टीमोयस—§ ८८

<sup>\*</sup> लाँज़-- § ८१९

० लाज्- ६६५३

ं प्रैतो के इन शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा से वह क्या अर्थ लगाता है। हम यह देख चुके हैं कि हैं तो अपने सिद्धान्तों में 'गुस्प' को विकेष महत्व देता है क्यों कि इसे वह सम्पूर्ण करात का सार समक्रता है। सभी यूनानी दार्शनिकों तथा शिचा विशेषकों के सामने यह विकट समस्या थी 'क्या 'गुरा' ज्ञान की तरह सिखाया जा सकता है ?' सुकरात ने श्रपने तर्क के बल पर इसका हल निकाल लिया था। उसका तर्क था ''ज्ञान पढ़ाया जा सकता है, 'गुण्' ज्ञान है, इस-लिये गुरा भी पढ़ाया जा सकता है ? । है तो को यह तर्क पसन्द नहीं आया। उसका यह पह्का विद्यास था कि 'गुण' 'ज्ञान' की कोटि में नहीं रखा जा सकता। 'गुण' तो एक देवी देन है— इसका ऋजन नहीं किया जा सकता। 'गुएं' की खोज ही तो मानव जीवन का प्रधान कर्तव्य होना चाहिये। जिस कार्य के करने में हमें आनन्द आता है उसे हम बार-बार दहराते हैं। जिस काय में इमें पीड़ा होती है, उसे हम छोड़ देते है। बालकों की प्रारम्भिक आदतों के संयमन के लिये हम श्रानन्द श्रीर पीडा रूपी साधन प्रयोग में लाते हैं। हैं तो के श्रनुसार 'श्रानन्द' श्रीर 'पीडा' दो उपाय हैं जिससे हम, 'गुण' श्रीर 'श्रवगुण' का ज्ञान बालकों की कराते हैं। इस प्रकार प्रेंते 'भुरा सिखाने की समस्यां' की श्रोर धीरे धीरे श्रयसर हो रहा है। ध्रे तो के श्रनुसार शिचा का उद्देश्य व्यक्ति में विवेक शक्ति को जागृत कर देना है जिससे जीवन पर इस विवेक का अधिपत्य हो जाय और हमारे सारे कार्य विवेक के ही संकेत पर चलें। 'लाँज़' में ध्रीते कहता है कि "शिक्षा का उद्देश्य युक्कों को राजनियम तथा वयोबृद्ध, ज्ञानबृद्ध और अनुभवबृद्ध द्वारी निर्धा-रित रास्ते की त्रोर ले जाना है।" इस प्रकार हुँ तो शिचा की सीमा बहुत फैला देता हैं। उसके इन शब्दों भी माता, पिता तथा शिचको के कर्तव्य का भी समावेश हो जाता है।

ष्ठौतो उच्च कोटिका त्रादर्शवार्दाथा। वह 'साध्य' को 'साधन' से सदा कँचा समभता था। वह 'पूर्या' से 'श्रंश' की त्रोर अधसर होना परुन्द करताथा। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य

शिद्या का कार्य—
1-'राज्य' की एकता, रूसो
श्रीर प्रे तो, १-श्रादर्श नागरिक
बनाना ३-सस्य के पहचानने
के बिये विवेक, ४-सौन्दर्योंपासना की शक्ति, १-व्यक्ति में
सामञ्जस्यता का प्रादुमांत,
६-श्राचार शौर नीति का श्रान,
७-श्रानु मान पैदा करना।

'राज्य' की एकता प्राप्त करना है। हम ऊपर देख चुके हैं कि 'राज्य' के आगे प्लैंगे के लिये 'क्यक्ति' की प्रधानता नहीं है। एथेन्स उस समय गिरी दशा में था। व्यक्तियों पर कोई नियन्त्रण नहीं था। सभी स्वार्थान्थ हो रहे थे। राष्ट्र को प्रवल बनाने के लिये हुँ तो उनके ऊपर कड़ा नियन्त्रण रखना चाहता था। उनकी स्वतन्त्रता को छीन कर वह उन्हें राज्य हित को ओर लगाना चाहता था। इसो ने हुँ तो के 'रिपब्लिक' को शिचा सम्बन्धी श्रद्धिताय प्रन्थ माना है। इसो व्यक्तिवाद का अनुयायी था और हुँ तो इसका विपच्ची। तथापि श्राश्चय है कि इसो ने हुँ तो के 'रिपब्लिक' की इतनी प्रशंसा की है। इसो का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब कि व्यक्तिवाद की ध्वनि उठानी

त्रावदयक थी। इसके विपरींत राष्ट्र की उन्नति के लिये हुँ तो को व्यतिवाद को नष्ट करने की आवदयकता प्रतीत हुई। रूसो ने यह देख लिया कि शुद्ध व्यक्तिवाद असम्भव है। हुँ तो भी व्यक्तिमाव के विरुद्ध ध्वनि करते हुए राज्य की उन्नति के लिये व्यक्ति को ही आधार मानता है। राज्य में एकता स्थापित करने के लिये वह 'त्याय' को आधार मानता है। प्रत्येक नागरिक को अपने स्वार्थ की बलि देकर 'राज्य' की सेवा हेतु तैयार रहना चाहिये। 'राज्य' की एकता से तालय सौहाद

भावना से भी है। सभी नागरिकों को यह अनुभव करना चाहिये कि उनका स्वार्थ एक ही है। किया योजना की दृष्टि इस उद्देश्य प्रप्ति की श्रोर होना श्रावस्थक है। प्रे तो चाहता था कि प्रत्येक व्यंकि नागरिकता का ग्रेण शाप्त कर ले। इसके लिये सहनशीलता, साहस और सैनिक योग्यता प्राप्त करना अपेतित है। इन गुर्खों के साथ ही साथ कुछ 'शासन व्यवस्था' के रूप का भी बान होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति में 'विवेक' का होना आवश्यक है जिससे वह व्यक्ति बास्तविक 'सत्य' की पहचान सके। शिक्षा का उद्देश व्यक्ति में सौन्दर्य उपासना की शक्ति भी उत्पन्न करना है। मनुष्य को यदि शिचा न दी जाय तो वह अवस्य ही अपनी कुप्रवित्तयों का दास बन अयोगति के गर्द में गिर जायगा। उसे तो 'सत्यं शिवं सन्दरम' का उपासक होना चाहिये। शिचक का यह कर्तन्य है कि शिद्धार्थों के न्यक्तित्व के भिन्न भिन्न श्रंसों में एक सामक्षस्य ला दे। न्यक्ति की कुरतियों और सदावृत्तियों तथा शरीर और मस्तिष्क में एक सामक्षस्य होना चाहिये। यदि शिक्षा यह सामझस्य नहीं ला सकी तो वह असकल है। उसे हम शिषा कह ही नहीं सकते। शिवा के फलस्वरूप व्यक्ति को त्राचार और नीति का स्वत: ज्ञान हो जाना चाहिये। इस प्रकार 'राज्य' को नियम बहुत कम बनाना होगा और 'शिचा' इस सम्बन्ध में 'शासन-व्यवस्था' की पूरक होगी। शिचा को एक दूसरे में आतु भाव उत्पन्न करना चाहिये जिससे बहुत से लोग एक साथ आनन्द से रह सकें। होतो कहता है 'सची क्षिचा लोगों के व्यवहार में सीहार्द ला देगी। मन्द्य सबसे श्रविक सभ्य प्रार्क्ष 🕏 । तथापि उसे उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है । यदि उसे उचित शिक्षा न दी जाय ती वह प्रध्वी का सबसे अधिक असभ्य जीव हो जायगा\*।"

पहले कहा जा जुका है कि शिचा को प्लैतो राज्य कार्विषय मानता है । उसका शिचा सम्बन्धं में कुदुम्ब की योग्यता पर विश्वास न था, क्योंकि कुदुम्ब के ही ऊपर छोड़ देने से एथेन्स-

शिया देना तो राज्य का कर्त्य है, त्रिया की व्यवस्था व्यक्तिगत बोम्यतानुसार। वासियों का पतन हो गया था। इसके विपरीत स्पार्ता लोगों की शिक्षा व्यवस्था राज्य द्वारा निर्धारित की जाती थी। राज्य नियन्त्रण में पल कर हर तरह से योग्य होकर उन्होंने एथेन्स-वासियों को परास्त कर दिया था। प्लैतो को यह

बात सदा खटकती रही। इसलिये बुद्धम्ब के शिक्षा सम्बन्धी नियन्त्रण का यह कट्टर विरोधी हो गया। प्लैतो के अनुसार सभी बालक राज्य की सम्पत्ति हैं। सभी बालकों का राज्य पाठ-आलाओं में शिक्षा पाना अनिवार्य है। माता-पिता को अपने बालकों को पाठशाला भेजना ही होगा। सामूहिक हित के विरुद्ध कार्य करने की किसी को स्वतन्त्रता नहीं। जो जिस वर्ग का है उसे उसमें शिक्षा देनी चाहिये। विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था करना आवश्यक है, चाहे वे किसी वर्ग में क्यों न उत्पन्न हुए हां। यदि कोई खेतो व व्यापार वर्ग का है और सैनिक योग्यता दिखलाता है तो उसे सैनिक शिक्षा दी जायगी। आसन सम्बन्धी योग्यता दिखलान पर उसे राज्य सम्बन्धी शिक्षा दी जानों चाहिये।

## प्लैतो का 'शिचा कार्यक्रम'

कुछ आधुनिक 'शिक्ता विशेषझ' हैं तो की शिक्ता प्रणाली को प्राथमिक, माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक तीन श्रे णियों में बांटते हैं। परन्तु इस प्रकार का विभाजन ठीक नहीं, क्योंकि

<sup>\*</sup> लाज, हु ७६६

٢

रुचिन थी। वह तो किसी वस्त की आतमा को पकड़ना चाहता था। प्रेतो की इष्टि में शिक्षा के दो प्रकार हैं:---

१---वह शिचा जिससे स्यक्ति दैनिक कार्यों में कुशलता

प्राप्त करले। वृत्ति के लिये अपनी रुचि अनुसार खेली,

व्यापार या और किसी कला का ज्ञान करले ! २—वड

शिला जिससे व्यक्ति राज्य-सेवा के योग्य हो जाय । पहली

प्रकार की शिक्षा को प्रतो उच्च कोटि का नहीं मानता।

उसे वह अनुदार मानता है, क्योंकि 'विवेक ज्ञान' और 'न्याय' से वह बहुत दूर हट जाती है। वास्तविक शिक्षा तो

'गण' में होनी चाहिये जिससे व्यक्ति श्रादर्श नागरिक

बनकर यह सीख ले कि उचित रूप से शासन श्रीर श्राह्म का

पालन कैसे किया जाता है। यदि हम भ्रेतो के 'रिपन्जिक'

श्रीर 'लॉज़' के सिद्धान्तों को एकत्रित कर देते हैं तो उसके

आदर्भ का रूप हमें इस प्रकार मिल जाता है:--जन्म

से लेकर छठे साल तक बालक के शरीर पर बिशेष ध्यान रखना है। उसमें अच्छी अच्छी आदतें डालनी चाहिये।

प्रथम तीन वर्ष तक पालन पोषण ऐसा हो कि बालक

त्रानन्द और पीड़ा का अनुभव कम से कम कर सके। इस

छोटी अवस्था में वह इच्छाओं का जीव हैं। विवेक से वह

हैं तो कालीन यूनानी सभ्यता में हमें विभाजन नहीं मिलते । स्वयं हैं तो को बाह्य 'रूप' से विशेष शिचा के हो कार्य:--१--दैनिक कार्यों में कुश-बता तथा वृत्ति के बिये खेती. न्यापार त्राहि. २---शास्त्र सेवा के योग्य करना, वास्तविक शिचा तो गुरा में होती है, अच्छी भादतें, प्रथम तीन वर्ष तक पीड़ा और प्रानन्त का कम से कम श्रनुभव, बालक इच्छाओं का जीव, विवेक से परिचित नहीं, तीसरे साज के बाद 'वीदा' भीर 'श्रानन्द' द्वारा साइस श्रीर श्रारम-नियन्त्रच परम्परा में श्रनुराग, संगीत. कविता और नृत्य,

किया, धार्मिक मार्च, गवित.

वितंत्रवरस श्रवचिकर न हो ।

परिचित नहीं। उसको भय नहीं दिखलाना चाहिये। तीसरे साल सं छठे के अन्दर कछ और पंडा के द्वारा उसे साहस और श्रात्म-नियन्त्रण का बोध कराना चाहिये। राष्टीय कथात्रों के त्राधार से परम्परा में उसका त्रनुराग'उत्पन्न करमा चाहिये। द्वौतो कहता है, "किसी कार्य का प्रारम्भ बहुत हा सारगर्भित है। विशेषकर बालकों में यह बात श्रिषिक लागू है, क्योंकि संस्कारों का प्रभाव उन पर अधिक पडता है ।" प्रैं तो का यह कथन आधु-निक मनोवैज्ञानिक विकास से बहुत मिलता है। छः वर्ष की अवस्था में शिद्धा का रूप और दूढ हो जाना चाहिये। इस समय बच्चों को संगीत, कविना श्रीर नृत्य भी सिखलाना चाहिये। सैनिक शिद्धा का श्रीगर्णेश भी इसी श्रवस्था से किया जा सकता है। नृत्य श्रीर संगीत के आधार पर धार्मिक भाव को भी जागृत करना चाहिये। घोडे की सवारी श्रीर साधारण इधियार चलाना बालकों को प्रारम्भ से ही सिखलाना चाहिये। साधारण खेल भी बालकों की खेलना आवदयक 🖠 जिससे कि वे 'न्याथ' श्रीर सौहार्द के भाव को समक्ष सके। बालक का ध्यान गणित की श्रीर भी खींचना चाहिये। ऐसी श्रवस्था में बालकों के कार्य विशेषकर श्रानन्द, पीड़ा, भय, इच्छा, सम्मान, लज्जा, प्यार श्रीर धृणा से नियन्त्रित होते हैं। बुरी कहानियाँ बालक, न सुनने पावें। उनके निकट के वातावरण में भी कोई भद्दो तथा श्रक्तिकर वस्तु न श्राने पावे, नहीं तो उसका उन पर बड़ा बरा प्रभाव पड़ेगा। छ: से तेरह वर्ष तक बालकों की शिचा में विभिन्न प्रकार के खेलों का

<sup>\*--</sup>रिपब्लिक ६ ३७७ : लॉज ६ ६४३।

होना आवरयक है। उनको रुनि कविता पढ़ने की ओर करनी चाहिये। पढ़ने, लिखने, गाने और नाचने को शिचा पहले से अधिक होगी। शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना, धर्म सिद्धान्तों को उन्हें समभाना तथा संकगिएत और रेखागिएत का ज्ञान उन्हें विशेषहर से देना चाहिये।

ं अपनी 'लॉज़' पुस्तक में, जो कुछ बाद की रचना है, प्लैतो साहित्यिक शिचा के कुछ विपन्न दिखलाई पड़ता है। 'लॉज़' में बाद्य संगीत की शिक्ता तेरह वर्ष की अवस्था तक देने के लिये कड़

वाच-संगीत की शिक्षा तेरह से साबह वर्ष तक, 'बॉज' में वह अपने कुछ विचारों को बदल धार्मिक भजन. देता है. शंदगिद्धत के मूख सिद्धान्त ।

कहता है। यह एथेन्सवासियों की परम्परा अनुसार ही था। परन्तु प्लैंो अपने आदर्श शिचा कार्यक्रम में पाठशाला के सभी विषयों को सोलह वर्ष तक पढ़ाने की राय देता है। 'रिपब्लिक' में बचा छ: वर्ष की उन्न में पढ़ना सीखता है और लॉज में दस वर्ष पर । पहले प्लैं ो ने सोचा था कि साधारण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर बालक नैतिक हो जायगा। परन्त उसका यह अनुमान ठीक न निकला। इसलिये 'लॉज़' में वह अपने कुछ विचारों की बदल देता है। तेरह

से सोलह वर्ष तक के काल में धार्मिक भजन तथा दूसरी कविताओं को याद करना चाहिये। भजनों का उचारण संगीत लय में हो। इस समय श्रकगणित के मूल सिद्धान्तों की श्रोर भी बालकों का ध्यानं श्राकर्षित करना चाहियै ।

सोलह से बीस वर्ष की उन्न तक स्फूर्िमय व्यायाम और सैनिक शिचा की और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। खेल-कृद से शरार को हृष्ट पुष्ट कर सैनिक शिक्षा में रुचि उत्पन्न की जानी

सोसह से बीस वर्ष तक विशेष कर स्फूर्तिमय व्यायाम चौर सैनिक शिचा, बीस वर्ष की उम्र के बाद योग्य स्त्री पुरुषों द्वारा दस साल तक वैज्ञानिक विषयों का श्रध्ययन।

वीस से पैतीस तक दर्शन श्रास्त्र, भाषव देने और तर्क करने में शिचा, पश्चास वर्ष की उम्र तक राज्य सेवा, इसके बाद श्रवकाश ग्रह्म कर सस्य की स्रोप करना |

चाहिये। दो साल तक हथियार चलाने, घोड़े की सवारी तथा पूरे मैनिक-जीवन में शिचा होगी। किसी प्रकार की साहित्यिक शिचा नहीं दो जायगी, जिससे वालक सैनिक जीवन में निपुणता प्राप्त करले। बीस वर्ष की उम्र के बाद योग्य स्त्री पुरुषों को चुनकर दस साल के वैज्ञानिक अध्ययन में लगाना चाहिये। "इसके पहले बालकों की विज्ञान का केवल साधारण ज्ञान दिया गया था। अब वे भिन्न भिन्न वस्तुत्रों के परस्पर सम्बन्ध को समर्भोगे ।"

जो उच अफसर होने योग्य हैं उन्हें तीस से पैतीस वर्ष तक दर्शन शास्त्र, भाषण देने और तर्क करने में शिचा दी जायगी। इसके साथ शान-सिद्धान्त, आचार शास्त्र विश्वान में भी शिक्षा दी जायगी। जो ऊँचे अफसर बना दिये गये हैं उन्हें पचास वर्ष की उन्न तक राज्य की सेवा करनी होगी इसके बाद बड़े अफ्रभरों को अबकाश दे दिया जायगा। अनकाश ग्रहण के बाद इन अफ़सरों को उचित है कि वे 'वास्तविक सत्य' की खोज में रत रहें।

<sup>\*</sup> रिपब्लिक, § ५३७

Γ

त्राचोगिक कलाओं से प्रे तो की विशेष रुचिः न थी। एक तरह से वह इन्हें पृशा की हृष्टि से देखता था। बुनना, सीना, लकड़ी ऋदि के काम वह दासों के योग्य समभता था। उसका विचार

षाचीगिक क्लाओं से प्रेतो को श्रहित क्वोंकि उनमें बग जाने पर व्यक्ति वास्तविक सत्य की स्रोज की श्रोर नहीं जा सब्ता, ये कलायें श्रनुकरण से सीसी जा सकती हैं. ग्रतः इनके लिये किसी निश्चित शिचा भोजना की श्रावश्यकता नहीं।

. थाकि इस प्रकार के कार्यत्रग्रादमी को वास्तविक सखा से विज्ञत कर देते हैं, क्योंकि उनमें लग जाने पर उसकी इतना त्रवकाश नहीं रहता कि वह सत्य की खोज में अपने को **अकाये**। इन सब कलाओं में निपुण लोगों को राज्य-कार्य में किसी प्रकार का भार न देना चाहिये। इन लोगों के लिये किसी शिचा योजना पर विचार करना प्त्रेतो की पसन्द नहीं। उसके अनुसार इनके बालकों को अपनी कौद्रम्बिक परम्परा-नसार कलात्रों को सीख कर अपना जीवन निर्वाह करना चाहिये। लड़कियों को अपने वर का काम शाखना चाहिये। प्लैतो का बिश्वास था कि ऐसी कलायें अनुकरण से सोखी जा सकती है। इसलिये उनमें विशेष शिचा की

त्रावस्यकता नहीं, क्योंकि इन कलात्रों के सीखने में केवल ठांक त्रादतें डालने का प्रश्न है।

ह्र तो ने स्त्रियों के लिये अलग शिक्षा को व्यवस्था न की, क्योंकि, जैसा पहले कहा जा चुका है, वह उन्हें पुरुषों के सभी कार्यों के योग्य समभाता था। परन्तु वह उन्हें पुरुषों से कुछ निर्वल अवस्य

स्त्रियों की शिन्ना-पुरुषों के समान--पर्वे बज में कुछ हीन, राज्य में एकता, समान बाबक भीर समान शिदा।

होना आवस्यक है। इसलिये होते लेकर आगे बढा।

भ्रेतो व्यक्तित्व के पुण विकास का पचपार्ता था। इसलिये अपनी शिखा योजना में उसने

्यस्तित्वका पूर्णं विकास मावस्थक, प्रतो की शिचा योजना एथेम्स की श्रराजकता दर करने के बिये, परम्परा में परिवर्तन का घोर बिरोधी, शिचा का उद्देश्य कुशल नागरिकता के

मानता था। "राज्य की संरचता के लिये स्त्री पुरुषों में समान रूप से योग्यता है परन्तु स्त्री बल में कुछ निर्वत अबदय है \* अनः वह स्त्रियों को बालकों जैसी शिचा देने को कहता है। जहां तक राज्य सेवा का प्रदन है दोनों को एक ही प्रकार की शिक्षा दैनीं चाहिये। राज्य में एकता स्थापित करने के लिये रहन सहन का समान ''समान वालक और समान शिचां' के सिद्धान्त को

विकास सम्बन्धः सभी बानी पर ध्यान दिया है। वह अपने समय की अराजकता से तंग आ गया था। उमे वह दूर करना चाहता था। उसकी सारी शिवा योजना इसी उद्देश्य की पृति के लिये है। वह समऋता था कि वचों के खेल-कद में परिवर्तन हो जाने से लोगों का चरित्रगठनवाद में ढीला पड जाता है, फलत: राज्य व्यवस्था भी ढीली पड़ जाती है। जो बच्चे परम्परानुसार .चलते हुए खेल-कूटों में परिवर्तन चा**इते थे उन्हें धुँतो** सन्देह की दृष्टि से देखता था । उन्हें वह क्रान्तिकारी मानता था। व बडे होने पर मारी रहन-सहन की बदल देने की चेष्ठा करेंगे। इस प्रकार वे राज्य पर धोर विपत्ति लाने के

<sup>\*</sup> रिपन्तिक, § ४५५-४५६

परिवर्तन का रोकना, हर बात में राज्य निवन्त्रेख ग्रावश्यक. मुठी कल्पनाओं से होमर को पढ़ने के विरुद्ध, भौती अपने युग के सर्वोत्तम विचारों का शतिनिधि, उसके पाठ-क्रम का मूल श्रव भी जीवित, बिना संगीत प्रेम के मनुष्य कर और बिना खेल-कृद में प्रेम विवासी हो जाता है, प्रौतो का ध्यान दार्शनिक श्रध्ययन भौर समाज सुधार की श्रोर। मनुष्य बीवन के दो पहलु:--१--- 'तच्या र-विवेक, प्रौतो पर पिथागोरस का प्रभाव, प्रतो शंकगणित में एक सार्वभौभिक तस्त्र देखता है।

कारण होंगे। इसी प्रकार संगीत श्रीर कविता की शैली में भी परिवर्तन श्रराजकता फैलायेगा, क्योंकि इनको हीली बदल जाने से लोग रांज्य-त्राज्ञा पालन में हिचक सकते हैं। प्रभावशाली न हो सकेगा। लोग बडों का नियंत्रण अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे। यह सब सोचते हुये द्वे जे परम्परावादी हो गया । वह राज्य द्वारा निर्धारित नियम में किसी भी प्रकार का परिवर्त्त सहने को तैयार नहीं था। यवकों का पालन पोषण और शिचा का आयोजन वह एक समान चलाना चाहता था। जिस वातावरण में बालक पलें उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन उसे पसन्द नहीं। सभी लोगों के आचार और व्यवहार-नियम पर राज्य का कडा नियन्त्रसा होना आवस्यक है जिससे राज्य-हित के विपन्न में कोई पग न उठा सकें। भाठी बातों से हैं तो को वर्डा घुणा थी। भूठी कल्पनाओं से भरी हुई कविताओं मे . उसे अरुचि था। होमर जैसे महान् कवि को भी पढ़ने का वह पर्संपार्ता नहीं था। प्रेरितो को मिश्र देश निवासी बड़े प्रिय थे. क्योंकि वे अपनी नृत्य कला में किसी तरह का परिवर्तन पसन्द नहीं करते थे। श्राइचर्य है कि कड़र पर-म्परावादी होते हुये भी ह्रों क्रपने युग के सर्वोत्तम विचारी का प्रतिनिधि था। राज्य का हित किसमें है इसे वह भली भाँति समभता था। वह दूरदर्शा था। उसके विचारों में सदा के लिये कुछ 'सत्य' मिलता है। इसीलिये अब भी उसका इनना मान है। उसके पाठकम का मूल सिद्धान्त अब

तक भी जीवित है। बच्चों के खेल में जी वह शिखा सम्बन्धी वार्त देखता है वह सत्रहर्भ शताब्दी में ही पूर्ण रूप से पुनर्जी वित को जा सकी। बच्चों को शिखा देने समय खेला की सहायता लेना है तो को आवश्यक जान पड़ा। इसीलिये वह संगीत, किवता, नृत्य और खेल-कृद पर इतना ज़ार देता है। शारीदिक बल प्राप्त करने तथा सैनिक योग्यता के लिये खेल-कृद आदि में भाग लेना एयेन्सवासी आवश्यक समभते थे। खेल-कृद को वे शरीर के लिये समभते थे और संगीत को आत्मा के लिये। है तो इससे भी आगे बढ़ा। उसके अनुसार खेल-कृद का प्रभाव शरीर और आत्मा दोनों पर पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को संगीत और खेल-कृद दोनों में भाग लेना चाहियें, क्योंकि बिना संगीत के खेल-कृद में पला हुआ व्यक्ति कर हो जाता है और बिना खेल-कृद के संगीत में पला हुआ व्यक्ति के खेल-कृद में पला हुआ व्यक्ति कर हो जाता है और बिना खेल-कृद के संगीत में पला हुआ व्यक्ति की जाता है। इसलिये हैं तो ने अपने शिचा कम में दोनों को उचित स्थान दिया है। सोफिस्टों ने अपने पाठ-कम में संगीत, किवता और ब्याकरण को प्रधानता दी थे। वे बालकों को कुशल भाषण वक्ता और नेता बनाना चाहते थे। है तो का ध्यान विशेष कर दार्शनिक अध्ययन और समाज सुधार की और था। उसने मनुश्य जीवन के दो अंगों को स्वाकार किया है। एक में तो 'तृष्णा' और 'वृति' सम्बन्धी कार्यों में होती स्वभाव को प्रधानता देता है। 'विवेक' सम्बन्धी कार्यों में स्वभाव को प्रधानता देता है। 'विवेक' सम्बन्धी कार्यों में स्वभाव की प्रधानता देता है। 'विवेक' सम्बन्धी कार्यों में स्वभाव की प्रधानता देता है। 'विवेक' सम्बन्धी कार्यों में स्वभाव

की प्रधानता उतनी नहीं है जितनी कि उचित उपदेश और शिला की। होतो मनुष्य में विशेष कर विवेक शक्ति जायत करना चाहता था। उसकी समक्ष में शिला का मुख्य उद्देश्य यही है, क्यों कि 'विवेक' जागने पर ही मनुष्य वास्तविक सत्य को पहचान सकता है। इस विषय में होतो पर पिथागोरस के ''अंक और रूप सिद्धान्त' का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसी के फलस्वरूप होतो गिएत और दर्शनशास्त्र के साथ संगीत को भी लेता है और दोनों के परस्पर सम्बन्ध को दिख्लाने की चेष्टा करता है। अपने विचारों की उड़ान में होतो बहुत दूर चला जाता है। वह अंकगिएत को साब भौमिक रूप में देखना है और कहता है कि ''अंकगिएत में कुछ ऐसा तत्व है जिसे सभी कला, विज्ञान और साहित्य अपने में ले सकते हैं? ।'' अंकगिएत को होतो ने एक ऐसी कुछां मानी है जिससे सभी दरवाजे खोले जा सकते हैं। अपनी पुस्तक 'लॉज' में भी हैं तो इस बात का दुवारा समर्थन करता है।

किसी श्राधुनिक शिचा विशेषज्ञ के लिये होती के सभी सिद्धारतों में सहमत होना कठिन है। वह व्यक्तित्व के पृश् विकास पर क्ल अवस्य देता है परस्तु व्यक्ति की स्क्तन्त्रता छीन लेता है।

से तो के सिद्धान्त के दोषः-व्यक्ति की स्वतन्त्रता छीन लेता है, कहा राज्य-नियन्त्रता श्रनाव श्यक, बुदुम्ब के सृत्य को भूखना, अमारमक, दाशंनिक ज्ञान प्राप्ति और कुश्च नागरि-कता में श्रसमाक्षस्य । श्रीतो का कथन है "समान बालक और समान शिखा?"।
जब प्रीतो कड़े राज्य-नियन्त्रण की बात कहता है तो मूल
जाता है कि उसकी प्रतिभा एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र की ख्रुबछाया में ही विकासित हुई। प्रीतो अपने बुद्धिवाद के मौके
में कोमल मानव भावनाओं को भूल जाता है और जुटुम्ब
को बालकों के शिखा भार में विलकुल बिखत कर दिता है।
वह व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को चर्चा करता है परन्तु व्यक्ति
के अधिकारों को छीन लेता है। श्रीको कभी कभी अपने
सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणित करने का उपाय बतलाने
में मूक हो जाता है। मालूम होता है कि उसे स्वयं अपने

सिद्धान्त पर पूरा विदवास नहीं था। ष्ठेती चाहता है कि दर्शनशास्त्र के अध्ययन में कुशलता आप्ता करने के बाद दार्शनिक शासन कार्य संभाले। परन्तु वह ठीक नहीं बतलाता कि उनके लिये यह कैसे सम्भव है। इस प्रकार हम उसके दार्शनिक ज्ञान प्राप्ति और कुशल नागरिकता में सामक्षस्य का अभाव पाते हैं।

प्लैंजो के सिद्धान्तों का तात्कालिक प्रभाव न पड़ा। उस समय भली भाँति लोग उसे समक्र न मके। 'रिपब्लिक' में हमें शान्तिप्रियता तथा दार्शनिक जीवन का पाठ मिलता है। प्लैंतो के

प्लैतो का प्रभाव— शान्ति प्रियता और दार्शनिक कीवन का पाठ, ईसा के युग के बिये मार्ग तैयार किया। उसका प्रभाव माध्यमिक काल में, 'रिपब्लिक' और 'बॉझ' हमें प्रभाव से हो ईसा के पूर्व कालीन युग में लोगों में दार्शनिक जीवन, विवेक तथा सीन्दर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न दुआ। प्लैतो ने इस भौतिक संसार से परे एक सत्य की कल्पना की। इस प्रकार उसने ईसा के युग के लिये पहले से ही मार्गतैयार कर दिया। शिचा के चेत्र में प्लैतो का प्रभाव विशेष कर माध्यमिक युग में दिखलाई पड़ता है जब कि मठ स्कूल और उस समय के विश्वविद्यालय 'प्लैतो की और चलों' की ध्वनि करते हैं। पुनरोत्थान काल में भी चर्च अध्यों-

डप्त आदर्श की याद दिखाने हैं।

यांद् पकों के सुधार में प्लैतो का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। 'रिंपब्लिक' श्रोर 'लॉज़' ऐसे महान् ग्रन्थों की उपयोगिता सिद्ध करना सरल नहीं। साधारण मनुष्य उनकी उपयोगिता

समनने में असमर्थ हो सकता है। परन्तु इतना तो मानना ही होगा कि मानन सभ्यता उनके बिना कुछ निर्धन सी दिखलाई पड़ेगी। ऐसे ही यन्थ संसारिक भंभटों में फँसे हुये मनुष्णों को कभी कभी उच्च आदर्शों का स्मरण करा देते हैं। वे संकेत करते हैं कि मनुष्य का जीवन पशु के समान पेट पालना ही नहीं अपितु उससे कुछ उच्च कोटि का है—उसे तो यह समभना है कि 'वह है क्या ?'।

#### सहायक पुस्तकें

१-प्लेटो : प्रोटागोरस, मेनो, फ्रींडो, रिपब्लिक, लॉज़, परमीडस।

र- पेटर, वाल्टर, एच० : प्लैटो एण्ड प्लैटोनिज्म, न्यू मार्क ( मैकमिलन ) १८९३।

3- ऐडमसन, जेंo ईo: '९डूकेशन इन प्लैटोस रिपब्लिक' न्यूयॉर्क, मैकमिलन, १९०३।

अ बोसनक ट, बर्नोड: 'दी ऐड्सेशन श्रॉव दी यङ्ग इन दी रिपब्लिक श्रॉव प्लैटो'

(यु० प्रेस, ) १९०८। **४—इनसाइक्लोपीडिया त्रिटैनिका :** प्लैटो, ग्यारहवा संस्करण।

६—नेटिलशिप, रिचर्ड ल्युइस : 'दी थियरी ब्रॉन एड्नेशन इन द रिपब्लिक ब्रॉन प्लैटो,

शिकागो (यू० प्रेस, ) १९०६।

मन्दो : 'एटेक्स्ट-नुक इन द हिस्ट्री श्राव ५ड्नेशन , पृष्ठ १३०-४६ ।

द्रम्मे वृत्तः 'स्टूडेण्टस हिस्ट्री श्राव एड्डकेशन' पृष्ठ २०-२४।

**६--उलिच**: 'हिस्ट्री क्रॉव एड्केशनल थॉट' पृष्ठ १-२४।

१०-राक: 'द डॉक्ट्रिस ऑव द घेट एड्केटर्स' अध्याय ९।

११-एवी एरड एरीसड: 'द हिस्ट्री एण्ड फिनॉमोक्ती ऑन एड्नेशन एनशियण्ट एण्ड मेडिबल' अध्याय = ।

३---श्ररस्त

अरस्तू अपने युग का सबसे बड़ा विद्वान् माना जाता हैं। है तो उसका गुरु था। वह अपने गुरु का बड़ा आदर करता था, परन्तु उसके सभी निद्धान्ती से सहमत न था। वह इतना पहता

प्रारम्भिक जीवन—ध्येती और धरस्तू, दोनों की गति उखटी पर निचोद में समानता, दोनों की दृष्टि में शत्र्य विधन्त्रवा आवस्यक—बचपन का महस्त्र दोनों स्तीकार करते हैं, कुशब नामरिकता की शिका में दोनों का विश्वास, शिका भीवन भर था कि होतो ने उसका नाम 'राडर' रख दिया । अरस्तू सत्तरह वर्ष को अवस्था से सेंतीस वर्ष अर्थात् बीस साल तक होतो के पास रह कर अपनी बुद्धि का विकास करता रह। है तो के रास रह कर अपनी बुद्धि का विकास करता रह। है तो के २४७ई०पू० में देहान्त के बाद अरस्तू एथेन्स छोड़कर विदेश यात्रा के लिये निकल पड़ा। बारह साल तक एशिया माइनर तथा मेसीडोनिया में अमण करता रहा। इसी अमण में वह अतिकतुन्दर (एलेकजेण्डर) का तीन साल तक अध्यापक रहा। इस समय अलिकतुन्दर की उन्न बारह साल की थी। वह अपने गुरु को बड़े आदर की दृष्टि से देखता था। ३३५ ई० पू० ४९ वर्ष की अवस्था में अरस्तू एथेन्स

का श्रंब, प्लैतो में श्ररस्तू की श्रंपेचा वैज्ञानिकता की कमी, प्लेतो के लिये व्यक्ति की जागृति, श्ररस्तू के श्रनुसार मनुष्य का उद्देश्य सुख प्राप्ति, प्लैतो के बिबे विनेक प्राप्ति, प्लैतो इच्छा शक्ति को भूल बाता है, श्ररस्तू इसी को सबका श्राधार मानता है। लौटा। इसने एक पाठशाला स्त्रोली। यहा तेरह वर्ष तक अर्थाः अपने जीवन के अन्त तक विद्या दान करता रहा। लोगों ने हुँती और अरस्तू में आकाश पाताल का अन्तर बतलाया है। पर वास्तव में ऐसी बात नहीं। हां, हम यह कह सकते हैं कि दोनों की गति उलटी चलती हैं, परन्तु तास्पर्य में दोनों प्रायः एक ही निचेड़ देते हैं। अन्तर तो केवल उनके परिमाण में है तत्व में नहीं। हुँतो का 'आदर्शवाद, संसारिक अनुभव से बहुत परे नहीं है। वह यथार्थता को दृष्टि से ओम्ल नहीं करता, वास्तव में वह तो जीवन की यथार्थता से ही अपने विचारों को प्रारम्भ कर 'आदर्शवाद' की ओर जाता है। अरस्तू भी 'वस्तु' और 'रूप' ('भैटर' और 'कार्म') की व्याख्या में अध्यास्तवाद की ओर बढ़ते

हुए 'श्रादर्शनादी' ही दिखलाई पडता हैं। श्ररस्तू की रचनात्रों में प्लैतो का प्रभाव स्पष्ट है। दोनों एथेन्सवासियों की ऋवनति का कारण उनकी शिथिल शिक्षा व्यवस्था ही सममते हैं। शिक्षा की दोनों राज्य नियन्त्रण में रखना पसन्द करते हैं। दोनों शरीर श्रीर मस्तिष्क की शिचा पर समान दृष्टि रखते हैं। प्रे तो की तरह अरस्त भी बचपन में ही वास्तविक शिद्धा की नींव डाल देना चाहता है। विवेक सम्बन्धी शिक्ता के पहले आदत सम्बन्धी शिक्ता देना अनिवार्य है। अरस्तु के अनुसार नैसर्गिक प्रवक्तियों और स्वस्थ शर्रार के अप्रधार पर ही किसी व्यक्ति को उचित शिक्षा दीजा सकती है। प्रे तो के विषय में गत अध्याय में जो कुछ कहा गया है उसका सारांश अरस्तू की शिक्षा सिद्धान्तों में त्रा जाता हैं। दोनों 'राजनीति' को त्रादर की दृष्टि से देखते थे और मानव जाति का कल्याण उसके उचित संचालन में ही मानते थे। दोनों का 'कुशल नागरिकता' की 'शिचा' में पूर्ण विश्वास था। दोनों इस सम्बन्ध में राज्य को पूर्ण अधिकार देने के पच्चपाती थे। हैं तो शिचा को जीवन भर में स्थान देना चाहता था। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक का कार्यक्रम हमारे सामने वह रखता है। अरस्तू भी शिक्षा को संपूर्ण जीवन का अङ्ग मानता है। हैं तो अपनी आदर्श शिचा-योजना का स्पष्टीकरण सुन्दर साहित्यक ढङ्ग से करता है। परन्तु उसके सिद्धान्तों में वैज्ञानिकताकात्रभाव है। ऋरस्तू ऋपने विचारों को उनने सुन्दर ढङ्ग से न कह सका। वे इमें उसके फुटकर भाषणों में मिलते हैं। हमें प्लैतो की तरह वह प्रौढ़ शिचा थोजना नहीं देता, परन्तु जो कुछ वह कहता है उसमें वैज्ञानिकता कूट-कूट कर भरी है। बहुत श्रंशों में उसके विचार वर्तमान युग के विचारों के समान दिखलाई पड़ते हैं। प्लेंतो विचारों (ऑइडियाज़) का स्वतन्त्र श्रस्तित्व मानता था। श्ररस्तु का विद्यास इसमें नहीं था। 'विचार' को तो वह 'बस्तु' रूप (फार्म) समकता है। वह बिना 'बस्तु' के विचार (या फार्म) की कल्पना कर ही नहीं सकता। फ्रेरेतो 'व्यक्ति' की जागृति में ही क्रेय का आभास पाताथा। ऋरस्तु इसके विपद्ध में 'जाति' की जागृति में श्रेय अपेक्तित समभता था। उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन का मुख्य उद्देश्य सुख प्राप्ति है, द्वेतो के सदृश् 'विवेक प्राप्ति' नहीं । द्वेतो अपने 'विवेक' विश्लेषण की धुन में व्यक्ति की 'इच्छा शक्ति' को भूल सा गया। अरस्तू का मनोवैज्ञानिक विदलेषण अधिक प्रौढ़ दिखलाई पड़ता है। अरस्तू 'गुलं (वर्चू) को 'शान' में नहीं देखता था बल्कि 'इच्छा शक्ति' में। 'इच्छा शक्ति' का रूप किसी स्थायी दशा में नहीं मिलता। उसका रूप तो एक निरन्तर किया

में ही दिखलाई पड़ सकता है। इस प्रकार अरस्तू के मतानुसार मनुष्य का उच्च उद्देश्य 'क्रिया' में हैं न कि ष्ठेतों की तरह 'विवेक' या 'ज्ञान' प्राप्ति में। अरस्तू के इस विचार में कितनी वास्त्रविकता भरी हुई हैं!

बालक में अरस्तू के अनुसार सभी सम्भावनायें निहित रहती हैं, परन्तु प्रारम्भ में वह केवल नृष्णा और इच्छा का जीव रहता है। उसके अनुसार ''बालक असभ्य मनुष्यों की तरह

बालक का स्वभाव. चरित्र और शिचा उद्देश्य:-तृष्णा ग्रीर इच्छा का जीव; उसके कार्य न्य्रजुकरण, स्पर्धा, बजा, जय, विस्मय और सुस की सतह पर, बचपन में सुन नहीं, शिक्षा २९ वर्ष चरित्र का निर्माश श्रादतों चौर आदर्श चित्रि निर्माण ही शिचा का उद्देश्य, नागरिक को उदार शिषा श्रीर दासों को दैनिक श्रावश्यकताश्री सम्बन्धी, 'कोरे' ज्ञान की शिचा व्यथे. आदर्श नागस्कित। की प्राप्ति शक्तियों के उपयोग से ।

सख के पीछे रहते हैं \*।" वे भावना-प्रधान होते हैं। जो मन में त्राता है वही वे करते हैं। अपनी सम्भावनात्रों के ही कारण वे प्रौढ़ मनुष्य के रूप में आ जाते हैं, नहीं तो वे पश की श्रेणी में ही रह जाते। मनुष्य अनेक प्रकार की इच्छाओं और भावनाओं का प्राणी है । ये सब बालक के स्वभाव में भली भाँति देखी जा सकती हैं। अनुकरण, स्पर्धा, लजा, लय, विस्मय और सुख के भाव से बालक के सभी कार्य प्रभावित होते हैं। अरस्त कहता है कि वन्त्रपन में सख मिल ही नहीं सकता इसलिये बालक का जीवन कभी 'इच्छित' नहीं हो सकता। आजकल के लोग अरस्त के इन विचारों से सहमत नहीं हो सकते। अरस्त जीवन के प्रथम २१ वर्ष में शिक्षा समाप्त कर देना चाहता है। इस दृष्टि स वह सातवें, चोदहवें श्रोर इक्ससवें वर्ष तक तीन भाग करता है। अरस्तू ने आदत बनाने पर बहुत ही जोर दिया है। उसके अनुसार शिक्षा-चेत्र में इसका विशेष स्थान है। मनुष्य का चरित्र अच्छी आदतो के बनने पर ही निर्भर है। चरित्र हो मनुष्य की त्रादनों त्रीर त्रादशों का योग है । त्राधनिक मनोवैज्ञानिक भी चरित्र की इस परिभाषा से सहमत है। परन्त वे 'इच्छा शक्ति' को भी चरित्र के साथ जोड देते हैं। जो जैसा कार्य करेगा उसी के अनुसार उसका चरित्र बनेगा। इसलिये अरस्त कहता है कि अपने चरित्र के लिये व्यक्ति

स्वयं उत्तरदायी है। व्यक्ति का चिरित्र-गठन तभी अच्छा हो है सकता जब कि अच्छे कार्य वह अपनी प्रेखानुसार करे। यदि उसे कोई कार्य बलात् करना हुआ तो उसका प्रभाव चिरित्र पर बुरा पड़ेगा। अरस्तू के ये विचार संकेत करते हैं कि शिचा--िक्रया में किसी प्रकार का हठ हानिकारक है। बातावरण को ऐसा बना देना चाहिये कि व्यक्ति सब कुछ प्रेरणा से ही करे। प्रकृति तो केवल कुछ प्रवृत्तियाँ ही हमें देती है। अरस्तू कहता है कि इन प्रवृत्तियों को 'आदतो' और 'विवेक-वृद्धि' के बल पर सुन्दर चिरत्र में परिवर्तित कर देना शिचा का कार्य है। इस प्रकार शिचा चेत्र में अरस्तू 'प्रकृति', 'आदत' और 'विवेक' की प्रधानता मानता है। उस समय सभी शिच्न को कार्यच्च चिरत्र के बनाने की समस्या जित्त दिखलाई पड़ती थी। इस समस्या का समाधान उसने उपरोक्त प्रकार से किया है। अरस्तू को एथेन्स के दासों से सहानुभूति थी। श्रीचोगिक कलाओं, खेती, व्यापार आदि को विशेषकर वह दासों का ही कार्य समस्ता था। वह समस्ता था कि इन सब कार्यों

पॅालिटिका, सातवें का ११

कें करने से अवकाश के अभाव के कारण चिरित्र सुन्दर नहीं बन सकता। शारीरिक परिश्रम करने से आत्म-सुख के लिये अवकाश नहीं मिल सकता। इसिलये वह एथेन्स के नागरिक को 'उदार शिक्ता' देना चाहता है और दासों को विशेषकर दैनिक आश्यकताओं सम्बन्धा । कोरे ज्ञान की शिक्ता में उसका विश्वास न था। 'ज्ञान' को वह कुशल नागरिक बनाने में केवल योगदायक मानता था। वह कहता था, ''वह व्यक्ति अवस्य ही निरा मूह होगा जो कि नहीं जानता कि 'नैतिकता' शक्तियों के उपयोग से ही प्राप्त होती हैं\*।"

अरस्तू के अनुसार शिचा का उद्देश्य सुख-प्राप्ति है। सुख की प्राप्ति तभी हो सकती है जब कि मनुष्य की विभिन्न शक्तियों के कार्य में सामक्षस्य हो। अरस्तू के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य,

्शिचा का रूप:--पाठ्य क्रम में पढना-बिखना, स्फूर्ति-मय स्यासाम श्रीर संगीत मधान, श्वारमा के विकास के बिरो शरीर की उच्चति शारीरिक भावश्यक, श्रधिक परिश्रम के साथ श्रधिक मानसिक परिश्रम नहीं, खेळी की भावी उपयोगिता उसका ध्यान, संगीत महरव स्वीकृत, पर उसका रूप साधारण हो।

भारी और सुखद कुटुम्ब, प्रसिद्धि, आदर, अवकाश का सदुपयोग, सुन्दर नैतिक चिरित्र, तथा सभी मानसिक शक्तियों का विकास होने पर ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिये शिज्ञा का उद्देश्य इन सब गुणों को देना है। अपने समय की सभी शिज्ञा समस्याओं पर अरस्तू ने विचार किया है। एथेन्सनिवासी इस विषय में एक मत नहीं थे कि शिज्ञा 'राज्य-नियन्त्रण' के अन्तर्गन हो या 'स्वतन्त्र'। किन-किन विषयों की शिज्ञा देना आवश्यक है यह नहीं निश्चित हो सका था। लोगों के भिन्न-भिन्न विचार थे। गुण प्राप्ति करने के साधन के विषय में लोगों की एक राय न थी। अरस्तू ने इन सब मतमेदों को दूर करने की चेष्टा की है। शिज्ञा के पाठ्यक्रम में उसने पढ़ना-लिखना, खेल-कृद, और संगात को प्रधान माना है। शर्रार के विकास पर उसने अश्विक ज़ोर दिया। शरीर की उन्नति पर वह आहमा के विकास को आश्वित समभता है। स्पात्ती

अपने बच्चे को साहसी बनाने के लिये उनके द्वर्गर को नाना प्रकार के कष्ट दिया करते थे, परन्तु खेल-कृड और युद्ध में उनकी हार से यह स्पष्ट हो गया था कि साहस बढ़ाने का उनका यह उपाय अमात्मक था। अरस्तू खेल-कृड में 'अति' के विरुद्ध था। वह अधिक द्वारंगिक परिश्रम के साथ मानसिक परिश्रम के विपन्न में था। वह कहता था 'मनुष्य को अधिक द्वारंगिक प्रारंगिक प्रारंगिक प्रारंगिक प्रारंगिक प्रारंगिक प्रारंगिक प्रारंगिक परिश्रम से मस्तिष्क द्विश्वल पड़ जाता हैं और मानसिक परिश्रम से बर्ग नहीं करना चाहिये। द्वारंगिक परिश्रम से मस्तिष्क दिथिल पड़ जाता हैं और मानसिक परिश्रम से द्वारंगित के लाओं के सीखने में खेल सहायक होने चाहिये। खेलों का मनोरंजक होना आवश्यक है। किरोगितकस्था के आने पर अर्थात् १४ वर्ष के बाद तीन साल तक वच्चे को खेल-कृद और भारी व्यायाम में कम भाग लेना चाहिये। फिर इसके बाद २१ वर्ष तक द्वारंगित विकास पर विदेष ध्यान दिया जा सकता है। 'शारीरिक शिचा का उद्देश स्वास्थ्य, बल, स्फूर्ति और सोन्दर्थ है।''

<sup>\*</sup> निकोमसीय एथिक्स, पृष्ठ ७५

२ पॉलिटिका, ऋाठ, ४,

३ पॉलिटिका, सात, २, ६, रेटोरिक, एक, ५

अरस्तू को संगीत से विशेष प्रेम न था। अतः ष्ठै तो के सदृश् वह अपनी शिचा थोजना में इसे बहुत आवश्यक नहीं समभता था। वह नहीं समभ सका कि बालक के विकास में संगीत का क्या महत्व है। परन्तु यूनानियों में उस समय संगीत का प्रचार था, इसलिये संगीत को वह तिरस्कृत न कर सका। वह कहता है "दार्शनिकों के मतानुसार संगीत का उपयोग आचार, कार्य और उत्साह के बढ़ाने में किया जा सकता है। हम इनको मानते हैं, परन्तु संगीत का चेत्र और आगे बढ़ाया जा सकता है। हम उसका उपयोग शिचा में, बुरी आदतों के द्र्क करने में तथा किन परिश्रम के वाद मनोरंजन और मानसिक, सुख के विये कर सकते हैं। अरस्तू व्यवसाय के लिये बच्चों को संगीत सिखाना पसन्द नहीं करता। शिचा के चेत्र में वह बहुत ही साधारण संगीत लाना चाहता हैं।

त्ररस्तू के अनुसार बालक को सब कुछ प्रत्यच्च अनुभव के आधार पर ही सिखलाना चाहिये। शतादियों बाद पेरॉलॉज़ी ने अपने जिस 'ऑन्शचाङ्ग' (स्वानुभूति) सिद्धान्त का प्रचार

शिचा की ब्यवस्था:--ब्रस्त् श्रीर पेस्ताबॉज़ी-प्रत्यच श्रनुभव सभी ज्ञान का श्राधार, ज्ञात से बज्ञात की बोर, प्रौतो 'विवेकसिद्धान्त विरोध. बचीं का रहन सहन साधारस । नौकर्रे का हानिकर. 'स्रेडों, में जीवन की तैयारी, साधारंख विषयों किर श्रकगिबात, ज्यामिति, सगोल द्वादि, २१ वर्ष के बाद मनोविज्ञान, राजनीति, श्राचार-शास्त्र भादि, भनुभव के बाद ही राजनीति का अध्ययन ।

किया उस और अरस्त ने पहले ही संकेत कर दिया था। क में विषयों की शिक्षा देने के पहले बालक का मस्तिष्क उसके लिये तैयार कर लिना त्रावश्यक है त्ररस्तू का हेविदवास था कि मस्तिष्क ज्ञात वस्तु से अज्ञात की खोज में भुकता है। अतः प्रत्यत्त अनुभव द्वारा बालकों कोवि भिन्न विषया का ज्ञान करा देना आवश्यक है। 'अनुभव से ही हमें किसी विषय सम्बन्धी सिद्धान्ती का ज्ञान हो सकता है?।" यहाँ ऋरस्तू ध्रेतो के सिद्धान्तों का विरोधी दिखलाई पड़ता है। हुँतो के अनुसार्-तो सब कुछ स्वाभाविक 'विवेक' पर आश्रित होता है। इसके विपरीत अरस्तू इन्द्रियों के 'अनुभव' ऋौर 'तर्क' को ज्ञान का ऋाधार मानता है। परन्तु वह ऋपने इन विचारों का विश्लेषण भली भाँति न कर सका। उसने 'सिद्धान्त प्रणाली' की विशेषता पर अधिक बल दिया। वचों की देख-रेख में अरस्तू हैं तो के ही समान सचेष्ट दिखलाई। पड़ता है। वह उनको नौंकरों के संग में रखना हानिकर समभता है। बच्चों की रहन-सहन, खाना-पीना इत्यादि साधारण होना चाहियै। पांच वर्ष के बाद बच्चों के लिये ऐसे खेलो का ्त्रायोजन करना चाहिये जोकि उन्हें भावी जीवन के लिये तैयार होने में सहायक हों। किसी

प्रकार का कुभाषण द्वाया भद्दा व्यवहार बालकों के सामने नहीं होना चाहिये। सात वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक उन्हें साधारण विषयों का ज्ञान कराना चाहिये। इसके बाद विशेषकर उन्हें अकगाएत, ज्यामिति, खगोल और संगीत में शिचा देनी चाहिये। २१ वर्ष के बाद नेवयुवकों को मनोविज्ञान, राजनीति आचारशास्त्र तथा शिचाशास्त्र में शिचा देनी चाहिये। अरस्तु के अनुसार कुछ अनुभव प्राप्तकर लेने के बाद ही नवयुवक राजनीति समभ सकते हैं। इसलिये राजनीति की शिचा २१ वर्ष के बाद ही देने का वह पचपाती है।

१ पॉलिटिका, सात, ७,

२ एनलिटिका प्रॉयोरा, एक, ३०

श्ररस्तु का महत्वः--'माध्यमिक' श्रीर 'पुनरश्यान' काल में उसका प्रभाव विशेष. पाठ-क्रम पर उसका प्रभाव श्रव श्रव तक, 'उदार शिचा' की ध्वनि उसी से उठती है. विषयों को वैज्ञानिक रूप प्रदान ।

अरस्त अपने शिक्षा सिद्धान्तों द्वारा अपने समय के लोगों को कम प्रभावित कर सका। यही बात प्लैतो के विषय में भी कही जा सकती है। माध्यमिक युग और पुनरुत्थान काल में इनका प्रभाव और स्पष्ट दिखलाई पडता है। श्राज कल के भी स्क्रलों और विश्वविद्यालयों के 'पाठ-क्रम' में अरस्तू के विचारों का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। 'उदार-शिचा' सम्बन्धी आजतक जितनी ध्वनियाँ उठाई गई हैं उन सबमें अरस्त का प्रभाव स्पष्ट है। अरस्त ने बहुत से विषयों को सगठित एवं वैज्ञानिक रूप देने की चेष्टा की है।

#### सहायक पुस्तकें

१-- अरस्तु को अनूदित रचनायें :

२-वर्नेट, जॉन : ( अनुवादक ) 'अरिस्टॉटिल ऑन एड्र्क्सिन' लन्दन, (कैम्बिज, यू० प्रेस,)

3-डेविडसन, टी०: 'अरिस्टाटिल एण्ड द ऐन्शियेण्ट एडूकेशनल आइडियल' न्युथार्क, (चार्ल्स स्क्रीवनर्स) १९०४।

४--- उत्तिच : 'हिस्ट्री श्रीव एड्रकेशनल थाट' पृष्ठ २५-४३।

४--मनरो : 'टेक्स्ट-बुक इन द हिस्ट्रो ऑव एड्केशन' पृष्ठ १४६-६०।

६—एबी एएड ऐरोउड: हिस्ट्रा एण्ड फिलासोफ्रा ऑव एड्रुकेशन ऐनशियन्ट एण्ड मेडिवल' ग्रध्याय ९ ।

## तीसरा अध्याय

#### रोमन शिचा

रोमन आदर्श यूनानियों से भिन्न था। उन्होंने यूनानियों से शिवा विषय में बहुत कुछ सीखा। परन्तु वे किसी की वस्तु को लेकर उसे अपना आवरण देने में बड़े चतुर थे। इसलिये १—रोमन शिचा का आदर्श शिचा चेत्र में भी उनकी वहुत सं वार्ते यूनानियों से तथा उद्देश्यः— निराली लगती हैं। उनमें केंदल अनुकरण करने की शक्ति

रोमन का ध्यान तरका-तिक उपयोगिता पर, अपने विचारों की कार्यान्वित करना, अधिकार श्रीर कर्तव्य को प्रमुख स्थान, उनके संतुत्वन में ही 'राज्य-न्याय' का शिचा चेत्र में भी उनकी बहुत की बाते यूनानियों से निराली लगती हैं। उनमें केवल अनुकरण करने की शिक्त ही नहीं थी, अपितु अपनी मौलिकता भी थी जिसके बल पर संसार के सभ्यता विकास में उनका विशेष स्थान है। विचारों की उड़ान में जाना उन्हें पसन्द्र न था। वे वास्त्रविकता की तुरन्त पकड़ कर नई वस्तुओं के संगठन और निर्माण में लग जाते थे। अपनी संस्थाओं के संगठन, लैटिन नाषा और साहित्य के विकास, राज्य-नियम तथा 'लैटिन ग्रामर स्कूलों' के पाट्य-कम की व्यवस्था में हमें उनको निपु-

**खता-पर मुः**ध हो जाना पड़ता है। सभ्यता में उनकी देन को हम इन्हीं सब बातों में पहचान सकते हैं। रोमन तत्कालिक उपयोगिता पर विशेष ध्यान देते थे। वे अपने विचारों को सदैव कार्यान्वित करना चाहते थे। यूनानियों के समान बड़े बड़े स्वप्न देखना उन्हें पसन्द न था। शिचा में तो बड़े बढ़े आदर्शों को विवेचना रहतों हैं.—चाहे वे आदर्श कार्यान्वित किये जा सर्के या नहीं। स्पष्ट है कि रोम का शिचा पर उतना स्थायी प्रभाव क्यों नहीं पड़ा जितना कि युनानियों का । युनानी आत्म-सन्तोष के लिये 'गुण और आत्मिक सुख की ही अपने जीवन का उद्देश मानते थे। रोमन अपने जीवन में ऋधिकार और कर्तव्य को प्रमुख स्थान देते थे। पिता पुत्र, पति पत्ना, स्वामी-दास तथा सम्पत्ति ऋादि सम्बन्धी सभी कर्तव्य व ऋधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिये गये। इन्हीं ऋधि-कारों की प्राप्ति ऋीर कर्तन्यों का पालन रोम वाले ऋपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य मानते थे। फलत: शिक्षा का उद्देश्य भी इसी त्रोर भुका । इन सब ऋषिकारों और कर्तव्यों में तथा राज्य-हित में विरोध न था। राज्य-नियम के अनुसार इन सबकी व्यवस्था की जाती थी। इन अधिकारों अथवा कर्तव्यों की अवहेलना पर राज्य-दण्ड भुगतना पड़ता था। देवभक्ति, माता विता की आज्ञा पालन, युद्ध तथा कष्ट काल में साहस, अपने पारिवारिक तथा निजी प्रवन्थ में चतुरता, गाम्भीय तथा त्रात्म सम्मान को रोमन चरित्र के प्रधान गुर्णो में गिनते थे। अधिकार तथा कर्तव्य के रूप में इन गुणों की विस्तृत व्याख्या ही रोमनों की मभ्यता के लिये प्रधान देन है। अधिकारों और कर्तव्यों के संतलन में ही 'राज्य-न्याय' का स्थान आता है। शिचा का उद्देश्य सद्देव जीवन के आदर्शों से सम्बन्धित रहता है। स्पष्ट है कि रोमनों के लिये शिक्षा का उद्देश अपने अधिकारों और कर्तच्य के बरतने में सफलता प्राप्त करना था। उनकी नैतिकता भी इन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों तक सीमित रही।

रोमन शिचा के इतिहास की हम पांच भागों में विभाजित कर सकते है । पहला भाग रोम शहर के संस्थापन काल अर्थात् ७५३ ई० पू० से २७५ ई० पू० तक माना जाता है। इस काल

रोमन शिचा इतिहास के पाँच भाग:--१--शिचा का कौदुम्बिक रूप, स्कूखों द्वारा प्राथमिक २-- जागृति का युग, यूना-नियों प्रभाव । . लैटिन साहित्य का स्वर्णयुग, ग्रामर स्कूलों का ससंगठित रूप, श्रीषधियों श्रीर राज्यñ **उ स** शिचा। ४ — शिचा पर राज्य नियन्त्रसा बढ़ा, कौद्धम्बिक रूप श्चध्यापकों को म्युनिसिपित सहःयता, ४---कडा राज्य नियन्त्रण, पाट्य-पुस्तकों की रचना ।

में शिक्ताका पूरा भार एक प्रकार से कुटुम्ब पर ही होता था। माता-पिना या नौकर बालकों को शिका दिया करते थे। स्कूल केवल प्राथमिक शिक्षा दिया करते थे। इस समय में विदेशियों का प्रभाव बहुत कम पड़ा । दूसरा काल २७५ ई० पूर्व से १३२ ई० पूर्व तक माना जाता है। यह काल उनकी जागृति का माना जाता है। इसी समय सारे भूमध्यसागर के प्रदेशों में रोम का प्रभुत्व स्थापित होगया । रोम की गणना स्थव इटली राज्य में न होकर संसार की शक्तियों में की जाने लगी। शिचा चेत्र में यूनानियों का बहुत प्रभाव पड़ा। उन्हीं के अनुकरण में ग्रामर् स्कृल तथा माहित्य एवं अलंकार शास्त्र के स्कूल खोले गये। वीसरा काल १३२ ई० पूर्व हैसा से १०० वर्ष बाद तक माना जाता है। इस समय भी स्कल अभी राज्य-नियन्त्रण में नहीं आये थे। परन्तु शिक्षा की उन्नि बहुत हो गई थीं। लैटिन साहित्य का यह स्वर्ण युग कहा जाता है । लैटिन यामर स्कृत बहुत नुसंगठित रूप ने चन रहा था ।चिकित्सी शास्त्र और राज्य-नियम में एक निश्चित दंग पर शिका दा जाने लगी थी। इसी काल में रोन 'साम्राज्य' के रूप में परिशात हो गया । 'क्राइस्ट' का जनम और चर्च की

स्थापना इसी समय हुई। चोथा युग सन् १०० से २७५ ई० तक माना जाता है। अब शिचा प्रायः राज्य नियन्त्रण में आ गई थी। उसका कौड़िन्कि रूप समाप्त हो चला था। राज्य-नियम का अध्ययन विश्वविद्यालय के ढंग पर होने लगा था। अध्यापकों को अब स्युनिसिपल सहायता मिलने लगी थी। यूनानी औषधि पद्धति का प्रचार हो चला था। रोमन शिचा का पँचवाँ काल सन् २७५ से सन् ५२९ ई० तक माना जाता है। अब शिचा पर राज्य का पूरा नियन्त्रण था। बिना सरकारी आजा के कोई अध्यापन नहीं कर सकता था। ईसाई धर्म धीरे-धीरे राज्य-धर्म मान लिया गया। होनाटस, मारटियनस, कैपेला और प्रिशियन आदि विद्यानों ने विभिन्न पाठ्य-पुस्तकों की रचनायें कां, जिनका आदर करीब १००० वर्ष तक होता रहा। यहीं से प्राचीन युग का अन्त और माध्यमिक युग का प्रारम्भ होता है। इन भिन्न-भिन्न समय की शिचा प्रणालियों का अलग-अलग सविस्तार वर्णन करना इस पुस्तक के चेत्र के बाहर है। अतः नीचे हम केवल विशेष बातों ही पर दृष्टिपात करेंगे।

पहले रोमन शिद्धा में कुटुम्ब ही का प्रधान हाथ था। बालक बहुत ही आदर की दृष्टि से देखे जाने थे। इंसलिये माता पिता उनके पोषण तथा शिद्धा पर विशेष ध्यान देते थे। परम्तु पहले शिद्धा में कुटुम्ब का निर्वल बच्चों का बड़ा अनादर किया जाता था। यदि प्राधान्य, बालक सम्मान का शरीर में कोई दोष देखा जाता था तो जन्म होते ही पिता

पात्र, होटे बच्चों के पोषख धौर शिका का आर माता पर. भाकी जीवन की सारी नींव श्वापन ही में: पिता का स्थान क्स सहस्व का नहीं, दैनिक कार्यों में शिचा देने के बिनेपुत्र को अपने साथ रखना: बालकों को प्रधानत: इतिहास, न्याया-बाब और सीनेट के कार्य-विधि. युद्ध कौशक भादि में शिया: बालिकाओं की शिद्धा का भार पर्यात: माताओं पर. क्रमन माता बनने की उन्हें शिषा, मरे हुये प्रसिद्ध रोमनी के उपन कार्यों की व्यास्था से रोम के इतिहास तथा श्रादर्श में रुचि का उत्पन्न किया जाना: राज्य-कार्य, उच्च सैनिक तथा भाषण कला में शिवां उनके विशेषज्ञी द्वारा !

या तो उन्हें सड़क पर डाल आता था या दासों की कोटि मे रखने के लिये बेच देता था। उनकी यह प्रधा आज हमें अमानुषिक प्रतीत होता है। परन्त यह कार्य वे अपनी जाति और राज्य के सौन्दर्य को जीवित रखने के लिये करते. थे। यही कारण है कि उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में बड़ी रुचि थी। इसलिये स्वभावतः बज्जों की जिल्हा पर उचित ध्यान देने का प्रयत्न किया जाता था। कौंद्रम्बिक बन्धन धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था । अतः पिता-पुत्र, पति-पत्नी आदि के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित थे। सबसं पहले छोटों बच्चों के पालन पोषण तथा शिक्षा का उत्तर-दायित्व माना पर पड़ता था। माता की उपस्थिति में किसी को बच्चों के सामने कोई कुझब्द या भद्दा व्यवहार कहने या करने का साहस न होता था। उसी के नियन्त्रण में उनके पढ़ने-लिखने तथा सभी कार्य करने की पूरी व्यवस्था की जाती थी। इस कड़े नियंत्रण का फल यह होता था कि भावी जीवन की सारी नीव वचपन में ही पड जाती थी। शिचा में पिता का अंश कम महत्व का न था। अपने पुत्र की शिचा की उचित व्यवस्था करना उसके सबसे बड़े कर्वव्यों में से था। टैनिक कायों में शिचा देने के लिये वह त्रपने पुत्र को सदा साथ रखता था। वाजार, खेत, तथा और आवश्यक स्थानों पर उसे अपने साथ ले जाता था। सभी प्रकार के ज्ञान तथा कला में शिक्षा देना पिता का ही कर्त्रव्य समका जाता था। बालकों को बिरंप रोमन इतिहास.

न्यायालय तथा व्यवस्थापिका सभा (सीनेट) की कार्य विधि, युद्धकला, व्यापार, कृषि, व्यायान और भाँति-भाँति के खेल, शस्त्र प्रयोग तथा विभिन्न कलाओं में शिचा दी जाती थी। बालिकाओं को पारिवारिक शिचार्य दी जाती थीं, जिससे वे मातार्य होने पर अपने कर्तव्य का सुचारू रूप से पालन कर सकें। उनकी शिचा का भार प्रधानतः उनकी माताओं पर होता था। शित्रा खेत्र में कुटुम्व का हाथ प्रधान अवदय था, परन्तु रोमनों का यह विश्वास था कि माता और पिता द्वारा शिचा ही पर्याप्त नहीं हो सकती है। इसलिये उसके अभाव को पूरा करने की वे चेष्टा किया करते थे। किसी प्रसिद्ध रोमन के भरने पर श्राद्ध के दिन उसके कुटुम्व के इतिहास तथा उसके अच्छे-अच्छे कार्यों की व्याख्या की जाती थी। इस अवसर पर बड़ी भीड़ हुआ करती थी। इस प्रकार युवकों में रोम के इतिहास तथा आदशों के प्रति भक्ति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता था। साधारण जनवर्ग केवल अपने दैनिक कार्यों में हो शिचा पाता था। कभी कभी प्रसिद्ध कुटुम्बो से योग्य नवयुवकों को चुनकर उन्हें राज्य-कार्य में शिचा दी जाती थी। उच्च सैनिक शिचा के लिये उन्हें किसी बड़े सेनापित के साथ लगा दिया जाता था। जो भाषण कला में निपु- खता प्राप्त करना चाहते थे उन्हें भी उस कला के विशेषज्ञ के साथ कर दिया जाता था।

इस प्रकार हम देखने हैं कि रोम में सैकड़ों वर्ष तक विशेष कर माता-पिता ही द्वारा

स्कुल प्रथा का बनानी नगर टेरेन्टम के पतन से बहत से युनानी विद्वानों का एरडोनिकस, श्रागमन. 'श्रोडिसी' का बौटिन श्रन्वाद, रोम शिचा प्रशासी पर यूना-नियों का प्रभाव: पढ़ना, लिखना, विभिन्न विषयों की शिवाः 'लॉज भाव दी ट्वैस्स टेव्स के भनुसार रोमन शिषा संचाबन ।

शिचादी गई। स्कल की प्रधात्रभी नहीं प्रचलित थी। इस प्रधा का प्रारम्भ २७२ ई० पृ० में युनानी नगर टेरेन्टम के पतन से प्रारम्भ होता है। विजेता रोमन अपने साथ बहुत से युनानी कैंदी ले आये। इन कैंदियों में लिवियस एण्डोनिक्रस का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह बड़ा भारी विद्वान था। इसने होमर की श्रीडिसी का लैटिन में अनुवाद किया। यह अनुवाद रोमन बालकों के लिये पाठ्य पुस्तक के उपयोग में लाया गया। एण्डोनिकस के अतिरिक्त बहुत से यूनानी विद्वान् स्वतः ही रोम में आये। उनके त्राने का रोमन शिचा प्रणाली पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। यूनान के सदृश् अब रोम में भी स्कृली शिचाकी ' प्रथा धीरे-धीरे प्रचलित हो चली। युनाना अध्यापको का मान बढ़ने लगा। लिवियस एण्डोनिकस रोमनों का प्रथम बड़ा अध्यापक माना जाता था। धनी रोमनों में युनानी अध्यापकों को रखने की एक रीति सी चल पड़ी। अब रीम

में विशेषकर तीन प्रकार के स्कूल प्रचलित हो गए। प्राथमिक स्कूलों में पढना और लिखना सिख-लाया जाता था। 'शामर' स्कूलों में व्याकरण, साहित्य, भाषणकला, भाषा, श्रंकगणित, ज्यामिति, संगीत, खगोल आदि विषयों की शिचा दी जातों थी। तीसरे प्रकार के स्कूलों में जीवन के विभिन्न कार्यों में निपुराता प्राप्त करने की शिचा दी जाती थी। बालकों की वक्ता तथा वकील बनने की शिचा भी दी जाती थी। र मनों ने अपने अधिकारी और कर्तन्थी की एक विस्तृत सूची बनाली थी। इसके बारह भाग थे। यह सूची 'लॉज़ ऑव टी टबैरव टेबरस'' के नाम से प्रसिद्ध है। मूची में उनके वैयक्तिक पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, ऋथिक, धार्मिक तथा नैतिक सभी अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या पाई जाती है। रोमनों की सदैव यह चेष्टा रही कि उनकी शिक्षा प्रणाली "ट्वेल्व टेबुल्स" के अनुसार हो संचालित हो। यूनानी शिचा प्रणाली के प्रभाव को देखकर 'कैटो दी एल्डर' ऐसे परम्परावादी डर गये। वे रोमन चरित्र की मौलिकता की रचा करना चाहते थे। इसलिये उनके प्रभाव से राज्य द्वारा यूनानियों के विरुद्ध कई कड़े नियम बनाए गए। परन्त उनका कुछ विशेष प्रभाव न हुआ। यह ध्यान देने योग्य वात है कि युनानियों का इतना प्रभाव होते हुए भी रोमनों की मोलिकता गई नहीं। उनकी शिचा प्रणाली 'टवैलव टेबुलम' के श्रनसार ही संचालित होती रही।

"बैटिन गामर" स्क्बों की स्थापना, खैटिन भाषा श्रीर साहित्व का विकास, आवश्यक प्रस्तकों का लैटिन श्रनुवाद. व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों का निर्माख, साधारख जन वर्ग की शिका में रुचि, शिक्षा में

परन्तु धीरे धीरे श्रीक स्कूलों का श्रमाव कम होता गया। उनके स्थान पर लैटिन श्रामर और लैटिन साहित्य एवं अलंकार-शास्त्र के स्कृल खुलने लगे। लैटिन भाषा और साहित्य का विकास होने लगा । विद्वान जन लैटिन भाषा में आवश्यक पुस्तकों की रचना करने लगे। इसमें बैरो का नाम प्रधान माना जाता हैं। लैटिन भाषा और साहित्य में अब प्राय: तर्कशास्त्र, भाषणकला एवं त्रलंकार-शास्त्र ल्यामिति, श्रंकगिएत, खगोल, संगीत, श्रौष्धि तथा अन्य कलाश्रों का विकास दिखलाई पडने लगा। लैटिन व्याकरण की शब्दावली पर विशेष ध्यान दिया गया। संज्ञा, कारक, वचन, लिङ्ग आदि शब्दावलियां निर्धारित कर दी गई।

खेल-कृद श्रीर नृश्य की स्थान भाषस श्रावश्यक, विद्याध्ययन जीवन की उपयोगिता के ब्रिये, स्कूर्जी पर राज्य नियन्त्रम नहीं, सर-कार और स्युनिसिपैलिटी द्वारा सद्यायता ।

उस समय के प्राय: सभी विद्वानों ने इस कार्य में सहयोग दिया। इनमें वैरो, नीगिडियस, रेमियस, प्रोवस तथा कीन्टी-लियन के नाम विशेषत: उल्लेखनीय हैं। इन सबके कारण शिचा का प्रचार पहले से बहुत होगया। अब साधारण जनवर्ग की भी शिद्धा में रुचि उत्पन्न हुई। पुरुकालयों के द्वार उनके लिये भी ख़लने लगे। पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के लिये दासों से उनकी प्रतिलिपि कराई गई। यह ध्यान देने योग्य बात है कि रोमनों ने अपनी शिचा प्रणाली में यूनानियों के सदृश खेल-कृद श्रोर नृत्य को स्थान नहीं दिया।

खेल-कूर की गणना आदि सैनिक शिचा के सम्बन्ध में का जाती थी। नृत्य का स्थान केवल धरौ में था स्कृतों में नहीं। होमर, वर्जिल और दोरेस की रचनाओं का लैटिन अनुवाद कर पाठ्य-पुस्तकों में अपना लिया गया था। भाषणुकला की योग्यता के लिये ऊँ वे स्वर से पढ़ना अच्छा समका जाता था। कभी कभी कवियों की रचनाओं का थोड़ा सा अंश मौलिक लेख लिखने के लिये दे दिया जाता था। इस प्रकार लोगों का ध्यान ऋ। लंकारिक भाषा की ऋोर बढ़ रहा था। रोमन 'विद्या' का अध्ययन 'विद्या' के लिये नहीं करना चाहते थे। 'विद्या' की जीवन में उपयोगिता उनके लिए प्रधान वस्तु थो। युनानियों का ध्यान बौद्धिक विकास की त्रोर विशेष था। परन्तु रोमन भाषण कला को अपने जीवन के लिये अधिक उपयोगी समस्ते थे। नाषण वक्ता को वे जिसी दार्शनिक से वे वड़ा मानते थे, ज्याकि उनके मतानुसार पहले में दूसरे का 'गुए' निहित रहता था। 'श्रामर' स्कूल से किन्ना प्राप्त कर लेने पर यवक यदि ऋपने को सार्वजनिक जीवन के लिये तैयार करना चाहते थे तो उन्हें उच साहित्य तथा भाषण शिचणालयों में प्रवेश होना पड़ता था। इस स्कल में विशेषकर बादविवाद में ऋधिक समय विजाया जाना था। स्कृलों की संख्या इतनी बढ़गई कि साम्राज्य में कोई ऐसा प्रान्त न था जहाँ कि कम से क्षम एक 'यामर' स्कृल न हो। परन्तु स्कृतो पर कोई राज्य-नियन्त्रण न था। इसलिये उनके संचालन और संगठन में समानता का कुछ अभाव था। पर सरकार की ओर से स्कृलों को सहायता मिलती रहती थी। म्यनिसि-पैलिटियों का इसमें प्रधान हाथ था। ऋध्यापकों को वेतन दिया जाता था। सरकार उन्हें कुछ करों से मुक्त कर देता थीं। बड़े बड़े आचार्यों का मान सीनेटरों की तरह किया जाता था।

हम देख चके हैं कि रोमनों का शिचा ब्रादर्श यूनानियों से भिन्न था। शिचा और राज्य-२--क्विन्टीलियन

डसका महत्व ''इन्स्टोट्य\_ट श्रीव भोरेटरी",-भाषणकत्ता की योग्यता रोमन जीवन में त्रावर्यक, किन्टीब्रियन भाषणकला की व्याख्या की है. भाष्या वक्ता को मानव स्वभाव तथा विभिन्न विषयों का ज्ञान, सुन्दर चरित्र ग्रावश्यक, बोलने

हित में वे उनकी तरह सामअस्य ना श्रनुभव न कर सके । शिवा श्रादशीं तथा विज्ञान श्रीर श्राचार शास्त्र के सिद्धान्तों की एकता को वे न पहचान सके और नं यूनानियों के सदृश् 'नैतिक और सामाजिक जीवन' से शिचा की विनष्ठता ही समभ सके। यही कारण है कि वे शिचा चेत्र में यूनानियों की भांति उत्कृष्ट आदर्श न रख सके। उनमें सेनेका, सिसरो और किर्न्टालियन सदृश विचारक अवश्य निकले, परन्तु वे प्लैतो और अरस्तू के समान प्रभावशाली न हो सके। पर शिखा की दृष्टि से किर्न्टालियन का महत्व रोमन विचारकों में सबसे **ऋधिक है, क्योंकि उसके जीवन और** रचना के ऋध्ययन संचातन ।

में चतुरता तथा उचित अन्नंग से इम रोम की उचा शेचा का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरे, उसके शिक्षा सिद्धान्तों का प्रभाव पनद्रहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक बहुत रहा है। 'पुनरुत्थान काल'

के बाद पश्चिमी योरप में तीन शताब्दी तक 'लैटिनश्रामर' स्कूलों का ही बोल बाला था। किन्टीलियन की रचनायेँ उनके रूप की स्पष्ट व्याख्या करती हैं। अतः उस पर कुछ विशेष यहां ध्यान देना अनुपयुक्त नृहोगा । किन्टीलियन का जन्म स्पेन में कैल।गरिस स्थान पर सन् ३५ ई० के लगभग हुआ था। शिक्तक पैलामन के नियन्त्रए में रोम में उसने ऊँची शिका पाई थीं। उसके जीवन का उद्देश भाषणावक्ता ( ओरेटर ) बनना था । सम्राट पेरपसियन के काल में वह रोम में बैतनिक शिक्तक नियक्त किया गया। वह सन् 🖛 ई० में शिक्तक का पद छोड़कर लिखने के कार्य में लग गया। उसकी ''इन्स्टीट्यूट्स ऑव ओरेटरी'' नामक पुस्तक शिचा दृष्टि से पढ़ने योग्य है। रोमनो द्वारा दी हुई शिचा विषयक यह पहली पुस्तक है। इसमें भाषणवक्ता के भिन्न-भिन्न गुणो तथा विद्याध्ययन के नियमों का उल्लेख किया गया है। हम कह चुके हैं कि रोमन जीवन में भाषण वक्ता का प्रधान स्थान था। भाषणकला में निपुण व्यक्ति विभिन्न सामाजिक अवसरो पर जनता में इच्छित भावनाओं को जगा सकता था। राज्य की नीति निर्धारण में, युद्ध के अवसर पर, न्यायालयों में तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों को श्रद्धाञ्जलि देने के समय रोम में भाषण का बड़ा महत्व था। इसलिये किन्टीलियन ने अपनी पुरतक में इसकी मनो वैज्ञानिक विवेचना की है। वह कहना है कि भाषण्वक्ता की चरित्रवान् होना चाहिये। उसे मानव स्वभाव का झान होना चाहिये, जिससे वह उनकी आवश्यकताओं को समभ सके। यदि उसमें चरित्र बल नहीं है तो वह लाभ के स्थान पर वड़ी भारी हानि कर रुकता है। किन्टीलियन कहता है:- "भाषणवक्ता को तुद्धिमान, नैतिकता मे शुद्ध ..... विज्ञान में निपुष तथा बोजने में चतुर होना चाहिये। ११६ भाषण वक्ता को यह जानना चाहिये कि शब्दों के उच्चारण का उतार, चढ़ाव तथा भारीपन कब और कैंसे करना चाहिये। श्रंगो के उचित संचालन का उसे ज्ञान होना चाहिये । उसको प्रणाली ऐसी हो कि मानो राब्द थारा उसके हृदय मे स्वतः हो प्रवाहित हो रही है। उसे विभिन्न विषयों का ज्ञान होना चाहिये, जिससे अवसर पर इतिहास तथा राष्ट्र और जीवन के आदशों की और वह संकेत कर सके।

विवन्दीलियन शिचा के िये माता-पिता को उत्तरदायी समभताथा। पिता को अपने बचों की शिक्षा के विषय में बहुत ही सतर्क रहना चाहिये। प्रारम्भिक जीवन में शिक्षा का विशेष

क्विन्टीलियन का शिचा-सिद्धान्त:-माता-पिता उत्तरदायित्व, प्रारम्भिक वच-पन का विशेष महत्व, वच्चों की शक्तियों का उसे ठीक श्रनुमान नहीं, भ्रष्यापन कार्य का असी भौति विश्लेषण, शारीरिक शिषा की ओर उसकी दिए

महत्व है, क्योंकि वचपन में जो संस्कार आ जाते हैं उनसं मुक्त होना सरल नहीं। क्रिन्टिंजियन के विचार हमें आधु-निक विचारों का स्मरण कराते हैं। वचीं की वृद्धि पखरता में उसका विद्वास था। परन्तु उसने वचों को शक्तियों का अनुमान ठांक न लगाया, क्योंकि उतके <mark>अनु</mark>सार वच्ने <mark>अवा</mark>-प्रुपों को अपेदा शारीरिक परिश्रम अधिक देर तक सह सकते हैं। उसके इस किचार का प्रभाव वड़ा बुरा पड़ा। बन्धों को तीने के समान ध्याकरण रटने के लिये वाध्य किया गया । यह प्रथा बद्दत दिन तक प्रचलित रही । रूसी ने सब

१ इन्स्टीट्यूट्स श्रॉव श्रोरेटरी, भाग १, भूमिका, § १८.

कम, बावकों के स्वमाव की पष्टचान उनके खेली द्वारा: फोबेल, पेस्तालॉज़ी तथा मॉन्ते-सरी सिद्धान्तों की श्रोर संकेत: शारीरिक दयह के विरुद्ध, शिचा में स्नेह, प्रशंक्षा और सहानुभृति: श्रध्यापन की प्रशासी रोचक. रूखे स्वभाव श्रध्यापक न हो ।

से पहले इस प्रया के अवगुरा की ओर संकेत किया। किन्टीन लियन ने अध्यापन कार्य का विश्लेषण भली भाँति किया है। उसका प्रयोग तत्कालीन अध्यापक के लिये लाभकर सिद्ध इत्रा। क्रिन्टीलियन का प्रधान उद्देश्य साहित्यिक शिचा था। इसलिये शारीरिक शिचा पर वह विशेष बल नहीं देता है। उसके अनुसार बालको के स्वभाव की पहचान उनके खेलो द्वारा की जा सकती है। यहाँ पर वह हमें फोबेल का ध्यान दिलाता है जिसने हमेंयह बतलाया है कि छोटे बचों को प्रारम्भिक शिचा खेलों द्वारा कैसे दी जा सकती है। किन्टीलियन के अनुसार वचीं को वहीं खेल खिलाना

चाहिये जिससे उनकी बुद्धि का विकास हो। ख़ेल के बहाने वालको में ब्रालस्य ब्राना उसे पसन्द न था। क्रिन्टालियन परनालाको और मन्तिसरी के आदशों की और भी संकेत करता है। उसके समय में रानन स्कलों मे वचां पर वड़ा मार पड़ती थी। अध्यापक का नाम ही बचों के लिये 'हउत्रा' हो गया था। इसका उनके कोमल सदबृत्तियाँ पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता था। क्रिन्टा-लियन ने स्कलों में शार्रारिक दण्ड की कड़े शब्दों में निन्दा की। परन्त उसका कुछ प्रभाव न हुआ। 'शारीरिक दण्ड' की निन्दा तो अठारवी सदी में पेस्तालॉज़ी के प्रभाव से ही प्रारम्भ होती है। किन्टीलियन ने यह बतलाया कि शिचक को स्नेह व प्रशंसा का सहायता से बच्चों की पढाना चाहिये। स्तेह, प्रशंसा श्रीर सहानुभृति ही उनके लिये सबसे बड़ा पुरस्कार है। किन्टीलियन शिक्तक के चरित्र पर बहुत बल देता है। शिक्तक का चरित्र ऐसा हो कि बच्चे उसका आदर करें। उमे अपने विषय का पण्डित होना चाहिये। उसे बच्चो की आवश्यकतानुसार अध्यापन का आयो-जन करना चाहियै। उसका ढंग रोचक होना चाहियै। उसका स्वभाव रूखा न हो। किन्टीलियन कहता है, ''बच्चों से रूखे अध्यापक को उतना ही दूर रखना चाहिये जितना कि सूर्खा मिट्टी की एक कोमल पींचे से । ऐसे अध्यापकों के प्रभाव में वे शब्क बन जाते हैं।" १

विभिन्न विषयों की शिषा एक साथ ही; भावी भाषस-वका के बिये, लगोल, दर्शन, ज्यामिति तथी संगीत आदि का ज्ञान भावश्यक: मापग-वक्ता के लिये क्यावरण का अध्ययन श्चावश्यकः बच्चों को वर्ण ज्ञान

क्रिन्टीलियन विभिन्न विषयों की शिक्षा एक साथ ही देने का पचपाती है। एक ही प्रकार का विषय बहुत देर वक पढ़ने से जी जब जाता है। अतः मनोरंजन तथा मस्तिष्क के विश्वास के तिये विषय का परिवर्तन त्रावश्यक है। यामर के साथ-साथ ज्यामिति तथा संगीत त्रादि विषय भी पढ़ाये जा सकते हैं। किन्टीलियन 'यामर' के दो भाग करता है १-शुद्ध बोलने की कला और २-किवयों की व्याख्या करना। इन दोनों भागों में क्रमशः लिखना और पढ़ना निहित है। साहित्यक श्रालोचना के सिद्धान्तों की श्रोर भी किन्दीलयन श्रपनी पुस्तक में संकेत करता है। भावी भाषणवक्ता के लिये स्तरोत, दर्शन, ज्यामिति तथा संगीत का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। संगीत की महायता से वह अपनी वाणी का

१ इन्स्टीट्यूट ऋवि ऋरिटरी, भाग २, ४, ९,

स्रोति समय, तौटिन के पहले ग्रीक को पढ़ाना चाहिये, घर की शिचा की श्रपेचा स्कृत की शिचा ग्रधिक जामदाबक। उतार चढ़ाव अपने अधिकार में कर सकता है। ज्यामिति के ज्ञान से वह प्रकृति को सरलता से समम्म सकता है। उसकी सहायता से अन्थ विश्वासों में उसका मन न बठेगा। किन्टीलियन का विचार था कि भाषण कला सीखने के पहले प्रायः सभी विषयों का ज्ञान हो जाना आवश्यक है। इसलिये उसने स्मरण शक्ति पर बहुत बल दिया है। बह

भाषण वक्ता के लिये व्याकरण को बहुत उपयोगी समभता है, क्योंकि इसके अध्ययन से किसी विषय के विभिन्न अंगों के समभने की शक्ति शीघ्र प्राप्त हो जाती है। भाषा का बोध अनुकरण पर बहुत निर्भर है, इसलिये वालकों के सामने अशुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये। छोटे-छोटे बचों को खिलौने के साथ खेलते समय ष्प्रचरा तथा शब्दों का ज्ञान कराना चाहिये। जब बालक को पढ़ने और लिखने का ज्ञान भर्ला प्रकार हो जाय तो उसे व्याकरण पढाया जा सकता है। क्रिन्टीलियंन कहता है कि लैटिन के पहले बीक को पढ़ाना चाहिये, क्योंकि मात्रभाषा का ज्ञान बचे बाद में भी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। श्रीक को पहले पढ़ाना चाहिये, क्योंकि लैटिन की उत्पत्ति श्रोक से ही हुई है। परन्त यह ध्यान रहे कि मातुभाषा के प्रति बालक उदासीन न हो जाय । कुछ समय बाद ही दोनो भाषात्रों की शिक्षा समानान्तर चलनी चाहिये । अपनी मातु-भाषा के साथ, एक अन्य भाषा के अध्ययन का सिद्धान्त' पश्चिमां शिचा के लिये कीन्टीलियन की देन है। रोम में अपने घर पर पढ़ाने की एक प्रथा सी निकल गई थी। सम्पत्तिवान पिता अपने बच्चे को स्कल में भेजना पसन्द न करता था। उसका विश्वास था कि स्कलों में लड़के गन्दी श्रादतें सीखते हैं। स्कूल में एक ही अध्यापक बहुत विद्यार्थियों पर समुचित ध्यान नहीं दे सकता। कीन्टीलियन ने इस प्रथा का विरोध किया। उसने कहा कि वालकों को स्कूल के सामाजिक जीवन में श्राना त्रावरयक है। बालक गन्दी त्रादत स्कूलों में नहीं सीखते, वरन वे उसे अपने घरों पर सीखते हैं। बालक की शिक्षा घर पर भली भाँति नहीं हो सकती, दयोकि योग्य शिक्षक घर पर त्राकर पढ़ा देने को सदा सहमत न होंगे। विद्यार्थियों की संख्या अधिक रहती है तो अध्यापक का मन भी पढ़ाने में अधिक लगता है, उसे एक जोश आ जाता है। किन्टोलियन ने इस प्रकार स्कल-शिचा की अभ्यर्थना की। उसके इन विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। धनी लोग अपने वच्चों को अधिक संख्या में स्कूलों में भेजने लगे। कहना न होगा कि की टीलियन के ये विचार आज भी असर है।

किन्टोलियन के विचारों का प्रभाव उसके काल में भी अवश्य पड़ा, परन्तु उसका वास्तविक प्रभाव योरप में पन्द्रहवीं शताब्दी से प्रारम्भ होता हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी में मानवतावादी 'मध्यकालीन किन्टीलियन का प्रभाव— पन्द्रहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक।

पत्रहवीं तक।

पत्रहवीं से अठारहवीं सिद्धान्तों में उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति दिखलाई पड़ी। उसके 'इन्स्टीट्यटस ऑव औरेटरी' में उन्हें शिक्ना-

मनोविज्ञान तथा ऋष्यापन प्रणाली के सभी बीज दिखलाई पड़े । किन्टीलियन बहुत से विषयों को साथ ही साथ पढ़ाने का पत्तपाती था। उन्हें यह सिद्धान्त वहुत पसन्द आया। किन्टीलियन की पुस्तक से उन्हें यह पता लगा कि पाचीन काल में लोग साहित्यिक होनी तथा सुन्दर उचारण पर कितना बल देते थे। माध्यमिक युग के स्कूलों में संगीत तथा कविता जैसे कलात्मक विषयों पर कमः ध्यान दिया जाता था। हम देख चुके हैं कि किन्टीलियन ने इन विषयों की वड़ी प्रशंसा की थी और अपने शिक्षा विधान में उनको विशेष स्थान दिया था। किन्टीलियन के हृदय में मनुष्य के व्यक्तित्व के लिये एक स्थान था।

मानवतावादियों तथा पुनरुत्थान काल की शिक्षा-धारा पर इन सब विचारों का बहुतप्र भाव हुआ। उनकी सारी शिक्षा प्रणाली किन्टीलियन के सिद्धान्तों से प्रभावित दिखलाई पड़ती है।

रोमन साम्राज्य का विस्तार बहुत बढ़ जाने से नागरिकों को स्वतन्त्रता कम हो गई। रोमनों के चरित्र का हास प्रारम्भ हो गया। पढ़ोस के प्रदेशों में जाकर लूट पाट मचाना उनके लिये अब

३-रोमन सभ्यता का हास, सामाजिक तथा राजनैतिक जावस्थकताओं में परिवर्त्तन, रोमन शिषा जीवन के लिये जब कम उपयोगी, ईसाई धर्म का प्रचार, नए जादर्श की स्रोज वर्ष के तस्वावधान में नई शिषा प्रकाली। बहुत कठिन न था। जब राज्य का रूप बहुत छोटा था तो प्रायः सभी नागरिक राज्य संचालन में कुछ न कुछ भाग ले सकते थे, परन्तु साम्राज्य का रूप बहुत विस्तृत हो जाने से उनको अब उतनी राजनैतिक सुविधाय प्राप्त न थी। सरकारी नौकरों तथा साधारण जनता का नैतिक पतन हो चला था। इन परिवर्तनों का शिचा पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। हम कह चुके हैं कि रोमन शिचा में साधारण जन वर्ग का ध्यान कम रखा गया था। उससे विशेष कर धनी लोग लाभ उठा सकते थे। यो तो ईसा के पहली शताब्दी से ही रोमन शिचा का महत्व घटने लगता

है, एरेन्तु उसका पतन तीसरी श्रीर चौथी शताब्दी में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। सामाजिक तथा राजनैतिक श्रावश्यकताश्चों के परिवर्तन के साथ शिक्षा प्रणाली का भी परिकर्तन श्रानिवार्य था। रोमन शिक्षा श्रव जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिये पहले जैसी उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही थी। ईसाई धम के प्रचार से लोग नये श्रादशों की खोज में थे। दर्शनशास्त्र के श्रध्ययन की श्रोर लोगों का मुकाव हो रहा था। श्रव भाषण देने की कला का उतना मान न रहा। रोमन शिक्षा की श्रवास्तिविकता की पोल खुल गई। लोगों का विश्वास हो गया कि उसमें पलकर कोई उच्च श्रादर्श वाला नहीं हो सकता। इसी समय 'चर्च' के तत्वावधान में एक नई शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा रहा था। लोगों का ध्यान इधर श्राक्षित हुआ। यह नई शिक्षा प्रणाली रोमन शिक्षा के स्थान पर प्रतिष्ठित हुई। श्रगले श्रध्याय में हम इसी का श्रध्ययन करेंगे।

# सहायक पुस्तकें

१— निवन, ऑक्रो,—'रोमन एड्केशन फॉम सिसरो टू किन्टीलियन,' कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, १९२६.

२—वॉरो, एस. एस—'हिस्टॉरिकल सर्वे ऑव प्री-क्रिस्चियन एड्केशन' न्यूयॉर्क: लॉक्सेन्स, १९२४.

लॉक्समैन्स, १९६४. ३ मनरो, पॉल-'सोर्स बुक इन द हिस्ट्री ऑव ण्डुकेशन फॉर द श्रीक ण्ण्ड रोमन पीरियड, न्यूयॉर्क: दी मैकमिलन क०, १९०१.

भ्र-कार्क-'दो एड्केशन ऑव चिल्ड्रेन पेट रोम' न्यू यॉर्क, १०९६.

४—किन्टोलियन—'इन्स्टीट्यूटस ऑव ओरेटरों' (एच० एच० हॉमे द्वारा संकलन) न्यू यार्क यूनिवर्सिटो बुक स्टोर, १९३६.

६—विल्किन्स, ए० एस०,—'रोमन एड्नेशन'—कैम्बिज यूनिवर्सिटी प्रेस, १९३१.

**ও—सैंएडीज, जै० ई०,—ं**'ए हिस्ट्री ऑव ह्यासिकल स्कॉलरशिप'—तीसरा संस्करण कैंम्बिज यू० ग्रे०, १९२१.

**८--मनरो-** 'टेक्स्ट-बुक इन द हिस्ट्रो श्रॉव एडूकेशन', श्रध्याय, ४.

**१—एको ऐएड एरोउड—**'दी हिस्ट्री ऐण्ड फ़िलांसोफी श्रांव एडूकेशन **ऐ**निशयण्ट **ऐ**ण्ड मेडिवल'—अध्याय, १२.

**१०-- प्रोव ज्ञ**, 'ए स्टूडेण्ट्स हिस्ट्री ऑव एडू केशन', श्रध्याय, ३.

**११—,, े 'बि**फ़ोर द मिडिल एजेज़' (मैकमिलन ) अध्याय, १३.

१२-कबरली :-- 'हिस्ट्री श्रांव एड्केशन', श्रध्याय, ३.

१३ ,, —'शिंडिग्ज....., अध्याय, ३.

## चौथा अध्याय

### मध्य-युग

## १--प्राचीन चर्च,

ईसाई धर्म के प्रचार से योरपीय जीवन के प्रत्येक **चेत्र में** एक नई जागृति त्राई । ईसाई धर्म ने नैतिकता के उच श्रादर्श को ही नहीं रक्खा, वरन् व्यक्तित्व श्रौर समाज के पूरे संगठन को भी

ईसाई धर्म के प्रचार से योरपीय जीवन में नई जागृति, **व्यक्ति**त्व श्रीर समाज का संग-ठन फिर से, सार्वभौमिकता का पाठ, युनानी श्रीर रोमन श्चादर्श का विरोध, धर्म श्रव व्यक्तिगत, नैतिकता का बीवन में प्रधान स्थान, शिचा का श्रादर्श नैतिक विकास-श्रीद्धक नहीं।

फिर से निर्मित किया। विश्वास, आशा और प्रेम की लहर चारों श्रोर फैल गई। श्रातत्व श्रौर समानता में पहिले से अधिक लोगों का विस्वास हो चला। हृदय, बुद्धि और इच्छा के सामंजस्य प्राप्ति में सबका विश्वास जमने लगा। पहिले नैतिकताका त्राधार राज्य त्रथवा जातीयताकी रत्नाथी। 'राज्य' भक्ति ही प्रत्येक नागरिक का त्रादर्श था। पर यह-दियों और युनानी राज्यों की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का लोप हो जाने पर 'देश-भक्ति' नैतिकता का 'श्राधार' न रह सकी। फलतः लोगों में व्यक्तिवाद की भावना का प्रदर्भाव हुआ। यह भावना ही प्राचीन सभ्यता के पतन का प्रधान कारण है। 'काइस्ट' ने इस भावना की जगह सार्वभौमिकता का पाठ पढ़ाया और जीवन का नया आदर्श उपस्थित

किया। जीवन त्रादर्श के परिवर्त्तन के साथ शिक्षा के रूप का वदलना स्वाभाविक था। यूनानी दार्शनिकों के श्रनुसार वौद्धिक विकास ही शिक्षा का उद्देश्य था। यूनानियों श्रीर रोमनों के लिये धर्म एक राजनैतिक विषय था। व्यक्तिगत नैतिकता से उसका बहुत कम सम्बन्ध था। ईसाई धर्म के प्रचार से ये विचार बदलने लगे। जीवन में नैतिकता को प्रधान स्थान दिया गया। धर्म राज-नीति चेत्र से अलग होकर व्यक्तिगत हो गया। शिचा का उद्देश्य बौद्धिक विकास से बदल कर नैतिक विकास हो गया। सारी सामाजिक कुरीतियों को शिचा के प्रभाव द्वारा दूर करने का निश्चय किया गया।

प्रास्थ्र में चर्च की संरचता में स्कूबों का श्रभाव, पुराने स्कड़ों में बचों को मेजने में श्ररुचि, 'क्राइस्ट' का बचों के प्रति प्रेम श्रीर सहानुभूति का सन्देश, माता-पिता उनकी शिषा के बिये उत्तरदायी,

प्रारम्भ में चर्च के संरक्ता में स्कूल नहीं थे। चर्च के अभिभाविकों का विद्वास था कि 'क्राइस्ट' शीत्र ही मनुष्य रूप में अवतार लेंगे इसलिये किसी प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उस समय ईसाई धर्मावलम्बियों में ज्ञान प्राप्त करने की विशेष इच्छा न थी. क्योंकि वे छोटे वर्ग से आये थे और उनमें शिचा का विशेष प्रचार न था। चौथी शताब्दी के प्रारम्भ से ईसाई धर्म राज्य-धर्म मान लिया गया। फलतः इसाई धर्मावलम्बियों की संख्या बढ़ गई। उस समय भी बहुदेववादियों (पेगन) के स्कृल सुन्यवस्थित रूप से चल रहे थे, परन्तु ईसाइयों के

Γ

'किसोस्टम' के शिषा विचार, कार्य किसी वर्ग **स**ध्यापन विशेष का नहीं, चर्च के सभी पदाधिकारियों का।

लिये शिक्षा की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई थी। कुछ लोग पेगन स्कलों में अपने बच्चों को भेजने के पचपाती थे। उन्हें उनमें बहुत से गुण दिखलाई पडते थे। पर कुछ दूसरी को उनसे अरुचि थी। उनकी दृष्टि में उनमें धार्मिक कुसं-स्कारों का समावेश था। बच्चों को पुरानी कथार्थे पढाई

जाती थीं। ईरवर के बदले विभिन्न देवताओं में विश्वास उत्पन्न किया जाता था। इसलिये उनमें बचों को भेजना वे अपने धर्म के विरुद्ध समभते थे। 'क्राइस्ट' ने बचों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का सन्देश दिया था। उनमें उसने 'ईरवर का बास' ( किङ्गहम भ्राव हेवेन ) पहचाना था। ऋतः बचों में लोगों की स्वाभाविक सहानुभृति होचली था। माता-पिता उनकी शिद्धा के लिये अपने को विशेष रूप से उत्तरदायी सममने लगे। घर पर प्रारम्भ में धार्मिक शिक्षा बढ़ी निष्ठा से दी जाने लगी । श्रॉगस्टाइन श्रीर ग्रोगरी को प्रारम्भिक शिचा घर पर बड़े सुच।रू रूप से दी गई थी। किसोस्टम (३४७-४०७) ने अपने लेख में माता-पिता के किचा सम्बन्धी कर्त्तेच्यों का उल्लेख बढ़ें सुन्दर ढंग से किया है। शिक्षा विषय में दृष्टि, श्रवण श्राण श्रीर स्पर्श के महत्व को उसने भली भाँति समभाया है। काम ( सेक्स ) शिद्धा पर उसने एक ऐसा सुन्दर लेख लिखा कि उसका श्रव भी बड़ा श्रादर है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रारम्भ में श्रध्यापन कार्य किसी वर्ग विशेष का ही कर्त्तव्य नहीं समक्ता जाता था। वास्तव में पढ़ाने का कर्त्तव्य तो सभी पदाधिकारियों का समभा जाता था। प्रवर्त्तक (एपॉस्टिल्स), पैगम्बर (प्राफेस्ट्स) तथा पादरी (विद्यप्स) श्रादि सभी श्रध्यापन करना श्रपना कर्तव्य समनते थे। ईसाई धर्म के प्रचार में श्रध्यापन का उतना ही हाथ था जितना कि धार्मिक सिद्धान्तों की व्याख्या (प्रिचिक्क ) का । 'क्राइस्ट' स्वयं ही एक बड़े अध्यापक थे। अध्यापन कला में कभी-कभी मुकरात से उनकी तुलना की जाती है।

यहदियों को ईसाई बनाने में पादरियों को सरलता होतो थी, क्योंकि उनका मानसिक विकास पहले से ही इतना रहता था कि नये धमें के सिद्धान्तों को वे शीघ्र समक्त लेते थे। परन्तु

केटेक्यमिनल स्कूल-ईसाई बनाने के पहले नये धर्म तथा नैतिक सिद्धान्तों से परिचय के जिये, दुसरी से पाँचवीं शताब्दी तक. नवीं शताब्दी के बाद बन्द।

दूसरों (पेगन्स ) के सम्बन्ध में ऐसी बात न थी। वे धर्म सिद्धान्तों को नहीं समन पाते थे। ईसाई हो जाने पर भी के अपने नीच कायों में लगे रहते थे। यह गडबड पादरियों को खटकने लगा ! इसलिये उन्हें ईसाई बनाने के पहले दो-एक साल या कुछ महीनों तक उनके लिये कुछ शिक्षा की व्यवस्था त्रावस्यक जान पड़ी। इस शिक्षा में केवल धार्मिक श्रीर नैतिक सिद्धान्तों का समावेश रहता था। इसके लिये अच्छे चरित्र वाला कोई भी ईसाई योग्य

समभा जाता था। इस प्रकार जहाँ शिक्षा दी जाती थी उसे "कैंटेक्यूमिनल स्कूल" कहते थे। शिद्धार्थी 'कैटेक्यूमेन्स' कहे जाते थे । ऐसे स्कृतों की व्यवस्था दूसरी ज्ञताब्दी से प्रारम्भ होकर पाँचवीं शतान्ती तक खुब चलती रही। परन्तु नवीं शताब्दी के बाद ये एकदम बन्द कर दिये गये, क्योंकि तब तक लोगों का ईसाई धर्म से परिचय हो चला था। इसके अतिरिक्त अब छोटे-छोटे बच्चे भी ईसाई बनाये जा रहे थे।

यूनानी सभ्यता तथा विचार प्रथा के मानने वालों से ईसाइयों का बहुधा वादाविवाद हुआ करता था। धीरे-धीरे पादरी यह समभने लगे कि अपनी स्थिति इद करनी चाहिये। इसके लिये यूनानी सम्यता तथा विचार के निचोद को श्रपनाने की श्रावश्यकता, 'कैटेक्यूमेन्स' की शांका समाधान के बिये 'कैटे-केटिकब' स्कूब की स्थापना, शिषा श्रध्यापक के घर पर, सभी उच्च विषयों की शिषा, पर ईसाई धर्म सिद्धान्त प्रधान, नये धर्म की विस्तृत व्याख्या उनकी देन।

उन्होंने यूनानी विचारों के निचोड़ का समावेश अपने धर्म सिद्धानों में करना चाहा। हम कह चुके हैं कि दूसरी शताब्दी का अन्त होते—होते यह विश्वास जाता रहा कि 'क्राइस्ट' फिर से अवतार लेंगे। इसके अतिरिक्त अब ईसाई धर्म को ऊँचे वर्ग वाले भी अपनाने लंगे थे। इन सब कारणों से यूनानो सभ्यता के उच्च आदशों तथा ईसाई धर्म के सिद्धान्तों में कुछ समभौता होने लगा। उस समय के बड़े—बड़े ईसाई विद्वान् इस समभौते के बड़े इच्छुक थे। इस सम्बन्ध में दूसरी शताब्दी के जस्टिन मारटर तथा ध्योडॉटसे का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ध्योडॉटस ने अरस्तू के तर्क पर ईसाई धर्म सिद्धांतों का मनोवें शानिक विश्लेषण किया है। सिकन्दरिया उस समय का बड़ा भारी विद्या केन्द्र था। वहाँ

प्राय: सभी मतावलिनियों का जमघट था। एक दूसरे के मत का कड़ाई के साथ खण्डन किया जाता था । ऐसे वातावरण में 'कैटेक्यूमेन्स' अपनी शंका समाधान के लिये भाँति-भाँति के प्रश्न पूछा करते थे। इनकी श्रावस्यकताश्रों को पूरी करने के लिये ईसाई धर्म तथा श्रन्य धर्म सिद्धांतों की शिचा कुछ नवसुवकों को देनी आवश्यक जान पड़ी, जिससे कि वे योग्य होकर दूसरों का शंका समाधान कर सके । ऐसे युवकों को शिचा देने वाले स्कूल 'कैटेकेटिकल स्कूल' नाम से प्रसिद्ध हुये। ऐसे स्कूल धीरे-भीरे पश्चिमी योरप में चारों और स्थापित हो गये। क्लीमेण्ट और ऑरिजेन ऐसी शिक्षा देने में बहुत ही योन्य निकले। 'कैटेकेटिकल स्कलो' की स्थापना विशेषकर प्रचार के लिये की गई। इनके लिये कोई अलग भवन न होने से अध्यापक के घर पर ही शिक्ता दी जाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों इस शिक्षा के अधिकारी माने जाते थे। यहाँ पर प्रायः तर्क-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र, ज्यामिति, खगोल तथा दर्शन शास्त्र त्रास्त्र त्रादि विषयों को उच्च शिचा दी जाती थी। शिचा विश्व-विद्यालयों के ढक पर दी जाती थी। प्रारम्भिक विषयों की भी शिक्षा सहायक अध्यापकों द्वारा दी जाती थी। \*इपीक्यरियन मत को छोड़ सभी प्रकार के यूनानी मतौ की गोपनीय चर्चा यहाँ की जाती थी। 'कैंटेकेटिकल' स्कलों की देन शिचा में उतनी नहीं हैं जितनी कि ईसाई धर्मशास्त्र के विस्तत न्याख्या करने में । क्लीमेण्ट श्रीर श्राँरिजेन की धर्म सम्बन्धी रचनाएँ तर्क की कसीटी पर अली भाँति कसी जा सकती हैं। इस चेत्र में उनका यह पहला प्रयत्न था। यद्यपि ये स्कूल बहुत दिन तक स्थायी नहीं रह सके, परन्तु इनका कार्य सदा के लिये स्थायी है। उस काल की सिक न्दरिया विश्वविद्यालय की कोटि में कुछ श्रंश में इनकी गणना की जा सकती है।

धीरे-धीरे पादिरयों के लिये चर्च के पास ही रहने की प्रथा चल पड़ी। दस-बारह पादरी साथ ही रहते थे। ये क्लोटे-क्लोटे बचों को अपनी संरचना में पादरी बनने के लिये शिचा देने लगे।

एपिसकोपल एरड कैये-इल स्कूलस-पादरी बनाने के बिए, पदना-बिखना, संगीत क्षा अपना सरचना म पादरा बनन कालया शिक्षा देने लगे। माताएँ भी अपने बच्चे देने में हिचकती न थीं। वे उसे अपनी धर्म प्रथा के अनुसार पवित्र मानती थी। ऐसे बच्चे पढ़ने, लिखने, संगीत तथा धर्म सिद्धान्तों में शिक्षा पाते थे। पादरियों का निवास स्थान इस प्रकार स्कूल बन गया।

<sup>\*</sup>एपिक्यूरियन मत ऋथाँत 'मस्तीवाद' का प्रवर्त्तक एपिक्यूरस (३०० ई० पू०) था। इसका तात्पर्य 'खाओ, पीओ और मीज करो' से है।

तथा धर्म सिद्धान्तों में शिचा, ऐसे स्कूल 'धिपसकोपल एण्ड कैथेड्ल स्कूलसं" नाम से संमीत के समावेश का बुरा प्रसिद्ध हुये। पाठ्य-क्रम में संगीत का समावेश एक नई बात प्रभाव । धी। इसका प्रभाव श्रुच्छा न हुआ क्योंकि इसके कारण पादिरियों का व्यवहार कुछ वाह्याडम्बर लेकर होने लगा। फलतः 'ग्रेगरी दी ग्रेट' ने ५९५ ई० में 'चर्च सिवस' (प्रार्थना) के समय संगीत प्रयोग के विरुद्ध एक नियम पास किया।

अब हम यह देखेंगे कि ईसाई धर्म के प्रारम्भिक काल में स्त्री शिक्षा की क्या अवस्था थी। अब ईसाई समाज में स्त्रियों को उचित स्थान दिया गया है। पर प्रारम्भ में ऐसी बात नहीं थी। स्त्री शिक्षा सम्बन्धी सेण्ट जेरोम के विचार स्त्री शिला:- पारिवारिक कार्य माध्ममिक युग तक प्रचलित रहे। स्त्रियों को पारिवारिक में निप्रवाता, विचार स्वातः व कार्य में निपुण बनाने को त्रोर ध्यान देना त्रावश्यक नहीं, धर्म पुस्तकों का पढना समका जाता था । स्त्रियों को विचार-स्वातन्त्र्य नहीं था । प्रधान, संगीत तथा थियेटर में वे अकेले इधर उधर जा भी नहीं सकती थीं। साहित्य के भाग नहीं। त्तेत्र में धर्म पस्तकों का अध्ययन उनके लिये प्रधान था। नवयुवकों के साथ मिलना जुलना उन्हें मना था। उन्हें प्रतिदिन एक या दो मजन याद करने को कहा जाता था। संगीत अथवा थियैटर में स्वेच्छानुसार भाग लेना उन्हें मना था। उन्हें नित्य रनान करने की भी रवतन्त्रता न थी। परन्तु रनान करने पर बन्धन कदाचित् इसलिये लगाया गया

इस प्रकार हम छठों शतान्दी तक चर्च के प्रभाव में शिक्षा का रूप देखते हैं। शिक्षा का ध्येय इस काल में न्यक्ति के विभिन्न शक्तियों का विकास न रहा। शिक्षा का क्रेत्र केवल आतमा की शुद्धि के लिये धार्मिक सिद्धान्तों तथा विधानों तक ही सीमित रहा। पर सातवीं मर्दा के प्रारम्भ से हम शिक्षा में उदार-विषयों का भी समावेश पात हैं।

#### २-मठीय शिचा का प्रारम्भ

था कि सार्वजनिक-स्नान-स्थानों पर वे स्नान करने न श्राया करें।

प्रारम्भ में जब ईसाई धर्म राज्य-धर्म नहीं माना जाता था तब इस धर्म के स्वीकार करने वालो को त्र्यनेक कष्ट दिये जाते थे। इसलिये डरपोक प्रकृति के लोग ईसाई धर्म स्वीकार करते हो न

नये ईसाइयों को बहुत कष्ट, फजतः धर्म के नाम पर प्रायो-स्मगं कर देना आदर्श, कहर धर्मां बज्जा में श्रास्य संग्रम धौर स्थाग का भाव, मठीय बीवन व्यतीत करना, चारों घोर इसकी जहर, अपने शरीर को श्राध्यात्मिक विकास के बिये कष्ट देने वाजे सन्त, सन्तों का समुद्द मठ में। थे। ईसाइयों के गरदन पर सदैव नग्न तलवार लटकती रहती थी। ६४ ई० से ३११ ई० तक तो इन्हें विशेष कष्ट भोगना पड़ा। धीरे-धीरे इनमें कष्ट सहने की आदत सी पड़ गई। कष्ट से डरना इनके लिये अपने धम पर आखेप लगाना था। वीर सिपाहियों की भाँति कष्ट सहने के लिये ये सदा तैयार रहने लगे। कष्ट सहने की सामर्थ्य आतम-त्याग से ही आ सकती थी। इसलिये ईसाई धम सम्बन्धी सभी प्रारम्भिक रचनाओं में हम आतम-त्याग का गुए गान पाते हैं। धम के नाम पर प्राण उत्सर्ग कर देना जीवन आदर्श बन गया। इस आदर्श की प्राप्ति के लिये दारीर और मन दोनों पर मंयम आवस्यक था। बड़े-बड़े धार्मिक संयम प्राप्ति के लिये शरीर को अपने आप कष्ट देने लगे। ऐसी तपस्या के उदाहरए

हमें ईसाइयों के बहुत पहले प्राचीन यूनानी पिथागीरियन तथा यहूदी एसीन्स में अनेक मिलते हैं। सिनिकिजम तथा निश्रीप्र टोनिजम के अनुसार चलने वालों को संसारिक सख से श्रविच थी। वे सारे संसारिक बन्धन से अपना गला छड़ाना चाहते थे। २५० ई० तक ऐसे बहुत से स्त्री परुष हुये जो कि अध्यात्मिक विकास के लिये अपनी सारी सम्पत्ति दान दे, आजीवन अविवाहित रह उपवा-सादि से अपने ऊपर विजय पाना चाहते थे। डेसियन के अत्याचार काल में बहुत से ईसाई सिरिया श्रीर उत्तरी श्रिफ्का के रेगिस्तान में जाकर वैरागी जीवन व्यतीत करने लगे। 'पॉल दी हरिमट' श्रीर सेण्ट ऐनुथॉनी के प्रभाव में बहुत से लोग योगी बन गए। तीसरी शताब्दी में कट्टर ईसाई धर्मावल-म्बियों में वैराग्य की भावना का विकास हुआ। चौथी शतार्व्या के प्रारम्भ में धार्मिक सन्तव्यों की श्रलग-श्रलग टोली बना दी गई। इस प्रकार 'ईसाई मठ प्रथा" ('क्रिस्चियन मॉनास्टिसिजम्) का जनम हुआ। सेण्ट ऐनुथॉनी और सेण्ड पकोमियस का इसमें विशेष हाथ था। धीरे-धारी और मठ स्थापित किये जाने लगे और 'मठ वाद' ( 'मॉनस्टिसिजम') की लहर मिश्र, इटली, यूनान तथा उत्तर-पश्चिम योरपामें फैलने लगी। साधारण जन वर्ग में भी धार्मिक भावना दृढ होने लगी। ब्राध्यात्मिक विकास के लिये जो अपने शरीर को जितना कष्ट दे सकता था उसका समाज में उतना ही मान किया जाता था। शरीर को भाँति-भाँति के कष्ट देने वाले ईसाई 'साथ' कंहे जाने लगे। इन सन्तों के यम-नियम का लोगों के चरित्र विकास पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। इन सन्तों के रहने के लिये स्थान-स्थान पर मठ स्थापित हो गए। फलतः बहुत से सन्त समूह बना कर एक स्थान पर रहने लगे।

इन समूहों के अपने अलग अलग नियम थे। परन्तु सेण्ट बेनडिक्ट के प्रभाव से बाद में सब नियम एक हो में मिल गये। सेण्ट बेनडिक्ट केवल इर्रार को कष्ट ही देने में विश्वास नहीं करता

मठीय शिक्ता के नियमशारीरिक, मानसिक तथा
अध्यारिमक विकास का साधन,
सेख्टबेनडिक्ट, मठ ईश्वर सेवा
का स्थान, विनम्रता, यमनिक्म, दानशीखता, शुद्धि
तथा निस्पृहता, अपनी जीविका
स्वयं चलाना, प्रतिदिन कुळ्ल शारीरिक परिश्रम, गुर्खों का
सदुपबोग, शिक्ता में शारीरिक परिश्रम का महस्व, कृषि,च्यापार
तथा कलाशों के विकास में
प्रोत्साहन, विद्यास्ययन में उन्नति,
सामाजिक जीवन पर प्रभाव।

था। उसने वैराग्य (मानस्टिसिज़म्) को शारीरिक मानसिक तथा त्राध्यात्मिक विकास का साधन समभा। उसके इन सिद्धान्तों का छठों से तेरहवीं शताब्दी तक विभिन्न कलाओं के विकास पर बहुत प्रभाव पडा। सेण्ट बेनडिक्ट का जन्म सन् ४८० ई० में हुआ था। उसकी प्रारम्भिक शिद्धा रोम में हुई थी। समाज की कुरुतियों से दुःखी होकर उसने योगी का जीवन विताना निश्चय किया। उसके बहुत से शिष्य हो गये। ५२० ई० में उसने मान्ट कैशिनो (नेपल्स के पास) में एक मठ स्थापित किया जोकि शताब्दियों तक पश्चिमी योरप का सबसे बड़ा धार्मिक केन्द्र था। वह ५४६ ई० अर्थात अपने मृत्य पर्यन्त तक इसका नियन्त्रस करता रहा। मण्ट वेनडिक्ट मठ को ईश्वर सेवा का स्थान समभता था। उसने मठ में रहने वाले माङ्कस (भिन्न) के लिये नियम बनाये जो कि प्रायः सभी मठों के लिये आदर्श रूप हो गए। कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार कुछ परिवर्त्तन अवश्य किये गये, परन्तु उनका प्रधान भाव एक ही था। पोप ने भी

इन नियमों के लिये अपनी स्वाकृति देटी । बेनडिक्ट के अनुसार किसी माङ्क के लिये विनम्रता क्ड़ा भारी गुण था। माङ्क का प्रत्येक काम नियम से हो, वे भोगविलास से दूर रहे, अपनो जीविका के लिये वे स्वयं प्रतिदिन कुछ काम करें, जिससे कि उन्हें दर-दर घुमना न पड़े। अपने धार्मिक गुरू का त्राज्ञा पालन प्रत्येक का धर्म हैं। उन्हें दानशीलता, शुद्ध तथा निस्पृह होना चाहिये। सांसारिक वस्तुओं से ममता करना उनके आदर्श के विरुद्ध हैं। गुणी भिन्नुओं को अपने योग्यता का उपयोग समाज हित के लिये आवश्यक था। उन्हें प्रतिदिन कुछ न कुछ काम करना पड़ताथा। ऋपनी कला को दूसरों को सिखलाना भी उनका कर्तव्यथा। कम से कम दो से पाँच धण्टे तक पढना हर एक भिन्न को आवस्यक था। उन्हें छः या सात घण्टे नित्य काम करना। चाहिये। भिन्न, के जीवन में झारीरिक परिश्रम के समावेश का बहुत ही अच्छा प्रभाव पडा। शिचा में शारीरिक परिश्रम का महत्व इस तरह से पहली वार स्थीकार किया गया। शारीरिक परिश्रम अनिवार कर देने से मठ-जीवन के बहुत से दुर्जुण दूर हो गए। मठों में अब आलल्य और व्यर्थ की बातचीत करने का समय न रहा। बेनडिय्ट की पद्धति से कृषि, व्यापार तथा विश्वि कलाओं के विकास में वड़ा प्रोत्साहन मिला। विद्याध्ययन तथा धर्म की उन्नति भी इसके कारण श्रिषिक हुई। लकडी, चमड़े तथा कपड़े की विभिन्न हरनकलाओं का प्रारम्भ मठों से किया गया। मठ-जीवन स्थाया रूप से बहुत दिन तक चलता रहा। राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तनों का उनकी प्रथा पर विशेष प्रभाव न पड़ा। मठों के आदशों का समाज पर बहुत ही अच्छा प्रभाव हुआ। आजा पालन, यम-नियम का पालन तथा दानशीलता मठ के वैरागियों का आदर्श था। रोमनों के व्यक्तिवाद के लिये इनका अनुशासन का आदर्श खरा उत्तर था। उस समय की सारी शिला व्यवस्था पर इनके आदर्शों की पूरी छाप थी। इतना ही नहीं, वरन भावी धर्म-सुद्ध में भी इन्हीं ऋादर्शी की प्रेरणा दिखलाई पड़नी है।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि 'मठवाद' (मॉनस्टिसिजम्) का प्रधान उद्देश्य शिचा का प्रसार नहीं था। उसकी प्रगति तो नैतिक और आध्यारिमक विकास की और थी। परन्तु शिचा चेत्र में

मठीय शिचा का प्रधान उद्देश्य शिचा प्रचार न था पर शिचा संचालन चर्च के ही निवन्त्रया में, सेगट फ्रॉग-स्टाइन घौर सेगट जेरोम के विचारों का शिचा नीति पर प्रमाव, शिचा विशेषकर धर्म शास्त्र और जीवनोपयोगी कक्षाओं में—उच विद्या को प्रोस्ताइन नहीं, स्त्रियों को पुरुषों की मौति स्वतन्त्रत। भी उसका एक स्थान था, क्यों कि उस समय मठो के अतिरिक्त श्रीर कहीं शिक्षा की सुन्यवस्था न थी। भिन्नु ही अध्यापन का कार्य भी करते थे। शिक्षा संचालन का कार्य उन्हीं के हाथ में आ गुरा। प्रायः तरहर्भ स्वाब्दा तक राज्य का शिक्षा पुरा । प्रायः तरहर्भ स्वाब्दा तक राज्य का शिक्षा पुरा विकेष नियन्त्रण न रहा। फलतः चर्च शिक्षा नीति निर्धारित करने में शताब्दियों तक स्वतन्त्र रही। मठों की साहित्यक शिक्षा नीति पर सेण्य ऑगस्टाइन (३५४-४३०) और सेण्य जेरोम के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। इसिलये उनके विचारों पर दृष्टिपात कर लेना अच्छा होगा। सेण्य आंगस्टाइन उच्च विचाध्ययन का पच्चपाती न था। वह विशेषकर धर्मशास्त्र और जीवनोपयोगी कलाओं में शिक्षा देने का पच्चपाती था। वह गणित, खगोल सथा दूसरे उच्चश्रेणी के विज्ञान को शिक्षा में प्रभान स्थान नहीं देना चाहता था। वालक के स्वभाव में उसका विश्वस्था

न था। इसिलिये चरित्र-निर्माण के लिये शारीरिक दण्ड विधान की व्यवस्था उसे लामप्रद प्रतीत हुई। विद्याभिमान से वह घृणा करता था। इसिलिये उच्च शिद्या वह नहीं देना चाहता था। रोमन कामान्यवाद के प्रसार से लोगों का नैतिक पतन हो चला था। इसिलिए ऑगस्टाइन के इस कक्षेर

नियन्त्रण का नैतिक चरित्र के विकास में योग देना स्वाभाविक था। इसके फलस्वरूप उत्तर-माध्यमिक युग में सभी प्रकार की ललित कलाओं, तथा विद्या की उन्नति के लिये वातावरण तैयार हो गया। हम देख चुके हैं कि सेण्ट जेरोम स्त्रियों की स्वतन्त्रता का कितना विपत्ती था, उसके विचारों का माध्यमिक युग की शित्ता नीति पर बहुत प्रभाव पड़ा। स्त्री-शित्ता की नीति तो उसी के सिद्धान्तों द्वारा निर्धारित की गई। सेण्ट जेरोम के पत्र, तथा वाइविल के उसके लैटिन अनुवाद (दी वृलगेड) से शिद्या जेत्र में चौदहवीं शताब्दी तक प्रोत्साहन मिलता रहा।

यहाँ पर पूर्व माध्यमिक युग की शिचा सम्बन्धी कुछ प्रधान रचनाओं पर विचार कर लेना अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि इनका उस समय की शिचा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पाँचवीं

मध्य युग के शिषा संबन्धी कुछ प्रधान बेखकः—मारिय-नस कैपेबा, बोधिनस, कैशिश्रो-कोरस—चर्च के वातावरण में 'प्राचीन विद्या' का प्रकाश किया—साधुमों को साहित्य पदना श्रावरमक। शताब्दी में 'मारटियनस कैंपेला' ने ४१०-४२७ ई० के दीच "मैरेज ऑव फायलालांजी एण्ड मरकरी" नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें गणित, संगीत तथा खगोल आदि विषयों का पाण्डित्यपूर्ण उल्लेख किया गया है। मठीय युग में यह पाठ्य पुस्तक के रूप में आदर्श मानी जाती थी। बोथियस (४८०-५२४) की संगीत और श्रंकगणित सम्बन्धी पुस्तुकें पाठ्य-पुस्तक के उपयोग में आई। उसकी संगीत की पुस्तक तो सत्रहवीं शताब्दी तक कैंग्बिज और ऑक्सफोर्ड विश्व-

विद्यालय में पाष्ट्य-पुस्तक के रूप में चलती रही। उसकी 'कनसोलेशन आँव फिलांसीफी' नामक पुस्तक का विशेष आदर किया गया। प्राचीन दार्शनिकों के विचारों का इसमें मार्मिक ढक्क से विवेचन किया गया है। वेथियस ईसाई नहीं था, तथापि चर्च ने उसकी रचनाओं को अपनी परम्परा के अनुकूल मान लिया। इस प्रकार उसने 'प्राचीन विद्या' के प्रकाश को चर्च के वातावरण में फैलाया। कैर्या श्रेष्ठ । इस प्रकार उसने 'प्राचीन विद्या' के प्रकाश को चर्च के वातावरण में फैलाया। कैर्य श्रेष्ठ । इस प्रकार उसने मठों के पूरे साहित्यिक कार्यों का पुनर्सगढ़न किया। इस प्रकार उच्च विद्या की माध्यमिक युग में उसने बड़ी उन्नति की। उसका यह विचार था कि प्रत्येक साधु को साहित्य में रुचि रचनी चाहिये और जिनकी इसमें रुचि न हो उन्हें कृषि में लग जाना चाहिये। कैशिओडोरस ने 'सात उदार कलाओं' का बड़े ही साहित्यिक रूप में वर्यन किया है। उन्हें वह 'ज्ञान के सात स्तम्भ' मानता है। माध्यमिक युग की शिद्या नोति पर इन 'सात उदार कलाओं' का बहुत प्रभाव पड़ा। इम अब इन्हीं का विवरण करेंगे, क्योंकि विना उनका परिचय प्राप्त किये मध्यकालीन शिद्या के महत्व को समभना कठिन हैं।

कलात्रों के अन्तर्गत न्याकरण, भाषण कला व तर्क-विद्या, श्रंक-गिरात. रेखागिरात, खगोल विद्या तथा संगीत की गराना की जाती थी। माध्यमिक युग में विशेष-कर इन्हीं विषयों में शिद्धा दी जाती थी। आठवीं शताब्दी से 'सात उदार कलार्ये'— मठों की शिचा-पद्धति में इन विषयों का समावेश हो चला इनका रूप रोमन, माध्यामक था। किन्तु मठीय युग में विशेष ध्यान धर्मशास्त्र तथा वरा में विशेषकर इन्हीं में उपयोगी कलात्रों पर दिया जाता था । इन 'सात उदार मठीय युग शिषा. कलाओं का रूप रोमन था। इन कलाओं की व्याख्या भीर उपयोगी हताओं पर विशेष बन, व्याक-उपयुक्त सभी लेखकों ने अपनी पुस्तकों में की हैं। इनका रण का मान श्रधिक, व्याकरण के नियमों को रटना, संवादा-तमक प्रश्नोत्तर द्वारा शब्द चयन को बृद्धि, गद्य श्रौर पद्य में विद्यार्थियों द्वारा खेख। प्रभाव शिचा के पाठ्य-क्रम में बहुत दिनों तक रहा। छपाई की कलों के आविष्कार न होने से उस समय पुस्तकों का अभाव था। इसलिये लोग पुस्तकों पर कम निर्भर रहते थे। उन दिनों व्याकरण का बड़ा मान था। किसी भी विषय के पढ़ने के लिये व्याकरण से परिचय आवश्यक समका जाता था। व्याकरण विद्या के अन्तर्गत लैटिन भाषा और साहित्य

का अध्ययन किया जाता था। बोलने और लिखने की शक्ति प्राप्त करने पर बल अधिक था। व्याकरण के नियम तोते के सदृश् रटाये जाते थे। शब्द-स्ची, कोष तथा रोमन साहित्य की ऊँची पुस्तकों का उपयोग धड़ल्ले से किया जाता था। संवादात्मक प्रश्नोत्तर की सहायता से शब्द-चयन की वृद्धि की जाती थी। विद्याधियों को गद्य और पद्य दोनों में लेख लिखने के लिये प्रोत्सादित किया जाता था।

माध्यमिक युग में भाषण-कला तथा साहित्य-शास्त्र की प्राप्ति पर विशेष बल नहीं दिया जाता था, क्योंकि पहले के सदृश् अब उसका महत्व नहीं रह गया था। व्याकरण और तक-विद्या

भाषग्रकला प्राप्ति पर विशेष बल नहीं क्योंकि शिचा का ध्येय ग्रब धार्मिक, नैतिक ग्रीर उपयोगिता था। उसका महत्व नहीं रह गया था। व्याकरण और तर्क-विद्या ने दोनों श्रोर से उसको गति को रोक दिया था, क्योंकि लोगों की इन विषयों में श्रिधिक रुचि थी। शिचा का प्रधान ध्येय अब धार्मिक, नैतिक तथा उपयोगिता था। इसलिये ऐसी रुचि का होना स्वाभाविक था। सिसरो, किन्टीलियन श्रादि की रचनाओं का प्रयोग इस सम्बन्ध में कुद्ध-कुद्ध किया जाता

था। इस निवा का अभ्यास पत्र तथा लेख लिखने तक सीमित था।

मध्यकाल में तर्क-विद्या के श्रध्ययन में लोगों की विशेष रुचि थी, क्योंकि धार्मिक वादावि-वाद में इससे बहुत सहायता मिलती थी। तेहरवीं शताब्दी के प्रारम्भ से तो इसके लिये मानसिक तर्क-विद्या में विशेष रुचि । रुचि विशेष हो गई थी। यह गति पुनरुत्थान काल तक चलती रही। श्ररुत्तू की 'पोस्टेरियर एनलिटिक्स' (नयी तर्क-विद्या) पर लोगों का ध्यान गया। 'विद्यहाद' काल में हम इसका विवरण सविस्तार करेंगे।

हम कह चुके हैं कि मठीय (मानस्टिसिजम् ) युग में सेण्ट ऑगस्टाइन के विचारों का शिचा नीति पर विशेष प्रभाव पड़ा। वह गिणत के उच्च अध्ययन का विरोधी था। फलतः मध्य-

गिषत तथा संगीत में रुचि कम, पर उच्च घामिक संगीत का प्रद्वार्भाव, स्यराहवीं सदी से गिषात में रुचि। काल में श्रंकगणित, रेखागणित, खगोल तथा संगीत जैसे विषयों की उन्नति न हो पाई। छुठी शतान्दी के मध्य से ग्यारहवीं शतान्दी तक श्रीक श्रीर रोमन गणित शास्त्र का विशेष मुल्य नहीं था। परन्तु चर्च में प्रार्थना के श्रवसर पर संगीत का उपयोग अपने ढङ्ग से किया जाता था। इस-

लिये उत्तम धार्मिक संगीत का इस काल में प्रादुर्भाव हुआ। दसवी शताब्दी के अन्त में गरवर्ट (जिसका जन्म ९५० ई० में हुआ था) के अथक परिश्रम के फलस्वरूप गिर्यत के अध्ययन में कुछ प्रगित हुई। उसने गिर्यत के सारे अध्ययनों का संकलन किया। ग्यारहवीं शताब्दी में अरब विद्वानों के आगमन से इसमें और प्रोत्साहन मिला। अब गिर्यत के अध्ययन में खगोल, भूगोग आदि विषयों को भी मिला लिया गया।

इन उदार कलाओं के विकास में ही हम माध्यमिक काल की सभ्यता की गहराई का अनु-मान लगा सकते हैं। हम नीचे देखेंगे कि पूर्व माध्यमिक अर्थात् मठीय युग में इन कलाओं के विकास की ओर विदेष ध्यान नहीं दिया जाता था, पर उनका प्रभाव अवस्य दिखलाई पड़ता है।

पूर्व मध्य युग में बोरप की राजनैतिक तथा सामाजिक स्थिति हुदृढ़ न थी। इसी समय इस्लाम धर्म का अध्विकता से प्रचार किया जा रहा था। इससे दिख्णी योरप कुछ भयभीत हो रहा

मठों में शिचा :--पूर्व मध्ययुग में बोरपीय मञ्जीतिक व सामाजिक स्थिति इड नहीं. शान्ति जीवन विताने है बिये बहुत से खोगों का मठ में भागमन, इनकी शिचा की व्यवस्था श्रावश्वक, मठ ही श्रव विचा, तथा श्रन्वेषण का केन्द्र ១មាត उहें स्थ उपयोगिता. धार्मिक बिजासा को प्रेंत्साहन नहीं, साधारण रूप में पहना, लिखना श्रीर शिनना, प्रारम्भ में केवल पारती बनने वार्जी को ही शिचा पर बाद में दूसरों को भी।

था। सारे पश्चिमी योरप भर में ईसाई धर्म का प्रचार हो गया था। परन्त नये धर्म के प्रति लोगों की शंका का समाधान नहीं हो पाया था। सेण्ट श्रॉगस्टाइन के श्रनसार स्वयं ईसाई धर्म में चौरासी प्रकार के मतावलस्वी थे। फ्रैं किश\* साम्राज्य का पतन हो चला था तथा 'होली रोमन सम्राज्य' अपनी नीव जमाने के प्रयत्न में था। स्कैण्डिनेविया के समद्रो डाक सारे पश्चिमी योरप को सन्तप्त किये हुये थे। इन सब कारकों से लोगों में कछ अज्ञान्ति थी। ज्ञान्ति . मय जीवन व्यतीत करने के लिये कुछ लोगों ने वैरागी बनना अच्छा समभा और मठों में अपना नाम लिखा लिखा। इन्में प्रायः सभी आशिवित थे। पोप के नियमानसार पादरी वनने की इच्छा रखने वाले खबकों को चर्च के तत्वावधान में शिक्षा पाना अनिवार्य हो गया। इन सव कारकों में मठावीकों को एक शिका क्रम चलाना आवदयक जान पड़ा। धीरे-धीरे मठ विद्या के केन्द्र हो चले। धार्मिक तथा साहित्यिक अन्वेषण का स्थान वहीं हो गया। पर अपना प्रधान उद्देश थामिक और जीवन की उपयोगिता रखने से इस काल के स्कृत साहित्य तथा ललित कलाओं के

देश में बिशेष उन्नति न कर सके, परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हीं की हाली हुई नींव पर 'विद्वहाद' तथा पुनरुत्थान काल में ललित कलाओं की विशेष उन्नति की जा सकी। जमनी में फुल्डा और हरशी, स्विटजरलैण्ड में सेण्ट गॉल, इटजी में मॉन्त कैशिनो, फ्रान्स में टूर्स, कॉबी, बेक तथा छनी, और इन्नलैण्ड में केण्टरवरी उच्च शिचा देने वाले मठों में प्रधान कहे जा सकते थे। इनके अति कि त्सरे भी मठ थे जिनका धार्मिक शिचा दान में पक्का विश्वास था। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इन मठों की शिचा पद्धति का ध्येय धार्मिक और नैतिक था। युनानियों का 'ज्ञानाय ज्ञानम्' वाला सिद्धान्त उनमें लागू न था। मठों में रहने वालों की अन्वेषण और जिज्ञासा की प्रवृत्ति दवा दी जाती थी। कुछ शताब्दियों तक वे वहुत ही साधारण शिचा दे रहे थे। साधारण पृत्ना-लिखना और गिनना सिखा देना सब कुछ था। चर्च का कैलेण्डर भी बनाना किसी-किसी को सिखला दिया जाता था। प्रारम्भ में ये मठ केवल पाइरी वनने वालों को ही शिचा देते थे, परन्तु सम्नाट चार्ल्स महान् के राज-नियमानुसार उन्हें दूसरे वालकों को भी शिचा देना अनिवार्य हो

<sup>\*</sup> इसका विस्तार वर्तमान फ्रांस और जर्मनी की भृमि तक था।

गया। उस समय शिक्षा की माँग भी बहुत कम थी। इसलिये निम्न कोटि की शिक्षा देने में इन मठों का विशेष दोष नहीं था। दसवीं शताब्दी तक मठों की यही अवस्था रही।

ग्यारहर्षी तथा बारहवीं सदी में कुछ विद्यानुसम बढ़ा, पुस्त-कालय, प्राचीन पुस्तकों प्रतिलिपि. मठ विकास के केन्द्र,-सिस्टर्शियन श्रन्दोबन, विद्यानुराग में फिर-क्मी, कृषि, हस्तकला तथा व्यापार श्रादि में रुचि. मठ विभिन्न लोगों के मिलने का बेन्द्र ।

ग्यारहवीं ज्ञताब्दीके प्रारम्भ से मठों की शिक्षा कुछ करेंचे कोटि की होने लगती है। छपाई की कलों के न होने से पुस्तकों का वड़ा अभाव था। सेण्ट वेनर्डिक्ट के नियमों के अनुसार तथा कैशिश्रोडोरस श्रादि उपयुक्त लेखकों के प्रभाव से लोगों में साहित्य के प्रति कुछ अनुराग उतपन्न होने लगा था। हरएक मठ में छोटे या बड़े पुस्तकालय स्थापित होने लगे । कुछ 'वैरागी' प्राचीन पुस्तकों की प्रतिलिपि करने लगे । धोरे-धीरे मठ मानसिक विकास के केन्द्र होने लगे, क्योंकि इसके लिये कहीं दूसरे स्थान पर त्रायोजन नहीं था। परन्तु जब बड़े-बड़े राजाओं के दरबार, धनियां के घर तथा विश्व-विद्यालय में उच्च विद्या के लिये स्थान मिल गया तब मठों का महत्व इस विषय में घट गया । उत्तर मध्ययुग में पुरानी पुस्तकों के प्रतिलिपि करने का एक व्यवसाय खुल जाने से वैरागियों में पुराक की प्रतिलिपि करने का कार्य भी कम हो गया । बारहवीं शताब्दी में सिस्टेशियन

(यो माङ्क्स) नाम का एक ब्रान्दोलन चला जिसके कारण पशुत्रों के पालन, कृषि तथा व्यापार को बड़ा प्रोत्साहन मिला। धर्म की दीचा पाकर जो दूसरे कार्यों में लग जाते थे वही विशेष कर सिस्टश्रियन कहलाये। ये सिस्ट्शियन सभी मठों में वडी संख्या में पाये जाने लगे। इनके बढ़ जाने से मठों में रहने वालों का विद्यानुराग कम हो गया। एक प्रकार से सिस्टर्शियन अन्दोलन मठों में वेनडिक्टाइन के समय की सरलता, भक्ति तथा साधना को लाना चाहता था। इस अन्दोलन के फलस्वरूप जो वैरागी चर्च-प्रार्थना के समय विशेष कार्य नहीं करते थे वे कृषि, हस्तकला तथा व्यापार आदि में रुचि लेने लगे। परन्तु इतना होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि विभिन्न प्रदेश के वैरागियों, यात्रियों तथा व्यापारियों के लिये मठ एक मिलने का स्थान था । यहाँ ऋष्यस में विचार विनियम होता था । लोग एक दूसरे की सभ्यता तथा ऋषाचार-व्यवहार से परिचित होते थे।

पूर्व मध्य युग में चार्ल्स महान का शिक्षा प्रसार में प्रधान हाथ था। श्रतः उसके काल की शिचा उन्नति का विवरण देना त्रावस्यक है। रोमन सभ्यता के पतन तथा विदेशियों के त्राक्रमण से

नर्जी शताब्दी की शिवा उचित में चार्ल महान का प्रधान स्थान, प्रत्येक पादरी के किये पढना श्रावश्यक, शिचा संचालन का उत्तरदायित्व मठी पर, संगीत, श्रंकगिषत तथा व्याकरण पढने का आयोजन.

पश्चिमो योरप में उच्च विद्याध्ययन का हास हो रहा था। परन्तु क्रैं किश साम्राज्य के तत्वावधान में इसमें प्रगति दिखलाई पडने लगी। सेण्ट जेरोम, सेण्ट एमब्रोस, सेण्ट श्रांगस्टाइन, श्रेगरी महान तथा श्रायरलैण्ड के विद्वानों के उद्योग व रचनात्रों के फलस्वरूप उच्च विद्या की श्रोर लोगों का ध्यान पुनः त्राकर्षित होने लगा। कैरोविक वंश के चार्ल्समहान ने विद्यानुराग में विशेष रुचि दिखलाई। उसने राज-नियमानुसार प्रत्येक पादरी के लिए पढ़ना

धर्म तथा उदार कलाजों में शिषा श्रवग-श्रवग, शिषा श्रसार में एलकिन का हाथ, सेयट वेनहिक्ट के नियमों के पालन पर बख, मठाधिकारियों का पद विद्वानों को ही, चार्क्स के प्रोत्साहन से उच्च विद्या में रुचि। अनिवार्यं कर दिया उसने दूसरे प्रदेशों के विद्वानों को बुलाकर अपने दरवार में रक्खा। चार्ल्यं महान् ने शिचा संचालन का उत्तरदायित्व मठों को दिया और राजनियम द्वारा यह निश्चय कर दिया कि बालकों को वहाँ संगीत, अङ्कागित तथा व्याकरण सीखने के लिये पूरा आयोजन रहेगा। मठों में अब दो तरह के स्कूल हो गये। एक तो केवल धार्मिक शिचा के लिये और दूसरे प्रायः सभी विषयों के लिये। उदार कलायें, संगीत आदि विषय सभी को पढ़ाये जाते थे। सभी स्कूलों की भाषा लैटिन थी। स्कूलों में शासन का नियम बड़ा कठोर था। चार्ल्य महान् के

शिचा उद्योग में नार्दिम्बया का विद्वान् एलिकन का विशेष हाथ था। वह अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान् था। सम्राट् ने श्रपने साम्राज्य में उच शिवा के प्रचार के लिये उसे श्रपने दरवार में रक्खा। वह अपने साथ दूसरे विद्वानों को भी लाया था। उनकी सहायता से वह स्वयं स्कूलों में कभी-कभी पढ़ाता था। अपने विद्यार्थियों के लिये उसने पुस्तकों का संकलन किया और स्वयं भी उनके लिये बहुत सी पाट्य-पुस्तकें लिखीं। एलिकन की प्रेरणा से पश्चिमी योरप में उच विद्या में लोगों की रुचि पुन: उत्पन्न होने लगी। उसने बहुत से बैरागियों को यार्क के 'कैथेड्ल' पुरुकालय में भेजकर बहुत सी प्राचीन पुरूकों की प्रतिलिपि करवाई। चार्ल्स महान् अपने बनाये हुए नियमों के पालन में बड़ा दृढ़ था। उसने मठों को शिचा प्रणाली की जाँच करने के लिये पदाधिकारियों को नियक्त किया। उसने 'बाइबिल' को दहराने तथा उसमें आई हुई ब्रुटियों को दूर करने की आज्ञा दी। वह चाहता था कि सेप्ट देनडिक्ट के नियमों का पालन प्रत्येक मठ में किया जाय। उसने मान्त कैशिनो नामक मठ के प्रधान से उन नियमों की प्रतिलिपि भेजने की प्रार्थना की । इस प्रतिलिपि का कुछ भाग त्रव तक भी सुरचित है। चार्ल्स महान् पादरियों की उच साहित्य शिका पर विशेष बल देता था। मठाधिकारियों और पादरियों का पद वह उच्च विद्वानों को ही देना पसन्द करता था। उसकी प्रेरणा से थ्योडलक्स नामक पादरी ने यह नियम बना दिया कि सभी परोहित गावों में जाकर स्कूल स्थापित कर बचों को शिचा दें। चाल्स महान् के प्रोत्साहन से फ्रांस में तथा योरप के अन्य भागों में उच साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई । दूर्स में एक बड़ा भारी पस्तकालय बनाया गया जिसका संरचक एलिकन था। एलिकन के शिष्यों ने नवीं शताब्दी में बोरप भर में उच्च शिद्धा का प्रचार किया। वे उस समय के सबसे प्रसिद्ध अध्यापक, विद्वान तथा लेखक गिने जाते थे।

एलाकिन के शिष्यों में रवनस माँरस (७७६-८५६) और जॉन द स्कॉट (८१०-८७७) प्रधान माने जाते हैं। रवनस ने जर्मनी में शिचा और साहित्य के प्रचार के लिये इतना ऋषिक कार्य किया कि

श्वनस मॉरस श्रीर जॉन द स्कॉट एकवियन के दो बड़े शिष्टा उसको जर्मनी का पहला अध्यापक (दी फर्स्ट टीचर ऑव जमनी) कहते हैं। उसके शिष्य जर्मन चर्च के सभी उच्च पदों पर विराजमान थे। वह अपने समय का वड़ा भारी लेखक था। फल्डा मठ में उसने प्राचीन साहित्य का एक वहुत वड़ा पुस्तु-

कालय स्थापित किया। उसके कार्य का सेण्ट गाँल, स्टिज़रलैण्ड तथा वैस्टफेलिया में बहुत प्रभाव

पड़ा । जॉन दी स्कॉट स्वतन्त्र विचारक था । वह ग्रीक भाषा का अनुरागी था इसलिये अपने समय के स्कूलों में इसका उसने प्रचार किया। इसने स्कूलों की पाठ्य पुस्तक के लिए कैंपेला की पुस्तकों को चुना। तर्क विद्या में भी उसका प्रेम था। इन विद्वानों ने कुछ ऐसे प्रश्नों की श्रोर संकेत किया जिसका समाधान त्रावश्यक सा जान पड़ा। फलतः उत्तर मध्ययुग में हम 'विद्वदाद' का प्रादुर्भाव पाते हैं। श्रागे हम यही पढेंगे।

#### ३--विद्वद्वाद

पीछे हम संकेत कर चुके हैं कि बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही उच्च विद्या का अध्ययन प्रारम्भ

विद्वद्वाद (स्कॉबस्टिसिजम्) का प्राद्धभाव,बारहवीं शताब्दी में साहित्य का श्रध्ययन ठबाकरगा तथा भाषा विज्ञान की सहायता से, दर्शनशास्त्र, ब्रध्यात्म विद्या. श्ररस्तु के सिद्धान्तातमक तर्क-विद्या पुर्नोद्धार, नीति तथा धर्म में चर्च प्रमाण, 'विवेक' ईश्वर प्रदत्त, 'विश्वास' ज्ञान से उत्तम, विद्वद्वाद का ध्येष सत्य की खोज ।

हो जाता है। उस समय साहित्य के अध्ययन का आधार व्याकरण माना जाता था। विद्वानों का ध्यान भाषा विज्ञान की त्रोर भी था। उनका ऋध्ययन त्रालो चनात्मक दृष्टि से होता था। वे दर्शनशास्त्र में भी श्रपनी रुचि दिखलाने लगे-जिसकी चरमसीमा श्रध्यातम-विद्या के अध्ययन तक पहुँच गई। अध्यातम विद्या के विकास का एक दूसरा भी कारण था। भ्यारहवी शताब्दी में पूर्वमध्य एशिया से आये हुये नास्तिकों का प्रभाव पश्चिमी योरप की जनता पर पड़ रहा था। साधारण जनता के मन में धार्मिक सिद्धान्तों के प्रति कुछ सन्देह सा होने लगा था। तर्क तथा ऋध्यातम विद्या के ज्ञान से इन नास्तिकों को परास्त करना आवस्यक जान पड़ा, क्योंकि तभी लोगों की शंकार्ये दूर हो सकती थीं। दर्शनशास्त्र और अध्यात्मविद्या के अध्ययन के लिये मध्यकालीन विद्वान विशेष प्रसिद्ध हैं। अध्यातमविद्या में रुचि होने से तर्क-विद्या का अध्ययन

स्वाभाविक था। अरस्तू और हैंतो के विचारों की त्रालोचना विद्वानों में होने लगी। इस काल में अरस्तू के सिद्धान्तात्मक तर्क-विद्या का पुनींद्धार हुआ। इसका रूप प्रयोगात्मक न होकर मौखिक विश्लेषण और संकलन था। 'विवेक' ईश्वर प्रदत्त माना जाता था। नीति तथा धर्म सम्बन्धी बाती में चर्च के प्रमाण में किसी को सन्देह करने का साहस शीघ्र न होता था। 'विश्वास' ही सब ज्ञान का मूल था और 'विवेक' से वह उच माना जाता था। एनसेल्म (१०३४-११०९) का यह सिद्धान्त कि ''मैं विश्वास करता हूं जिससे कि मैं जानू" चारों श्रोर माना जाता था। इन सब प्रगतियों के कारण लोगों का ध्यान उच्च विद्या की श्रोर गया । पाण्डित्य प्राप्त करना ही श्रव बहुत से लोगों का ध्येय हो गया । अतः इस काल को विद्वदाद-काल (स्कॉलस्टिसिजम्) कहते हैं। 'विद्वदाद' का ध्येय तर्क के बल पर सत्य की खोज करना था। सिद्धान्तात्मक तर्क-विद्या की बहुत उन्नति हुई। विचारों का मनोवैज्ञानिक विद्रलेषण करने की कला त्र्राधिक विकसित हुई । इससे बहुत से योग्ग विचारक उत्पन्न हुये। ये त्रागे चलकर विद्वदाद की शिचा पद्धति में अनेक त्रुटियाँ निकालने लगे। इसके अतिरिक्त अध्यात्म तथा राज्य-नियम विद्या के चेत्र में बड़े-बड़े विद्वान उत्पन्न हुए । ये भिन्न-भिन्न विचारों को व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध करना चाहते थे, जिससे कि लोग उनका सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सक्षें। तर्क शक्ति की वृद्धि की ऋोर भी इनका ध्यान था।

हम देख चुके हैं कि क्वेतों का सारा तत्वज्ञान उसके 'विचारों के सिद्धान्त' पर अवलम्बित

था 1 प्रारम्भिक ईसाई अध्यात्मवादियों का उसके सिद्धान्तों में बड़ा विश्वास था। प्रेतो सांसारिक

सें तो और अरस्तू का प्रचार—प्लेतो का विचार-सिद्धान्त, संसास्कि वस्तुयें मिथ्या, परम सत्य का ज्ञान केवल विवेक से, प्लेतो को मानने वाले वयार्थवादी।

त्ररस्तू—केवल स्थूल वस्तुयें ही सस्य, दूसरे विचार केवल नाममात्र, श्रस्तू के माननेवाले 'नाममात्र वादी'—

विद्वद्वाद् काल में यथार्थ- वाद का कट्टर पच्चपाती था। वह केवल व्यक्ति और वस्तु काद का प्रभाव प्रधान । विशेष को ही सत्य मानता था। जो हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं वही सत्य है। हमारा वास्तविक तत्व हमारे अन्तर्गत है—बाहर नहीं है। इस सिद्धान्त में पूर्ण व्यक्तिवाद भलकता है। यथार्थवाद और नाममात्रवाद का विरोध सोलहवीं शताब्दी तक चलता रहा। अपने-अपने विचारों के प्रतिपादन में विद्वानों ने पेथे के पोथे रंग डाले। विद्वहाद काल में यथार्थवाद का हो विशेष प्रभाव रहा।

त्रव हम यह देखेंगे कि यथार्थवाद का उत्तर-मध्ययुग में शिचा पर क्या प्रभाव पड़ा। यथार्थवाद के प्रभाव से ऋध्यात्मिक्का को सर्वश्रेष्ठ माना गया। विद्या के दूसरे ऋङ्ग इसके

विद्वद्वाद् (यथार्थवाद्) का शिक्षा पर प्रभाव—
श्रम्यात्मविद्या को प्रमुख स्थान,
दूसरे विषय केवल सहायक,
तर्क-विद्या का मान, साहित्य
का उद्देश्य मनोरंजन, प्राकृतिक
विश्वान शास्त्र केवल साधन,
केमल श्रम्यवहारिक विषयों को
पदाया नाना, प्रभोक्तर श्रयाली
के स्थान पर तर्क प्रकाली,
नालक के मानसिक विकास
पर ध्यान नहीं, व्याकरण की
पुस्तक तर्कानुसार क्रम-बद्ध ।

वस्तुत्रों को मिथ्या मानता था। उनको वह एक परम सावभौमिक सत्य की केवल छायामात्र ही मानता था। संसारिक वस्तुत्रों का ज्ञान हम अपने इंद्रियों से कर सकते हैं। पर उस परम सत्य का ज्ञान केवल विचार द्वारा ही किया जा सकता है। 'विचार' परम सत्य को उत्पन्न नहीं कर सकता, वरन् वह तो कारण मात्र है। ईरवर ही परम सत्य है। फ्रें तो के इस सिद्धान्त को मानने वाले यथाश्रवादी कहलाये। इसके विपरीत अरस्तू का सिद्धान्त भी कुछ प्रचलित था। जो हम अपनी आँखों से स्थूल पदार्थ देखते हैं वही सत्य है और दूसरे विचार जैसे, सौन्दर्थ अथवा सत्य आदि तो नाममात्र है। इस सिद्धान्त को माननेवाले 'नामवादी' (नामिनलिस्ट) कहलाये। रोसेलिनस नाममात्रवाद का कट्टर पच्चपाती था। वह केवल व्यक्ति और वस्तु विशेष को ही सत्य मानता था। जो हम इंद्रियों से अनुभव

सहायक मात्र समभे गए। जिस ऋध्ययन में ऋध्यात्मवाद का पुट नहीं वह तिरस्कृत किया जाने लगा। मनोविज्ञान को स्वतन्त्र प्रकृति विज्ञान न समभ कर विद्या का अङ्ग माना गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि तर्क-विद्या का भी मान बहुत बढ़ गया। तर्क करने में हम सत्य की खोज करते हैं। इसलिये तख्डज्ञान की प्राप्ति तर्क-विद्या की सहायता से हो सकती है। जीवन में साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। प्राकृतिक विज्ञान-शास्त्रों को किसी ऊँचे उद्देश्य के लिये केवल साधन माना गया। फलतः साहित्य के अध्ययन में उन्नीत न हो सकी। सर फ्रांसिस बेकन इस काल के विद्याध्ययन को "विरोधी विद्या" (कन्टेन्शस लिंक्) कहता है। बेकन कहता है कि इस काल के विद्वान् अपने विपिच्चियों पर आक्रमण करके अपनी अयोग्यता छिपाना चाहते हैं। ज्ञान के विकास में विजय के स्थान पर वे पराजय ही लाये हैं।" इस प्रकार

विश्वविद्यास्य की शिक्षा हम देखते हैं कि 'विद्वद्वाद' कालीन शिक्षा का सम्बन्ध पद्धति, तर्कानुसार विश्वेषणा। केवल अन्यवहारिक तथा आध्यात्मिक विषयों से ही था। अठी शताब्दी से शिक्षा में प्रायः प्रश्लोत्तर प्रणाली (कैंटेकें-

टिकल) का प्रयोग किया जाता था। परन्तु विद्वद्वाद के प्रभाव से तर्क की प्रणाली प्रचलित की गई जो कि पैस्तॉलॉज़ी के समय तक प्रचलित रही। बालक के मानसिक विकास पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता था। जो बात केवल प्रौढ़ मस्तिक के समभ्यने योग्य थीं वे छोटे-छोटे बच्चों को भी सिखलाई जाने लगीं। व्याकरण की पाठ्य पुस्तक तर्क-विद्या के अनुसार क्रम-बद्ध को गई। विश्वविद्यालय तथा स्कूलों की शिद्धा पद्धति तर्कानुसार विश्वेषण पर अवलस्वित की गई। किसी विषय को भिन्न-भिन्न भागों में बाँट कर अरस्तू की तर्क-प्रणाली द्वारा उसकी विवेचना की जाती थी और उसके बाद अध्यात्मवाद की छोर संकेत किया जाता था। कभी-कभी प्रारम्भ में ही विषय की आलोचना अध्यापक कर देता था और विद्यार्थी को अपनी व्याख्या तर्कानुसार देनी पड़तों थी।

श्रव हम यह देखेंगे कि 'विद्वदाद' का विकास कैसे हुआ । इस सम्बन्ध में प्वेलर्ड (१०७९-११४२) का जीवन विशेष महत्व रखता है। हेस्टिङ्ग ज़ रैशडल ने उसे 'विद्वदाद काल का

विकास: — एवेलर्ड 'विद्व-द्वाद' काल का सच्चा पिता-उसकी रचनाश्चों से प्रोरहाइन, बाइविल के मूल सूत्रों के संक-लन की प्रथा, 'एस ऐयह नो'— तक विद्या के प्रसार में सहयोग, पेरिस के स्कूलों को लोकप्रिय सचा पिता' (द ट्रू फादर आव स्कॉलिस्टिक थियॉलॉजी) माना है। उसके आध्यात्मिक विचार का शिक्षा पर विशेष प्रभाव न पड़ा। वह असफल ब्रह्मज्ञानी रहा। परन्तु अध्यात्म विद्या के अध्ययन में उसने अपनी रचनाओं द्वारा बहुत प्रोत्साहन दिया। शंका समाधान के लिये बाइविल के मूल-सूत्रों के संकलन करने की उस समय एक प्रथा थां। एवेलर्ड ने 'एस ऐण्ड नी' ("हाँ और नहीं") नामक एक संकलन किया। अध्यात्मिक विकास पर इस पुस्तक का बहुत प्रभाव पड़ा। एवेलर्ड न तो कट्टर 'यथार्थवादी' ही था और नं' नाम-मात्र वादी' ही। वह दोनों के 'मध्य विचार' का

अनुयायी था। उसके बहुत से मत चर्च अधिकारियों द्वारा नास्तिक घोषित कर दिये गए। उसकी रुचि विज्ञान की ओर न होकर तर्कशास्त्र की ओर थां। उसने इस विद्या के प्रसार में बहुत सहयोग दिया। इस चेत्र में उसकी सफलता ने साहित्यिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन को दवा दिया। उसने पेरिस के स्कूलों को बहुत ही लोकप्रिय बना दिया। इस तरह से पेरिस विश्वविद्यालय के, विकास में उसने योग दिया।

बारहवीं शताब्दी में लैटिन चर्च के सर्व मान्य नेताओं के मतों को क्रम वद्ध करने का कई बार प्रयास किया गया था। पीटर दी लॉमवार्ड (११००-११६४) ने ''कोर बुक्स ऑव

पीठर दी लॉमवार्ड की 'फ्रोर बुक्स श्रॉव सेन्टेनसेझ' का आध्यारिमक अध्ययन में बोग, 'दी शॉर्डर श्रॉव द डोमि दा लामवाड (११००-११६४) न भक्तार बुक्स आव सेन्टेन्सेज' नामक पुस्तक में इन सब विचारों का संकलन किया। उसका यह संकलन योरप के प्रधान विश्वविद्यालयों में १५ वीं शताब्दी तक अध्यात्मिक अध्ययन के उपयोग में लाया गया। मैक्कियोन रिचर्ड के अनुसार उत्तर-मध्य कालीन शिचा में इस पुस्तक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। निकन्स', 'दी श्रॉडर श्रॉव द गर्सन और रोगर वेकन के श्रनुसार तो इस पुस्तक का श्रनुसिकन्स । मान शिचा चेत्र में वाइविल से भी श्रिषक बढ़ गया। पीटर ने श्रपनी पुस्तक को कई भागों में बाँट कर हर एक की तर्कानुसार व्याख्या करते हुए श्रपने सुमाव की श्रोर संकेत किया है। साधारण लेख तथा पुस्तक के श्रध्ययन में 'विद्वदाद' कालीन पद्धित भी यही थी। इसकी और ऊपर भी हम संकेत कर चुके हैं। विद्वदाद कालीन शिचा में 'दी ऑर्डर श्रॉव द डिमिनिकन्स' श्रीर 'दी ऑर्डर श्रॉव द फ्रैन्सिकन्स' का भी कुछ हाथ था। डोमिनिकन्स श्रार्डर के सदस्य सेण्ट टॉमस (१२२५-१२७४) ने श्रपनी श्रध्यात्मिक रचनाश्रों द्वारा बहुत योग दिया। उसने भी श्रपनी पुस्तकों में पीटर दी लॉमवार्ड जैसी पद्धित का श्रनुसरण किया। फ्रैन्सीसकन्स श्रार्डर के कुछ सदस्य उस समय के श्रेष्ठ विद्वानों में से थे।

हम पूर्व मध्यकालीन शिचा में देख चुके हैं कि उस समय शिचा का उरहेय विशेषकर धार्मिक, नैतिक तथा जीवन उपयोगिता था बौद्धिक विकास की ख्रोर शिचा के कर्णधारो का ध्यान अधिक न

आलोचना:— 'विद्वद्वाद' काखीन' शिचा का उद्देश्य 'मठ' काखीन से भिन्न, बौद्धिक विकास की ओर, व्यवद्वारिकता को बिंदा, उनके विचारों का अस्थायित्व, पुनरत्थान काख में उनकी अवहेखना, 'अध्यात्म बाद' की अभूतपूर्व उन्नति, रामकी उत्पत्ति समयानुसार ही।

था। पर विद्वद्वाद कालीन शिचा में एक नई प्रगति आती है। अब शिचा का उद्देश पहले जैसा न रहा। अब बौद्धिक विकास की ओर प्रवृत्ति हुई। इस विकास की लहर में विद्वानों ने व्यवहारिकता को बिल दे दी। उन्हें समाज हित की विशेष चिन्ता न थी। अपने वादविवदों तथा उच्च आध्यासिक अध्ययन की उभेड़ बुन में वह यह न जान सके कि वे किथर जा रहे हैं। स्थूल वस्तुओं, इन्द्रिय-मुख तथा अनुभव को मिथ्या कहकर वास्तविकता की खोज में ऐसे विचारों का प्रसार किया जिससे न उसी समय का जनवर्ग न आज का मानव समाज ही सहमत हो सकता है। यही कारण है कि पुनरुत्थान काल में उनके सिद्धान्तों की

पूरी अवहेलना कर एक नई लहर फैलाई गई। परन्तु इतना तो मानना हो पड़ेगा कि 'विद्वद्वाद' कील में अध्यात्मविद्या को जैसी उन्नर्ति हुई वैसी न तो पहले कभी हुई थी और न वाद में ही कभी हुई। इस काल में ऐसे-ऐसे बड़े विद्वान् हुये जिनकी मानसिक प्रतिभा के सन्मुख आज भी लोग नत-मस्तक हैं। उनके विश्वासों पर आज हमें हँसी आ सकती है। परन्तु उनके सभी विचार उस समय के धार्मिक साहित्य के आधार पर थे। वे 'धार्मिक विश्वास' को तर्क की सहायता से दृढ़ बनाना चाहते थे। नास्तिकों के प्रभाव से धार्मिक चेत्र में जो हलचल उप्तत्र होने की सम्भावना थी उस का वे समूल नाश करना चाहते थे। वे अपने इस उद्देश्य में सफल भी हुये इसको सभी लोग मानते हैं। इस प्रकार उनकी उत्पत्ति समयानुसार ही थी। 'विद्वद्वाद' कालोन विद्वानों की प्ररेखा से विश्वविद्वालयों की बड़ी उन्नर्ति हुई। हम इसी का विवर्ण आगे देंगे।

### ४- मध्य युग में विश्वविद्यालय:-

योर्ष के श्राजकल जितने प्रधान विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना प्राय: उत्तर-मध्ययुग-काल की है। इन विश्वविद्यालयों की उत्पत्ति किसी एक व्यक्ति के उद्योग से नहीं हुई। शताब्दियों से

विश्वविद्यालयों का विकास शताब्दियों से प्रगतियों के फट कुछ ऐसी प्रगतियाँ चल रही थाँ जिनका एक क्रमबद्ध रूप हम बारहवीं शताब्दी में विश्वविद्यालय की उत्पत्ति में देखते हैं। उच्च विद्या प्राप्त करने की प्रेरणा से ही विश्वविद्यालयों की

'विद्वद्वाद' कालीन स्वरूप. श्चाध्यास विद्या, विद्या मारिमक शान्ति भीर सुब की उपनिवेशिक श्राशा. तथा ब्यापारिक प्रतियोगिता के न होने से विद्याध्यन सर्वोक्तष्ट उद्यम, चर्च के तत्वावधान में एकता का श्रमुभव, मठ श्रीर चर्च विद्या के केन्द्र, फ्रांस भौर इंगलैंगड में शान्ति. धार्मिक युद्धों से कोगों विचार विनियम, विद्वानीं के सम्पर्क से बौद्धिक जिज्ञासा. श्ररण विद्वानों का प्रभाव, उच्च विद्याध्यन के तिथे विभिन्न संस्थायें-जो कि विश्वविद्यालय के रूप में परिश्वित हो गई।

स्थापना होती है। हम गत अध्याय में कह चुके हैं कि 'विद्वद्वाद' कालीन अध्यात्मविद्या के अध्ययन ने लोगों के विद्या प्रेम को बहुत आगे बढ़ाया । विद्या में लोगों को एक त्रात्मिक शान्ति और सुख मिलने की त्राशा थी। उच्च विद्याध्ययन उस समय का सर्वोत्कृष्ट उद्यम माना जाता था । उस समय उपनिवेशिक तथा । न्यापारिक प्रतियोगिता का प्रारम्भ न हुआ था। बड़े बड़े शहर के निर्माण करने को धुन नहीं सवार हुई थी। बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से सारा योरप चर्च के तत्वावधान में एकता का अनुभव कर रहा था। योग्य पुरुषों को अपनी प्रतिभा दिखलाने का विद्या के चेत्र को छोड़ दूसरा स्थान नहीं दिखलाई पड़ता था। इसके फल स्वरूप मठ तथा चर्च धीरे-धीरे विद्या के केन्द्र होने लगे । सम्राट चार्ल्स महान जैसे राज्याधिकारियों तथा चर्च के प्रोत्साहन से अन्य स्थानों में भी पाठशालायें स्थापित होने लगी थीं । फ्रांस और इगलैण्ड बारहवीं शताब्दी में विदेशियों के आक्रमण से कुछ स्वतन्त्र होने से शान्ति का अनुभव करने लगे थे । नार्भन विजय के बाद इंगलैंग्ड के प्रत्येक चेत्र में सभ्यता का विकास पहले से अविक दिखलाई पडता था । धार्मिक युद्धों के प्रारम्भ हो जाने से लोगों भें एक दूसरे से विचार विनियम होने

लगा था। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में यात्रियों, व्यापारियों तथा विद्वानों का आवागमन पहले से अधिक बढ़ गया था। विशेष कर विद्वानों के सम्पर्क से लोगों में बौद्धिक जिज्ञासा का प्रादुर्भीव होने लगा। अरव विद्वानों के प्रमाव से पश्चिमी योरप में अरस्तू हुँतो, गैलेन, यूक्लिड आदि प्राचीन विद्वानों के साहित्य में प्रेम बढ़ने लगा। चर्च विरोधी उनके आलोचनात्मक विचारों का पश्चिमी योरप में बड़ा प्रमाव पड़ा। उनके आदोपों के प्रत्युत्तर में बड़े-बड़े विद्वानों का ध्यान दर्क तथा आध्यात्मविद्या के विकास की और गया। विश्वविद्यालयों की स्थापना में अरव विद्वानों के प्रमाव से बड़ा प्रोत्साहन मिला। बारहवीं शताब्दी में इन्हीं विद्वानों के अनुवाद तथा टिप्पियों की सहायता से ग्रीक साहित्य और विज्ञान में पश्चिमी योरप का फिर से अनुराग उत्पन्न हुआ। उच्च विद्याध्ययन के लिये स्थान स्थान पर विद्वानों की गोध्याँ स्थापत होने लगीं, क्योंकि विद्याध्ययन केवल अकेले की ही वस्तु नहीं। ये गोध्याँ थीरे-धीरे सामूहिक संस्थाओं का रूप लेने लगीं। ये संस्थायें 'यूनिवर्सिटस' नाम से पुकारी जाती थीं। बारहवीं शताब्दी में इनका रूप और भी सुसंगठित हो गया और ये यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) कहलाने लगीं। अब इम देखेंगे कि योरप प्रधान सलनों, बोलोना, पैरिस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, नेपुल्स तथा रोम विश्वविद्यालयों की स्थापना कैसे हुई।

पूर्व मध्ययुग से ही दिल्ला इटली में सलनों चिकित्सा-शास्त्र का केन्द्र हो रहा था। यहां पर बहुत से ऋरब और यहूदी चिकित्सक उपस्थित थे। ऋफीका के कॉनस्टैनटाइन नामक विद्वान ने यहाँ

सलर्नी-चिक्तिसा शास्त्र का केन्द्र, श्ररव श्रीर यष्ट्रदी चिकित्सक. यहाँ श्रीक साहित्य जीवित, सबनीं के मठ विश्व-विचालय के रूप में नहीं।

कुछ दिनों तक रहकर चिकित्सा सम्बन्धी बहुत सी पुस्तकें लिखों। अरब विद्वानों के प्रभाव से यहाँ अभी श्रीक साहित्य भी जीवित था। यहाँ के मठों में चिकित्सा-शास्त्र के अध्ययन में रुचि ली जाने लगी। सलनौं के मठ विश्वविद्यालय के संगठित रूप में कभी न ज्ञात हुये। परन्त यहाँ से उत्तीर्ण हुये विद्वानों को सन् १२३० ई० से फ्रोडरिक दितीय सिसली के राज्य में चिकित्सा करने

के लिये योग्य समऋने लगा । सलनों के मठ में चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन के लिये जो पाठ्य-क्रम बनाया गया वह मध्यकालील विश्वविद्यालयों में बड़ी सफलता से उपयोग में लाया गया।

तैरहवीं शताब्दी से विश्वविद्यालयों की स्थापना में राजा लोग भी भाग लेने लगे। १२२४ हैं। में सम्राट फ़ेंडरिक द्वितीय ने राजपत्र द्वारा नेपुल्स में एक विश्वविद्यालय की स्पापना की।

नेपुरस विश्वविद्याद्धय, सम्राट फ्र डिरिक द्वितीय को राजनैतिक नीति के फलस्वरूप।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना में उत्तरी इटली के विरुद्ध सम्राट की राजनैतिक भावना छिपी थी। उसने श्रपने यहाँ के विद्वानों को अन्यत्र अध्ययन के लिये जाने से मना कर दिया। विश्वविद्यालय पर उसका पूरा नियन्त्रण रहता था। इस प्रकार का राज-नियन्त्रण पन्द्रहवीं शताब्दी तक चलता रहा। फलतः श्रन्य

विश्वविद्यालयों की अपेदा यहाँ पर दिद्या और साहित्य की उन्नति न हो पाई। रोम का विश्वविद्यालय पोप इनोसेण्ट चतुर्थ ने १२४५ ई० मे' स्थापित किया। यहाँ पर भीक, ऋरबी तथा हेब्रू भाषायें भी पढ़ाई जाही थीं। विशेषकर ऋध्यात्मविद्या तथा नागरिक तथा

रोम विश्वविद्यालय विधान सम्बन्धी अध्ययन पर यहाँ विशेष बल दिया जाता था। बोलोना शहर में प्रधानत: मठ, कैथेड्ल, तथा म्युनिसिपल प्रकार के स्कूल थे । कैथेड्ल स्कूल में सभी उदार विषयों की शिक्षा दी जानी थी। स्युनिसिपल स्कूल में प्रथानत: राज्यनियम

बोलोना विश्वविद्यालय मठ, कैथहूल तथा स्युनिसि-पद्ध स्कूज, बोलोना में विदेशी विद्वान -- उनकी रचा के बिये संस्थार्थे-इन संस्थार्थी का विश्वविद्यालय के रूप श्रामा । शतान्दी से इसका साहित्यिक रूप हो जाता है।

के अध्ययन की अरेर ध्यान दिया जाता था । इन ।हीनों प्रकार के स्कूलों से श्रागे चलकर बोलोना विश्वविद्यालय का विकास हुआ। बोलोना मे' बहुत से विदेशी विद्वान अध्ययन के लिये एकत्रित हुआ करते थे । इन लोगों ने अपनी संरचता के लिये विभिन्न संस्थायें वना लीं। यही संस्थायें फिर विश्वविद्यालय के रूप में परिगत हो गई। प्रारम्भ में इस विश्वविद्यालय का कार्य केवल विद्यार्थियों के विभिन्न अधिकारों को रचा करना था। परन्तु तेहरवीं

पेरिस विदवविद्यालय को ११८० में लुई सप्तम द्वारा पहला राजपत्र मिला। पेरिस में अध्यात्मविद्या और साहित्य के अध्ययन के लिये दसवीं शताब्दी से ही विद्वान इकट्ठा होने लगे

अःक्सफोर्ड और वेरिस. केरिज्ञ ।

थे। ग्यारहवीं शताब्दी में इनकी संख्या वहाँ के कैथेड्रल चर्च, मठ तथा म्युनिसिपल स्कूलों मे' बढ़ गई । एवेलर्ड के विद्वता और विद्या प्रेम का इसमें प्रधान स्थान था।

इसने पेरिस के स्कूलों को सुसंगठित किया। इन्हीं स्कूलों के प्रभाव से वहाँ के विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। बारहवीं शताब्दी में ऑक्सफ़ोर्ड इंगलैण्ड में विद्या का सबसे बड़ा केन्द्र हो गया। श्रॉक्सफ़ोर्ड श्रीर कैम्बज के विश्वविद्यालय पेरिस विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्थापित किये गये। परन्तु बाद में इनका रूप भिन्न हो गया। इनमें विद्यार्थियों के रहने तथा अध्ययन दोनों के लिये प्रबन्ध किया गया ।

मध्यकालीन विश्वविद्यालय त्राजकल की तरह बड़े बड़े भवनों में स्थापित न थे । पढ़ाई किराये के मकानों में अथवा अध्यापकों के घर की जाती थी। दीचान्त भाषण चर्च के भवन में

विश्वविद्यालय के रूप विश्वविद्यालय भवन पुस्तकालय श्रीर प्रबोगशाला. विदेशी विद्यार्थिकों के रचार्थ संघ ।

किया जाता था। पुस्तकों का बड़ा अभाव था। पुस्तकालय का रूप व्यवस्थित न था। प्रयोगशाला को कोई व्यवस्था न थी। विद्यार्थियों के बैठने के स्थान खरदरे कुसी (बेज्र) या भूमि थी। इन सब कारणों से उन्हें कठिनाई अवस्य थी। परन्त एक निश्चित भवन न रहने से उनकी स्वतन्त्रता बढ गई। विद्यार्थी ऋपनी सुविधानुसार विद्या और साहित्य

की खोज में भ्रमण कर सकते थे। इसके अत्तिरिक्त विश्वविद्यालय अपने शहर तक ही सीमित नहीं रहता था। उसके अंग निकट के अन्य शहरों में भी हो सकते थे। इस स्वतन्त्रता के ही कारण इतिहास के कठिन काल में भी वे पूर्ण सुरक्षित रह सके। मध्ययुग राज्य-विधान केवल स्थानीय था। अन्तराष्ट्रीयता का विकास न होने से एक राज्य अपने नागरिक की विदेश में रचा के लिये विदेशी राज्यों पर प्रभाव नहीं डाल सका था। किसी नागरिक के रत्ना का उत्तरदायित्व राज्य अपनी सीमा के बाहर नहीं ले सकता था। यात्रियों, व्यापारियों और विदेशी विद्वानों के प्राण व धन की रचा के लिये कोई प्रवन्ध न था। इस स्थिति के कारण विद्वविद्यालयों में अपने हुये विदेशी विद्वान अपनी रचा के लिये छोटे छोटे संव स्थापित करने लगे । इन संवों का प्रधान उद्देय पारस्परिक सहायता, प्रेम, भगड़े का सममौता, तथा रोगियों की चिकित्सा था। अपने अधिकारों की रचा के लिये वे पोप अथवा शासक से राज-पत्र ( चार्टर ) की माँग किया करते थे। पेरिस और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और अध्यापक संशों में नहीं बटे थे। पर इटली के विश्वविद्यालयों में उनके लिये त्रलग त्रलग संव थे । इस प्रकार विश्वविद्यालयों में सामृहिक जीवन व्यवीत किया जाता था।

प्रत्येक विश्वविद्यालय व्यवसायिक शिक्षा देने पर बल देता था। इस व्यावसायिक शिक्षा व्यावसायिक शिचा, चिकि-रसा, अध्यास्म विश्वा, राज-विधान विद्या प्रधान, प्रान्ती-यता की भावना नहीं, विश्व-मित्रख, खैटिन प्रधान भाषा. अधिकारों की रचा के जिये पोप की भोर देखना।

में चिकित्सा प्रधान थी। इसके अतिरिक्त अन्य उदार विषयों में भी शिचा दी जाती थी। पर अध्यात्मविद्या और राजविधान के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। इस प्रकार चिकित्सा, अध्यात्मविद्या, राज-विधान श्रीर कला विश्वविद्यालय के चार विभाग (फ़ैकल्टीज) थे। मध्ययुग के विश्वविद्यालयों में प्रान्ती-यता की भावना न थी। उनमें विश्वमित्रत्व की छाप थी। इनकी प्रधान भाषा लैटिन थी। इनमें कहीं से भी विद्यार्थी त्राध्ययन हेत् त्रा सकते थे। सभी ऋपने ऋधिकारों को रचा के लिये विशेष कर पोप की ऋोर देखते थे।

1

विद्वविद्यालय के सदस्यों को कई प्रकार की सुविधायेँ प्राप्त थीं, क्योंकि उन्हें सदैव आदर की दृष्टि से देखा जाता था। विद्यार्थी या अध्यापक किसी मुकद्दमे के सम्बन्ध में अपने न्यायाधीश उनकी सुविधार्ये:—ग्रपने को स्वयं चुन सकते थे। यदि न्यायालय उनके स्थान से दूर हैं तो वे निकट के न्यायालय में अपने मुकद्दमों की सुनवाई विये न्यायाधीश करा सकते थे। वे कई प्रकार के करों से मुक्त थे। विशेषकर चुनना, कुछ करी मुक्त, उन्हें म्युनिसिपल कर नहीं देना पड़ता था । दीन विद्या-प्रस्तकों के मूल्य निर्धारित थियों को अपनी जीविका केलिये भीख मांगने की पूरी स्वतंत्रता करना, विश्वविद्यालय को दूशरे थी। विश्वविद्यालय के अधिकारी को आवश्यक पुरतकों के स्थान पर हटाने की स्वतन्त्रता. मूल्य निर्घारित करने की स्वतन्त्रता थी। त्रपनी कठिनाइयों श्रत्याचार के तिरोध में कार्य की सुनवाई न देखकर विश्वविद्यालय को एक शहर से दूसरे स्थगित करना। शहर या दूसरे देश में ले जाने की भी स्वतन्त्रता थी। किसी

अस्याचार के विरोध में वे कुछ दिनों तक विद्वविद्यालय का पूरा कार्य स्थगित कर सकते थे। पेरिस विद्वविद्यालय के अधिकारियों ने १२२८-१२२९ के उपद्रव के वार्ण विद्वविद्यालय को छः वर्ष तक वन्द रक्खा।

मध्ययुग में शिद्धा देने का अधिकार केवल चर्च का ही माना जाता था। लोगों को पढ़ाना चर्च अपना परम कर्त्तव्य मानती थी। पढ़ाने का कार्य वह दूसरे को न देना चाहती थी। इस पर वह

शिचा कार्य केवल चर्च का ही, विभिन्न विषयों के ग्रध्याप-नार्थ ग्रध्यापक तैवार करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य, वैचलर, मास्टर ग्रीर ढाक्टर। अपना पा पा पह दूसर का न दना चाहता था। इस पर वह अपना पूरा नियन्त्रण रखती थी, जिससे नास्त्रिक अपने विचारों का प्रचार न कर सकें। लोगों को क्या पढ़ाना चाहिये इसका निर्णय चर्च सदैव अपने हाथ में रखती थी। विभिन्न विषयों के लिये अध्यापक तैयार करना विश्वविद्यालयों का कर्तव्य था। उनकी शिचा समाप्त हो जाने पर विश्वविद्यालयों का अपने अधिकारी उन्हें पोप के प्रतिनिधि के

सामने पढ़ाने के अनुमति-पत्र के लिये उपस्थित करता था। अनुमति-पत्र पाने के समय प्रत्येक को सत्यता की अपथ लेनी पड़ती थी। बोलोना में उसे एक पुस्तक दी जाती थी और पेरिस विश्वविद्यालय में पुस्तक के साथ एक टोपी (स्कॉलर्स कैप) भी दी जाती थी। परन्तु आगे चल कर अनुमित-पत्र पढ़ाने, पत्र देने काँ पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालयों को ही मिल गया। प्रारम्भ में यह अनुमित-पत्र पढ़ाने, चिकित्सा या वकालत करने के लिये दिया जाता था। अध्यापक 'मास्टर' या 'डाक्टर' कहे जाते थे। पर बाद में 'मास्टर' की उपाधि अध्यापकों के लिये रह गई और 'डाक्टर' की दूसरों के लिये। मास्टर की उपाधि बाद में 'वैचलर' कर दी गई। उस समय के विश्वविद्यालयों का पाठ्य-क्रम आजकल की तरह व्यवस्थित न था। "बैचलर" की उपाधि के लिये कुछ निर्धारित वादविवादों में भाग लेना था तथा 'मास्टर' और 'डाक्टर' की उपाधि के जुछ भाषणों को देना था।

विश्वविद्यालयों में पढ़ाने की विधियाँ चार थीं—भाषण, दोहराना, वादविवाद और परीचा। हर एक विधि के लिये नियम अच्छी तरह से निर्धारित किये हुये थे। भाषण भास्टर'

शिच्चण पद्धतिः—माष्य, दोहराना, वादाविवाद श्रीर परीषा, साधारण श्रीर श्रसा- या 'डाक्टर' देता था। पहले विषय को पढ़ दिया जाता था। उसके बाद अपनी राय व्याख्या के साथ दी जाती थी। विषयान्तर न होने पावे इसका बहुत ध्यान रखा जाता था। भाषणों के विषय पहले से ही निश्चित रहते थे। आलो-

धारण भाषण, वाद्विवाद की विधि विद्वद्वाद'कालीन,इसकी दो विधियाँ, परीचा की विधि मौक्षिक, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण में परिक्कों का बहुमत।

चनाएँ सदैव परभ्परागत होती थी। उनके समर्थन में स्थायी साहित्य दिखलाया जाता था। भाषण सुन लेने के बाद विद्यार्थी उस पर प्रश्न करके अपनी शंका समाधान करते थे । इसी को दोहराना कहते थे। भाषण की साधा-रण त्रौर त्रसाधारण दो श्रे शियाँ थी । 'त्रसाधारण' भाषण विद्यार्थियों द्वारा दिया जाता था। इनसे उनकी योग्यता का

पता लगाया जाता था। उनके लिये यह एक प्रकार की शिद्धा भी थी। जिसके असाधारण भाषण में जितने ही श्रोतागण रहते थे उसका उतना ही मान किया जाता था। इसलिये विद्यार्थी श्रपने भाषण के श्रोतात्रों की संख्या बढ़ाने के लिये कभी-कभी उन्हें घूस भी दिया करते थे। वादविवाद करने की विधि प्राय: 'विद्वद्वाद' कालीन थी। इसकी भी दो विधियाँ निर्धारित थो। पहली विधि के अनुसार विद्यार्थी विषय के पत्त और विषत्त दोनों में अपने तर्क वा वितर्क रखता था और अन्त में स्वयं अपना निर्णय दिखलाता था। इस विधि से किसी विषय न्यायपूर्ण अन्वेषण असम्भव था। दूसरी विधि में दोनों पच्च भाग लेते थे। विषय-पाठ के बाद पच्च में तर्क उपस्थित किया जाता था, पश्चात् विपत्त में । इस प्रकार 'वादविवाद' विधि से उनकी तर्क शक्ति बढ़ती थी । परीन्नाथीं की विधि मौखिक थो। परिचार्थी को कुछ घण्टै पहले विषय पढ़ने को दे दिया जाता था। पश्चात निर्धारित समय पर उसे वादाविवाद तथा भाषण के सहारे अपने पचको प्रतिपादित करना पड़ता था। वह परीच्नकों के बहुमत से उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण किया जाता था।

वस्त:-स्वतन्त्र श्रन्वेषस की प्रथा नहीं, स्वीकृत की हुई टिपाबायाँ भ्रीर व्या-स्यार्थे, बाइबिज, पीटर दी बॉमबार्ड, गैबोन, हिपोक्रेट्स, एविसेना, बार्थो लोम्यु तथा श्रास्त की रचनाम्रों का श्रद्धयन ।

मध्य कालीन विश्वविद्यालयों में स्वतन्त्र अन्वेषण की प्रथा न थी। विद्यार्थियों को स्वीकृति की हुई टिप्पिएयाँ या व्याख्यायेँ पढनी पडती थीं। ऋध्या-त्मविद्या के लिये वाइबिल और पीटर द लॉमवार्ड का 'सेन्टेन्सेज ' चिकित्सा विज्ञान के लिये गैलेन, हिप के टस, एविसेना तथा बार्थीलोम्यू की रचनाएँ निर्धारित थीं। तर्क विद्या में अरस्तू के 'प्रायर एनलिटिक्स' और 'पास्टीरियर एनलिटिक्स' का अध्ययन किया जाता था। अध्ययन के प्रत्येक चेत्र में अरस्तू के सिद्धान्तों का ही बोलबाला था। ज्यामिति और खगोल विद्या का विकास इटलो के विद्व-विद्यालयों में कुछ हो रहा था। वियना विश्वविद्यालय की

भी इसमें कुछ रुचि थी। शिद्धा का काल भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में समय-समय पर बदलता रहा । उनमें सत्तरह-त्रठारह वर्ष के नवयुवकों से लेकर चालीस-पचास वर्ष के व्यक्ति विद्यार्थी रूप में पाये जाते थे।

विश्वविद्यालयों में दीन से दीन और धनी से धनी विद्यार्थी पाये जाते थे। चर्च के सर्वोच पदाधिकारी से लेकर भिद्धक भी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हुन्ना करते थे। विद्यार्थियों के

विद्यार्थी जीवन-दीन से दीन और घनी से घनी. मनोरंजन का भपनी शक्तियों का दुरुपबोग, मनोरंजन का समुचित प्रबन्ध न था। उनके खेल के लिये कोई ब्यवस्था न थी। कभी कभी वे श्रपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया करते थे। कुछ के लिये यात्रियों का सामान लूट लेना साधारण बात थी। कुछ केवल पेट ही पालने के लिये एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय घूमा करते

स्त्रियों के। स्थान नहीं, अपने रहने का प्रबन्ध स्वयं करना. संघ में रहना, 'मास्टर' संघ की देखरेख में, घनिकों द्वारा का निर्माश-'हॉल' काबोज के रूप में बदल गए।

थे। कुछ काइतनानैतिक पतन हो गया थाकि मदिरा आदि के दर्व्यवसन में भी फँस गवे थे। यदि विश्वविद्या-लयों के अपने भवन होते और ऑक्सफ़ोर्ड और कैम्ब्रिज की तरह छात्रावास होते तो सम्भवतः उनका इतना नैतिक पतन न होता। परन्तु इसके विपरीत कुछ विद्यार्थी इतने एकनिष्ठ और मनस्वी होते थे कि उनकी श्राज भी कोई स्पर्धा कर सकता है। मध्यकालीन विश्वविद्यालयों में

स्त्रियों के लिये स्थान न था। साहित्य, कला तथा विज्ञान की वे ऋधिकारिणी नहीं समफी जाती थीं। विद्वविद्यालयों की स्थापना के प्रारम्भिक काल में विद्यार्थियों को श्रपने रहने का प्रवन्ध स्वयं करना पड़ता था 1 कई विद्यार्थीं संघ बनाकर एक स्थान पर रहते थे। इनकी देखरेख के लिबे विश्वविद्यालय का एक 'मास्टर' नियुक्त कर दिया जाता था। यह प्रथा पेरिस में सबसे पहलेचलाई गई। उस समय यात्रियों तथा रोगियों के त्राश्रय के लिये कहीं-कहीं चिकित्सालय (हॉस्पिटल) भी वने रहते थे। कभी-कभी विद्यार्थियों को उनमें भी स्थान मिल जाता था। धनी लोग भी विद्यार्थियों के रहने के लिये 'हॉल' अर्थात आश्रम बनवा दिया करते थे। इन्हीं 'हॉल' का नाम आगे चलकर 'कॉलेज' पड़ गया । धीरे-धीरे एक विश्वविद्यालय के श्रन्तर्गत कई कालेज स्थापित हो गए । इनमें विद्यार्थी और त्रध्यापक दोनों रहने लगे। त्रागे चलकर त्रॉक्सफ़ोर्ड त्रौर कैम्ब्रिज की 'ट्यूटोरियल' प्रथा में इनका ऋधिक विकास हुआ।

उपसंहार -श्रध्यापन ŭ 'ढाक्टरों' की रुचि कम, विद्या-थियों में नियन्त्रण नहीं, स्वतंत्र त्रिज्ञासा का श्रभाव 'वादविवाद' तथा 'भाषस्' प्रसाली से विव्र. पर विश्वविद्याजय विद्या के प्रधान केन्द्र, ऋगड़ों में विश्व-बिद्याखर्यों की मध्वस्थता, व्या-वहारिक शिचा, सौन्दर्य भावना का विकास नहीं, 'राज्य-विधान, का श्रध्ययन, 'वक्रीक वर्ग' की उपयोगिता ।

'श्रसाधारण' भाषणों की प्रथा से 'मास्टर' श्रीर 'डाक्टर' श्रनुचित लाभ उठाने लगे। उनमें पढ़ाने की कम रुचि रहती थी। उन्हें ऋपने कर्तव्य पालन का ध्यान न था। पढ़ाने का कार्य कभी-कर्भा 'त्रसाधारण' भाषणों के रूप में विद्यार्थियों पर ही त्रा पड़ता था। मध्यकालीन विश्वविद्यालयों में विद्या-थियों की जितनी पढ़ने की रुचि रहती थी उतनी अध्यापकों की पढ़ाने की नहीं। छात्रावास की समुचित व्यवस्था न होने से हम देख चुके हैं कि विद्यार्थियों में नियन्त्रण की बड़ी कमी आ गई थी। परन्तु 'ट्यू टोरियल' अथवा 'कालेज' प्रथा के आरम्भ होने से इनमें शिष्टता आने लगी। अरस्त के सिद्धान्तों ही के अनुसार चलने से स्वतन्त्र जिज्ञासा का अभाव था। योग्य विद्यार्थियों के अध्ययन में वाद-विवाद तथा 'भाषण' प्रणाली से बड़ा विघ्न पड़ता था। कुछ विद्यार्थी तो बिना समभे हुए वर्षी तक्र भाषण सुनते रहते थे। इससे स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय की शिद्धा से अधिकां स विद्यार्थियों को विशेष लाभ न था। परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि विश्वविद्यालय उस समय विद्या

के सबसे बड़े केन्द्र थे। जब छपाई को कल का अगविष्कार नहीं हुआ था तब पुस्तकों तथा अन्य सविभात्रों का अभाव था। अतः ऐसी स्थिति का होना कोई ब्राइचर्यंजनक नहीं। तथापि सभ्यता के विकास में मध्यकालीन विद्वविद्यालयों का हाथ है। उन्हीं की खड़ी की हुई नींव पर 'विद्या के पुनरुत्थान' युग तथा 'सुवारकाल' में विद्या साहित्य तथा कला की उत्तरीत्तर उन्नति होती गई।

राजनैतिक तथा सामाजिक मगड़ों में मध्यस्थता करने के लिये विश्वविद्यालय के अध्यापकों को स्थान दिया जाता था। उनके विचारों का आदर था। उस समय के कुशल राजनीतिङ्क और शासक विश्वविद्यालय से ही शिद्धा पाते थे। उन्हीं के सद्योग से उस समय का शासन-कार्य शिक्षित और कुशल व्यक्तियों के हाथ में था। यह उनकी सबसे बड़ी सेवा है। इस दृष्टि से उनकी शिद्धा व्यवहारिक थी। हम देख चुके हैं कि मध्यकालीन विश्वविद्यालयों में विशेष ध्यान अध्यातमः, तर्क तथा चिकित्सा विद्या के पढ़ाने में दिया जाता था। फलतः सौन्दर्य भावना का विशेष विकास न हो पाया। परन्तु राज नियम के अध्ययन का बहुत प्रचार हुआ। इससे विश्वित्वर्य की बड़ी उन्नति हुई। उनकी उपयोगिता का लोगों को ज्ञान होने लगा। फलतः राजनीति और कानून के खेत्र में कई प्रकार के सुधार सम्भव हो सके।

### ५-"शिचा के अन्य स्थान"

जपर हम देख चुके हैं कि
अध्यासमिवा तथा तक-शास्त्र में वि
वीरता की शिचा(शिवैलरी):सामन्तों का शासन-कार्य के
अस्थेक चेत्र में प्रशुरः, वीर
बोद्धाओं का वर्ग 'शिवैलरी'—
युद्ध, धर्म और वीरता माव का
मिश्रय, उनका श्रादर्श साम:जिक सेवा, शिवैलरी वर्ग के
सदस्यों में कुछ चरित्रहीन ।

उपर हम देख चुके हैं कि मध्यकालीन विश्वविद्यालय श्रोर 'श्रामर' स्कूल प्रधानतः श्रध्यात्मविद्या तथा तक-शास्त्र में शिचा दिया करते थे इन संस्थाओं के श्रतिस्कि उस समय वीरता की शिचा(शिवेलरी):- दूसरी भी संस्थायें थीं जिनका विभिन्न प्रकार की शिचा देने में बड़ा हाथ था। यहाँ हम उन्हीं का संचिप्त में वर्णन करेंगे।

उत्तर मध्यकाल में सामन्तों (नोबुल्स) का शासन कार्य के प्रत्येक चेत्र में प्रभुत्व था । उनका एक अलग वर्ग बन गया था। वे बड़े धनी होते थे। उनके पास वड़ी-बड़ी जागीरें हुआ करती थीं। उनकी सेवा अथवा सहायता में बहुत से नौकर तथा नाइट्स (बोर योद्धा) रहा करते थे। जिन-के पास जितने ही नौकर वा नाइट्स होते थे उनका उतना हो दबदवा माना जाता था। नवीं तथा दसवी शताब्दी से

देश के रचार्थ वीर योद्धाओं का एक अलग वर्ग तैयार हो गया था। इस वर्ग का नाम 'शिवैलर्रा' (श्रूरता) पड़ गया था। 'नाइट्स' इसी 'शिवैलर्रा' वर्ग के सदस्य हुआ करते थे। सामाजिक सेवा इनके जीवन का आदर्श था। प्रोफेसर हर्नशा कहते हें "शिवैलर्रा युद्ध, धर्म और वीरता का मिश्रख था" १ उनमें अदम्य साहस, आत्माभिमान, आतम सम्मान तथा विनम्रता कृट-कृट कर भरी रहती थी। उनमें चर्च के प्रति भक्ति तथा आज्ञा पालन की भावना थी। उनके सामाजिक गुणों में विनय और परोपकार प्रधान थे। इयूरे विकटर के अनुसार किसी 'नाइट' का कर्त्तव्य "प्रार्थना, करना, पाप से बचना, चर्च, अनाथ बच्चों तथा विधवाओं की रचा करना, दूर-दूर तक यात्रा करना, युद्ध करना, अपने स्वामी तथा स्वामिनी (लेडी और लार्ड) के लिखे लड़ना' तथा अच्छे और सच्चे व्यक्तियों की बार्ते सुनना था।' २ परन्तु सभी 'नाइट' इन सब आदर्शों तक नहीं पहुँच पाते थे। उनमें कर्रता तथा मिथ्याभिमान दोनों ही आ गए थे। वे निवल्ती तथा अवलाओं की रचा मानवता के नाते न कर एक वर्ग विशेष के सदस्य होने के नाते करते थे। अतः उनमें चरित्र की कमी थी। 'नोबुल्स' के दरवारों के दुव्बों को हेय दृष्ट

१-- ''शिवैलरी एण्ड इट्स प्रेस इन हिस्ट्री' पृ० ३२.

र-दी हिस्ट्री आँव द मिडिल एज् ज पृ० २३२.

से देखते थे। लड़ाई से सम्बन्ध रखने वाला यह वर्ग दूसरे सामाजिक कर्त्तव्यों में कैसे हाथ बटाता था यह समक्तना आजकल कठिन है। परन्तु मध्यकालीन योरप में इनकी एक परम्परा बन गई थीं और इनके यश गान में गय और पक्ष में रचनाएँ उस समय की गई।

अब हम यह देखेंगे कि इनकी शिचा कैसे होती थी। 'सामन्त' घराने के बालक और बालिकार्ये निशेषकर बड़े पादरी, राजा या बड़े 'निशिष्ट सामन्त' के दरवारों में शिचा

वीरता की शिला, 'पेज'सात से चौदह, स्कॉयर-चौदह
से इसीस, 'पेज' को विशिष्ट
सामन्त और विशिष्ट देशी की
सेवा में शिला, स्कॉयर को
सैनिक शिला, मानसिक तथा
बौदिक विकास की ओर प्यान
वहीं, ज्यवहारिक शिला, फूड़े तथा वर्म के प्रधान सिद्धांतों में
विशा।

पाते थे। इनकी शिचा कभी कभी स्कूलों में भी होतो थी। 'नाइट' की उपाधि पाने के पहले उन्हें चौदह वर्ष तक शिचा लेनी पड़ती थी। उनकी शिचा के दो भाग थे—'पेज' और स्कॉन्यर'। 'पेज' की शिचा सात वर्ष की अवस्था से प्रारम्भ होकर चौदह वर्ष की उन्न तक चलती थी। 'पेज' को पारिवारिक कार्यों में शिचा दी जाती थी। विशिष्ट सामन्त और विशिष्ट देवी (लॉर्ड पेण्ड लेडी) की विभिन्न सेवा करना उन्हें सीखना पड़ता था। नम्रता के साथ बात करना, भोजन के समय कैसे व्यवहार करना इत्यादि शिष्टाचार की बातों की उन्हें शिचा दी जाती थी। मनोरंजन करने के लिये कभी कभी उन्हें नाच और गाने में भी भाग लेना

पड़ता था। 'पेज की सात वर्ष की शिक्षा समाप्त हो जाने पर 'स्कॉयर' की शिक्षा प्रारम्भ होती थी। यह इक्कीस वर्ष की उम्र तक चलती थी। इनमें भाँति भाँति की सैनिक शिक्षा दी जाती थी। सतत वर्ष सभाप्त हो जाने पर चर्च में निर्धारित उत्सव और प्रार्थनों के बाद उन्हें 'नाइट' की उपाधि दी जाती थी। उन्हें अपने देश, धर्म तथा भाई के रचार्थ रुधिर वहाने की शपथ लेनी पड़ती थी। उपाधि के उपलक्ष में उन्हें एक तलवार प्रशान की जाती थी। प्रारम्भ में 'नाइट' के लिये पढ़ना आवश्यक नहीं माना जाता था। उनके मानसिक तथा बौद्धिक विकास की और विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। उनकी शिक्षा हमेशा व्यवहारिक होती थी। अपनी जागीर की देख रेख के लिये उन्हें अपने व्यक्तिगत अनुभव से सब कुछ सीखना पड़ता था। दूसरों से काम करवा के अथवा स्वयं उसे करके वे अनुभव प्राप्त करते थे। वाद में फूज्ज भाषा सीखने की उनमें प्रथा चल गई। धर्म के प्रथान सिद्धान्तों में भी उन्हें शिक्षा दो जाती थी। कभी-कभी 'उदार' कलाओं में भी वे अपनी रुचि दिखलाते थे।

'नोबुल' घराने की महिलायें भी सामाजिक कार्यों के लिये शिव्वित की जाती थीं। उनका महिवायें 'नन' या 'मिस्ट्रेस'- सैनिक शिवा से कोई सम्बन्ध न था। वे किसी मठ की 'नन' (भिन्नुणी) या किसी 'नोबुल' घराने की 'मिस्ट्रेस' (मालिकिन) हो सकती थीं। इन्हों दो प्रकार की सेवा के लिये उन्हें शिवा दी जाती थी। उन्हें अपने घर का सारा प्रवन्ध करना सिखलाया जाता था। नाच, गाना तथा शिष्टता के सारे नियम उन्हें सीखने होते थे। रोगियों तथा बच्चों के सेवा कार्य में भी वे कुशल बनाई जाती थीं।

मध्यकालीन योरप में भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये छोटे-छोटे 'संघ' (गिल्ड) स्थापित करने की प्रथा थी। यह संघ, धार्मिक, सामाजिक, व्यवसायिक तथा कला सम्बन्धी हुआ करते थे। संघों में शिचा:-धार्मिक, सामाजिक, व्यवसायिक, तथा कजा सम्बन्धी। इस्तकजा में उक्षतिक, ारीगरों और व्यापारियों के संव अपने सदस्यों को स्वयं शिचा देते थे, प्रायः स्वतन्त्र शिचा प्रसार में इनका हाथ, प्रामर स्कूबों तथा विश्व विद्या-जयों को सहायता, शिचापद उत्सवों में भाग, वक्षाजत का संघ जन्दन में 'इन्स,' साहिस्य की कमी, सामयिक श्रावश्यकता परी की।

व्यक्ति अपने लाभ के लिये या समाज की सेवा हेत 'संघ' का सदस्य हो जाया करता था। उस समय इस्तकला में बहुत उन्नति हो चुको थी। धातु, चमड़े, शीशे, लकड़ी तथा पत्थर की वस्तुएँ बहुत सुन्दर बनाई जाती थीं। इनका न्यापार बड़ा लाभदायक था। कारीगरी श्रोर न्यापारियों के संघ ऋलग त्रलग थे। इन पर सरकार का कुछ नियन्त्रण रहता था, परन्तु अधिकतर वे स्वतन्त्र ही होते थे। ये संघ अपनी कारी-गरी में नवयुवकों को स्वयं शिक्षा देते थे। यह शिक्षा बहुत ही सफल होती थी। जो कारीगर किसी संघ का सदस्य वर्<del>दी</del> होता वह अपने लड़के को स्वयं शिद्धा दे लेता था। कारी-गरी में शिक्षा सात वर्ष की होती थी। शिक्षा पा लेने पर करोगर अपना काम करने के लिये स्वतन्त्र हो जाता था। जो मजदूरी कर जीविका कमाने थे उन्हें "जनींमैन" कहा -जाता था। जो दूकान खोल लेता था उसे 'मास्टर' कहते थे। इन संवों का मध्यकालीन शिचा प्रसार में बड़ा हाथ था । एक तो वे इसरे संघ के सदस्यों को समय पर आवश्यक

सहायतार्थे दिया करते थे। कारीगरों को शिचा देने तथा उनकी देखभाल करने में वे तनिक भी न हिचकते थे। दूसरे, 'द्रामर' स्कूलों तथा वे विश्वविद्यालयों की भी सहायता किया करते थे। विद्यार्थियों के रहने के लिये वे स्थान-स्थान पर 'हॉल' बनवा दिया करते थे। अध्यापकों के वेतन में भी वे योग देते थे। शिचाप्रद उत्सवों तथा नाटकों में भाग लेना उनके लिये साधारण बात थी। बकालत सिखाने के लिये भी कहीं-कहीं संघ स्थापित थे। ऐसे संघों में लन्दन के 'दी इन्स आँव द कोर्ट एण्ड ऑव चेन्सरी' प्रधान थे। 'ग्रामर' स्कूल तथा विश्वविद्यालय में शिचा प्राप्त कर लेने के बाद ही कोई 'इन्स' का सदस्य हो सकता था। भावी वकीलों को 'इन्स' में कुछ साल तक प्रसिद्ध वकीलों के सम्पर्क में रहना पड़ता था। वकालत सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन करते हुये उन्हें वादविवाद में भाग लेना पड़ता था। इस प्रकार वकालत की शिचा पूरी समभी जाती थी। उपर्यु क्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि इस व्यवसायिक शिचा में साहित्य के अंश को बहुत कमी थी। न तो उनका रूप वैज्ञानिक हो था और न सीहार्द्र पूर्ण। वे अपने वर्ग के दूसरे संघ की उन्नति सहन नहीं कर सकते थे। परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उनकी शिचा व्यवहारिक चेत्र में पूर्ण रूप से सफल थी। शासन-कार्य, व्यापार, कृषि, कारीगरी इत्यादि में शिचा देकर उन्होंने सामयिक आवश्यकता पूरी की।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मध्ययुग में उच्च विद्या के प्रति ऋनुराग पैदा हो गया था। तेरहवी शताब्दी से जो धारा चली वह पन्द्रहवीं तक प्रायः ऋविरल गति से चलती रही।

मध्ययुग में संस्थाओं का भाषिपस्य निर्विवाद, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं, इसी के विरोध में पुनस्थान। हम देख चुके हैं कि लोग इस समय एकता का अनुभव करते थे। धर्म के चेत्र में पोप, राजनोति में 'होलीरोमन' सम्राट, विद्या के चेत्र में विश्वविद्यालयं, सामाजिक चेत्र में प्रयुद्धल (जमीदारी) प्रथा तथा आर्थिक चेत्र में संघ (गिल्ड) प्रथा का आधिपत्य निर्विवाद था। किसी भी चेत्र में व्यक्ति को स्वतन्त्रता न थी। ऐसी स्थिति के विरोध में पन्द्रहर्वी शताब्दी में एक लहर चली जिसे ''पुनरुत्थान'' कहते हैं। ऋगले ऋध्याय में हम इसी का ऋध्ययन करेंगे।

## सहायक पुस्तकों

१--मनरो : 'टेक्स्ट-बुकः .....' अध्याय, ५।

**२--भेवृज:** 'ए स्टूडेण्ट्स हिस्ट्री त्रॉव् एडूकेशन'-- त्रध्याय ५-११।

३--कबरली: 'हिस्ट्री ऑन एडूकेशन'-- ऋध्याय ५-९।

४- ,, : 'रीडिङ्गज्'''''- श्रध्याय ६-९।

- ४--एवी एएड ऐरोउड : 'दो हिस्ट्री एण्ड फिलासोफी ...... अध्याय १३-१८।

६-अव् ज: 'विफोर द मिडिल ऐजेज' - अध्याय १३।

• ; 'हिस्ट्री ऑव एड्रुकेशन ख्यूरिङ्गज दै मिडिल एजेज रेण्ड द ट्रान्जीशन ट्रू मॉडर्ने टाइम्स'।

प् हारनाक एडोल्फ: 'दी मिशन एण्ड एक्सपैन्शन श्रॉव क्रिश्चियानिटी इन द फर्स्ट थी। सेश्र् रीज' अनुवादक—जेम्स मॉफ़्रैट, (न्यू यार्क)।

६—हॉगसन: 'प्रिमिटिव क्रिस्चियन एडूकेशन ( एडिनवरा, टी० एण्ड टी० )।

१०—मॉरिक : 'हिस्ट्री ऋाँव किश्चियन एड्केशन' (न्यूयार्क, फोर्डहम यू० प्रे०)।

११-- ऐडम्स, जार्ज वर्टन: 'सिविलिज़ेशन ड्यूरिङ्ग द मिडिल एजेज' न्यूयार्क चार्ल्स स्कीवनर्स)।

**१२ - मैकडोनाल्ड, ऐ० जे० एम० :** 'श्रथांरिटी एण्ड रीजन इन द मिडिल एजेज' श्राक्सफोर्ड यू० प्रे०)।

**१३—सैंग्डीज, जे० ई०:** 'ए हिस्ट्री श्राँव क्लासीकल स्कॉलरशिप' ( कौम्बिज, यू० प्रे० )।

१४—हैसकिन्स, चार्ल्स होमर: 'द रिनेसां ऑव द ट्वेल्थ सेन्चुरी' (कैम्बिज हारवर्ड यू० प्रे०)।

१६ , , ), 'द राइज श्रांव यूनिवर्सिटीज' (न्यू यार्क, हेनरी, हाल्ड एण्ड कं०)।

१६—शाचनर, नैथन: 'द मेडिवृल यूनिवसिटीज' ( जन्दन, जार्ज एलेन एण्ड अन्विन )। १७—मेलर, खब्लू० सी०: 'ए नाइट्स लाइफ इन द डेज ऑब् शिवैलरी ( लन्दन, टी॰ वनर लारीज)।

# पाचवाँ ऋध्याय

# पुनरुत्थान ( रिनेसां ) काल

## १—नई लहर।

पुनरुत्थोन का कारण वतलाना सरल नहीं। इस विषय में भिन्न-भिन्न विचार प्रयट किये गये हैं। हमें यहाँ केवल उसके शिक्षा पर प्रभाव से तात्पर्य है। श्रृतः हमारा स्वेत्र अक्ष्यन्त सीमितः

वर्तमान शिचा का प्रारम्भ
पुनरूथान काब से, मध्य काबीन
शिचा के श्राध्यारिमक रूप से
विद्वान ऊव गये, यूनान श्रीर
रोम के प्राचीन साहित्व में
श्रनुराग, कोमब भावनाश्रों का
संचार, सौन्दर्य, तथा प्रकृति
के प्रति प्रेम, जीवन सुख की
कामना, शारीरिक शक्ति प्राप्ति
करने की बहर, शरीर श्रारमा
का बंदीगृह नहीं, किएपत विद्या
समय भावों का उद्वार।

पर प्रभाव सं तात्यय है। अतः हमारा चंत्र अव्यन्त सामितः है। वास्तव में 'वर्त्तमान शिचा' का प्रारम्भ उसी युग से होता है। उस समय जो जो भावनाएँ विकसित हुई उन्हीं का आज हम विस्तृत रूप देखते हैं। इसलिए शिचा इतिहास के विद्यार्थों को उसके वास्तविक रूप को सममना आवश्यक है। 'पुनरुत्थान' की व्याख्या करते हुये जे० ए० साइमाण्ड्स कहते हैं 'पुनरुत्थान' का इतिहास कला, विज्ञान, साहित्य अथवा राष्ट्र का इतिहास नहीं है। यह तो मनुष्य की वेतनावस्था में स्वतन्त्रता प्राप्ति का इतिहास है जो कि योरोपीय जाति में स्पष्ट है। अ कहने का तात्पर्य यह कि उसका सम्बन्ध योरप निवासियों के सम्पूर्ण जीवन से है। उसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व के विकास में एक नई लहर का संचार हुआ जिसके फलस्वरूप वे वर्त्तमान सम्यता के युग में पहुँचे हुये हैं। हम कह चुके हैं की मध्यकाल में ही इस पुनर्जागृति का कुछ कुछ आभास हो रहा था। पन्दहवी शताब्दी के मध्य से विद्वानों में नई रुचिपैदा हो रही

थां। वे अध्ययन के अध्यातिक रूप से जब गए थे। कूप-मण्डूकता उन्हें सटक रही थी। वे विद्रव-विद्यालयों और चर्च आधिपत्य से बाहर आकर अपनी साहित्यक तृष्णा बुकाना चाहते थे। फलतः यूनान और रोम के प्राचीन साहित्य में उनका अनुराग हुआ। कला और साहित्य को वे पुनः प्राचीन पुग जैसा बनाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त उनमें कोमल भावनाओं का संचार हुआ। मध्ययुग का शुष्क जीवन उन्हें पमन्द न था। सौन्दर्य तथा प्रकृति में भी उनका अनुराग हुआ। विरक्ति को त्याग कर आसक्ति ही अपने जीवन का आनन्द लेना चाहते थे। उस समय के नाइट्स की शूरता का आदर था। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि उनके कारण शारीरिक शक्ति प्राप्ति करने के लिये लोगों में एक नया उत्साह आया। पहले शरीर को आत्मा का बंदीगृह समका जाता था। परन्तु अब ऐसा विचार न रहा। लोग शरीर को सुन्दर बनाने तथा जीवन सुख भोगने के लिये लालायित हो गए। लोगों में भिन्न भिन्न कलियत विलासमय भावों का संचार होने लगा।

<sup>\* &#</sup>x27;रेनासन्स इन इटैली, द एज ऑव डेसपाटस'-१८८३-१० ४।

पूर्व से व्यापार बढ़ जाने के कारण इटली और फ्रान्स के कुछ लोग काफी धनी हो चले थे। बड़े बड़े सरदारों के दरवार में कलाकरों, संगीतज्ञों और साहित्यिकों का मान होंने लगा था।

इटबी चौर फ्रान्स के धनी बोगों के दरवार में कवाकरों का मान, श्रन्वेषच के बिये विद्वानों को सहायता, चारो चोर घूमने की प्रवृत्ति, भौगो-बिक कोज, प्रादेशिक माषाओं की दर्श्वत्ति, कबा में श्रनुराग, 'ख्रापा—कब', 'पुनरुत्थान' इटबी से। विद्वानों को अन्वेषण करने के लिये सहायता देने की एक प्रया आरम्भ हो गई थी। धार्मिक युद्धों तथा यात्राओं से लोगों में चारो और घूमने की एक प्रवृत्ति हो गई थी। भौगोलिक खोजों के कारण इसमें और भी प्रोत्साहन मिला। शुद्ध लैटिन के अतिरिक्त बहुत सी प्रादेशिक भाषाओं के प्रादुर्भाव से विद्या का प्रचार जोरों से बढ़ रहा था। इन भाषाओं में 'नाइट' द्वारा अपने यशोगान में कविता लिखनाने की प्रधा निकल गई थी। इसके अतिरिक्त दूसरे लोगों ने भी प्रादेशिक भाषाओं में कुछ रचनाएँ की। अपने सौन्दर्य अवना को व्यक्त करने के लिये कला के विभिन्न अंगों में पुनः अनुराग उत्पन्न हुआ। इस चेत्र में इटली

के ल्योनाडों ड विन्सी, माइकेल ऐक्षिलो, रैंफिल, कोरेंगियो तथा बेनवेनुतो सेलिनी का नाम विषेश उल्लेखनीय है। छापा कल के अविष्कार से पुस्तकें साधारण जनवर्ग के लिये भी सुलभ हो गई। इससे विद्या तथा ज्ञान का बड़ा प्रचार हुआ। इनसब कारणों से योरप में पुनर्जागृति हुई। 'विद्या का पुनरुत्थान' प्रधानतः इटली से होता है, क्योंकि वह योरप का राजनैतिक, धार्मिक और साहित्यिक केम्द्र था। परन्तु पुनरुत्थान की लहर पश्चिमी योरप में भी साथ ही साथ दिखलाई पड़ी।

इटली में प्राचीन सम्यता का ध्वंशाशेष अब भी दिखलाई पड़ता था। उसे देख कर लोगों में मोहक भावनाओं का संचार होता था। अतः पुनरुत्थान का इटली से आरम्भ होना स्वभाविक ही था। फ्लोरेन्स

इटली में पुनर्जागृति :— पुनरूत्थान की खहर प्रकोरेन्स से, पेट्रार्क की प्राचीन रोमन साहित्य सोजने की धुन, यूनानी विद्वानों का १४२३ में इटबी में आना, विश्वविद्यालयों से कम सम्बन्ध, पुस्तकालयों की स्थापना। बड़ा मारी विद्या, कला तथा साहित्य का केन्द्र था। इसलिये पुनरुत्थान की लहर वहीं से प्रारम्भ होती है। लैंटिन का बोलना और समम्मना वहाँ और प्रदेशों से सरल था, क्योंकि उसका व्यवहार प्रायः कुछ न कुछ सदा चलता हो रहा। पुनर्जागृति में इटली के प्रसिद्ध विद्वान् पेट्रार्क (१३०४–१३७४) का विशेष हाथ रहा। उसकी रचनाएँ पढ़ने से हमें उस काल की सभी प्रधान लहरों का पता लगता है। उसे प्राचीन कला तथा साहित्य से प्रेम था। उसने उन्हें फिर से उठाया। वह एक प्रसिद्ध किव और विद्वान् था। सिसरों के साहित्य को खोजने की उसे थन सी समार हो प्राचीन साहित्य को खोजने की उसे थन सी समार हो

सिसरो का कुछ साहित्य मिला। तब से प्राचीन साहित्य को खोजने की उसे धुन सी सवार हो गई। कुछ दूसरे विद्वान् भी प्राचीन साहित्य की खोज में जुट गये। इनमें बोकैशिक्रो, गुरिनो, फिलेल्फो, पोगिक्रो और निकोली प्रधान हैं। इन विद्वानों ने योरप में चारों और घूम-घूम कर प्राचीन साहित्य का पता लगाया। पोगिक्रो को स्विट्जरलेण्ड के सेण्टगाल स्थान पर सिसरो का कुछ साहित्य और किन्टीलियन का 'इनस्टीट्यूट्स आव आरेटरी" मिला। प्राचीन साहित्य की खोज से विचा के चेत्र में उतनी ही जागृति हुई जितनी कि कोलम्बस की खोज से ब्यापार और

उपनिवेश के खेत्र में । १४५२ ई० में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद बहुत से यूनानी विद्वानों के लौटने के कारण इटली में श्रीक साहित्य की भी पुनर्जागृति हुई। परन्त कठिन होने के कारण उसमें उतना उन्नति न हुई जितनी लैटिन में । ध्यान देने योग्य बात है कि इन सब पुनर्जागृति का विस्वविद्यालयों से कम सम्बन्ध था। इसको पोप, पादरी तथा बड़े-बड़े लार्ड के दरवारों से विशेष प्रोत्साहन मिलता था। इस सब खोजों के कारण प्राचीन साहित्य का पुस्तकायल भी फ्लोरेन्स और रोम जैसे स्थानों में खुल गया। इस प्रकार साहित्य के अध्ययन का और भी अधिक प्रचार हुआ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'विद्या का पुनर्जनम' प्राचीन लैटिन साहित्य के प्रेम से प्रारम्भ हुआ। पश्चात् युनानी साहित्य में

इटली में पुनरुत्थान बैब-किक तथा सीमित, पश्चिमी योरप में इसका रूप सामाजिक।

योरप से भिन्न था। इटली में यह केवल शोड़े धनिक तथा विद्वानों तक सीमित रहा। प्रारम्भ में साधारण जनवर्ग इससे बहुत कम प्रभावित हुआ। परन्तु पश्चिमी योरप में ऐसी बात न थी। वहाँ इसका रूप अधिक विकसित था। जनता तक नया सन्देश शीघ्र पहुँचाया गया। इटली में इसको रूप श्रिथकतर वैयक्तिक रहा। प्राचीन परम्परा से वहाँ इसका धनिष्टतर सम्बन्ध दिखलाई पड़ता था। परन्तु परिचमी योरप में रैसी बात नहीं। यहाँ व्यक्ति को त्राश्रय न देकर समाज को दिया गया। सब प्रकार से सामाजिक उन्नति की श्रोर ध्यान दिया गया।

भी प्रेम बढ़ गया। इस जागृति का रूप इटली में पश्चिमी

'पुनरुत्थान' काल में जीवन के विभिन्न चेत्रों में जो लहरें त्राई उनका संचेप में उल्लेख कर दिया। इन लहरों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य था, क्योंकि जीवन का आदशे और

शिचा पुनरुत्थान प्रभाव-सानववादी श्रादर्श-श्रावक शिचार्थी में वही सम्बन्ध जो पिता-पुत्र में, श्रपनी बस्र के बालकों के साथ पढ़ना, शिश्वा को चर्च से साहित्यकों के हाथ में सौंपना. स्ट्रेटिन तथा श्रीक साहित्य के श्रध्ययन में व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सम्भव. जीवन-सुस्र, यश्च, चर्च श्रीर 'राज्य' में ईरवर की सेवा, शैबी तथा ज्ञान ।

शिक्षा से घनिष्ट सम्बन्ध है। अब हम इसी प्रभाव पर दृष्टि-पात करेंगे। उपर हम देख चुके हैं कि मध्ययुग में शिका सिद्धान्त के विकास की श्रीर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। कर्णधारों ने परम्परा के लपेट में रहना ही अयस्कर समभा। परन्तु पुनरुत्थान काल में ऐसी बात नहीं। पुन-रत्थान के फलस्वरूप शिचा का आदर्श बदल गया। यह नया श्रादर्श 'सूमनिस्टिक' नाम से प्रसिद्ध है। 'सूमनिस्टिक' लैटिन के 'खूमनिटास' शब्द से निकला है-इससे मान्वता, शुद्धता, सुन्दर रुचि तथा उत्कर्ष का भाव उद्बोधित होता है। अब तक शिचा का नियन्त्रण प्रधानतः चर्च द्वारा होता रहा। विश्वविद्यालय तथा कुछ म्युनिसिपल स्कल चर्च के नियन्त्रण में नहीं थे। बड़े-बड़े सरदारों के बचों की जिल्ला के लिये उन्हीं के घर में प्रवन्ध रहता था। ह्यमनिस्टक् शिचकों को यह न्यवस्था ठीक न जँची। वे शिचा को कौदुम्बिक जीवन की परम्परा पर चलाना चाहते थे जिससे

कि शिचक और शिशाधाँ में वही सम्बन्ध हो जो कि पिता और पुत्र में। उनको विश्वास था कि बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और भावनाओं के पूर्व विकास के लिये अपनी उच्च के दूसरे

बालकों के साथ पढ़ना आवश्यक है। वे शिला को चर्च के अन्तर्गत नहीं रखना चाहते। उन्होंने उसे साहित्यकों के हाथ में सौप दिया जिससे कि लैटिन और श्रीक साहित्य का प्रचार हो सके, क्योंकि उन्हों के अध्ययन में वे व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की आशा करते थे। इससे स्पष्ट है कि शिक्स का उद्देश उनके अनुसार व्यक्तित्व का पूर्ण विकास था। वितोरिनो (१३७६-१४४६) जो सूमनिस्टिक् अर्थात् मानवतावादी शिला का प्रतिनिधि कहा जाता है। वह शिला का उद्देश ''नागरिक का पूर्ण विकास' सममता था। सभी प्रकार की शक्तियों को बढ़ाकर मानवतावादी शिल्क व्यक्ति को जीवन सुख देना चाहते थे। उनके जीवन-सुख के विश्लेशण में 'यश, चर्च और 'राग्य में ईश्वर की सेवा, चरित्र, साहित्यिक शैली तथा ज्ञान' आते हैं। हम आगे देखेंगे कि इस उद्देश की प्राप्ति के लिये शिला के किन साधनों की ओर उन्होंने संकेत किया है।

स्त्रियों की शिक्षा की त्रोर भी 'पुनर्जागृति' काल में ध्यान दिया गया। परन्तु इस विषय में परम्परा से पूर्णतः हटने का साहस किसी को नहीं हुआ। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में कुछ

स्त्री शिक्षा की समस्या पर प्रभावः—परम्परा से इटने का साहस नहीं, पुरुष की समानता पर नहीं, बौद्धिक तथा भावनाओं के विकास में स्त्रियाँ पुरुषों के साथ, गृहकार्थ में दचता, भाषा और साहित्य की शिक्षा, टनके भी व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। हित्रयाँ विद्वविद्यालय में पढ़ाने लगी थीं। सरदारों के दरबार में भी वे पहले से अधिक भाग लेने लगी थीं। परन्तु समाज उन्हें पुरुष की समानता पर लाने के लिये अभी तैयार नहीं था। पुनरुत्थान की लहर में उनके उद्धार की ध्वनि नहीं सुनाई दी। परन्तु इतनी बात स्वीकृत कर ली गई थी कि वौद्धिक तथा भावनाओं के विकास में स्त्रियाँ पुरुषों के साथ चल सकती है। इसलिए बंदुत से मानवतावादियों की यह राय थी कि उन्हें गृह कार्य में दक्क बनाने के साथ-साथ पुरुषों की भाँति भाषा और साहित्य की शिचा भी दी जाय। परन्तु उनके भी पूर्ण क्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना चाहिये इसे सभी एक

स्बर से मानते ये।

हम देख चुके हैं कि 'पुनहत्थान' काल में 'शर्रार' की उन्नति की श्रोर सबका ध्यान गया।
फलतः मानवताबादी का भी ध्यान शारीरिक शिचा की श्रोर जाना स्वभाविक था। इस विषय में वे
शारीरिक शिचा:- 'मठीय'
मठीय तथा 'विद्वहाद' काल के शिचा उद्देश्यों से
सहमत न थे। वे रोमन और यूनानियों की भाँति
शरीर की उन्नति करना चाहते थे। 'शिवेलरी'
का उदाहरण उनके सामने था ही। श्रतः शारीरिक शिचा
के लिये भाँति भाँति के खेल और न्यायाम के वे प्रवासी

में। इसको हम आगे पहेंगे।

मानवतावादी शिचकों का नृत्य और संगीत के प्रति विचार बहुत उत्साह बहुक न था, यद्मपि के प्राचीच श्रीक और रोमन आदशों के अनुयाया थे। उनका विचार था कि संगीत में पड़ने से न्यक्ति के आलसी, तथा दुराचारी हो जाने का डर है। अतः अपने श्रिद्धा क्रम में संगीत को उन्होंने बहुत ही साधारण स्थान दिया है।

प्रादेशिक भाषात्रों के प्रति मानवतावादी (स्मिनिस्ट) उदासीन थे, क्योंकि वे उन्हें व्यक्ति के उत्कर्ष में सहायक नहीं मानते थे। लैटिन श्रीर श्रीक के श्रध्यन से ही पर्ण विकास हो सकता है। ऐसा

उनका विश्वास था। अतः उन्होंने उनके व्याकरण पर प्रादेशिक भाषाओं के प्रति बड़ा बल दिया। हम आगे देखेँगे कि इसका प्रभाव अच्छा उदासीनता, पाठकम में विशेष न हुआ। शिचा शष्क और अमनोवैज्ञानिक हो गई। इति-नवीनता नहीं: उनकी महत्ता हास, श्रंकगिएत और रेखागिएत को स्थान दिया गया, शिचा चेत्र में नया उमंग खे परन्त प्राकृतिक विज्ञान को उतना प्रोत्साहन न मिला। आने में, अभूतपूर्व कार्यशीखता | ज्योतिष की एकदम श्रवहैलना की गई। खगोल विद्या की स्थान दिया गया । उपयुक्त बातों से यह प्रतीत होता है कि 'पुनरुत्थान' काल के शिच्नक अपने पाठकम में कोई विशेष नवीनता न ला सके। मध्ययुग के मृतक लैटिन श्रौर 'सात उदार कलाश्रो' के स्थान पर वे दूसरी शुष्क वस्तुएँ ले आये। ऐमा कहना कुछ श्रंश तक ठीक हो सकता है, पर उनकी महत्ता तो शिक्षा क्षेत्र में एक नई उमंग से त्राने में है। उनके प्रभाव से शिक्षा के प्रत्येक चेत्र में अभूतपूर्व कार्यशालता दिखलाई पड़ने लगी।

नैतिक और धार्मिक शिद्धा का समाधान के मानवतावादी लिए सरल न था, क्योंकि 'पुन-ऋौर धार्मिक नैतिक शिशा:--समस्या सरख नहीं. इटबी का नैतिक पतन, धार्मिक-वाइविल के चुने हये भ्रंश याद करना, विभिन्न विधानी में शिचा.

नैतिक-अारम संयम और संवरण पर बज्ज, श्रीक, रोमन, कि स्चियन तथा स्टोइक सिद्धान्तों का मिश्रवा।

रुत्थान की लहर से उस समय इटली का नैतिक पतन हो रहा था। इसलि**ये** इस त्रोर विशेष ध्यान दिया गया। धार्मिक भाव जागृत करने के लिये 'बाइबिल' के चुने हुये श्रंशों को स्मरण करने के हेत् बालकों को दिया जाता था। प्रार्थना के समय भिन्न-भिन्न विधानों में उन्हें अच्छी तरह शिचा दी जाती थी नैतिक चेत्र में आत्म संयम और संवरण पर वल दिया गया। इनकी नीति में र्थाक, रोमन, क्रिस्चियन तथा 'स्टोइक १ सिद्धान्तों का मिश्रण था। वे शरीर की काट नहीं देना चाहते थे। परन्त वे स्वास्थ्य और सौन्दर्य बृद्धि के लिये आत्म संयम को श्रावश्यक मानते थे।

'पुनरुत्थान' के प्रारम्भ में शिक्षा का विभाग 'प्राथमिक,' 'माध्यामिक' तथा 'उच्च' ऋदि निश्चित रूप से ठीक नहीं किया गया। शिक्षा चार पॉच साल से प्रारम्भ की जाती थी। वर्णमाला

'प्राथमिक,' 'माध्यमिक,' 'त्य' शिखा निश्चित नहीं ।

का ज्ञान करा के प्रतिदिन नये नये सन्दों को सूची याद करने के लिये दी जाती थी। कुछ शब्द-ज्ञान हो जाने के बाद न्याकरण तथा छन्द इत्यादि के नियम याद कराये जाते थे।

व्याकरण इत्यादि में कुछ बोध हो जाने के बाद कवियों की रचनाओं के अध्ययन तथा याद करने पर माध्यमिक काल के सदृशु बल दिया जाता था। इसके बाद उच्च साहित्य का ऋष्ययन साहित्य-प्रेम की दृष्टि से किया जाता था। परन्तु विद्वद्वाद काल के सदृश् 'वादविवाद' में रुचि न ली जाती थी।

१ स्टोइक सिद्धान्त मस्तीवाद (एपीक्यूरियनिज़म्) का एक दम उलटा है। इसका प्रवर्तक ज़ेनो (३४०-१६० ई० पू०) का स्टोइक था। इसके अनुसार सुख दुःख में कोई भेद नहीं। व्यक्ति को एकदम निस्पृह रहना है।

पुनरुत्थान' काल में बालक स्वभाव के अध्ययन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय तक मनोविज्ञान की उन्नति नहीं हो पाई थी। इस विषय मानवतावादीमें अरस्तु के मनो-

बाल मनोविज्ञान :— अरस्त् का मनोविज्ञान, व्यक्ति-गत भेद की पहचान, उत्साह, बाकांका और स्पर्धा का माव। विज्ञानिक विश्लेषणों के अनुयायों थे। तीव स्मरण शक्ति, प्रशंसा की इच्छा तथा दण्ड का भय अध्ययन के लिये बहुत ही उपयोगी माना जाता था। यह बहुधा कहा जाता है कि 'पुनरूत्थान' काल के शिचक विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेद सं परिचित नहीं थे। ऐसा सोचना ठीक नहीं। क्योंकि वे मन्द और तीव बुद्धि के विद्यार्थियों के लिये अलग अलग

शिचा की न्यवस्था करते थे। त्रावस्थकता पड़ने पर पृथक पृथक उन पर घ्यान भी देते थे। इसिलिये कचा में वे अधिक विद्यार्थी नहीं रखते थे। वे उत्साह, त्राकांचा और स्पर्धा का भाव उत्पन्न कर विद्यार्थियों को त्रागे बढ़ाना चाहते थे। वे शारीरिक दण्ड देने के पचपार्ता नहीं थे। इन सब बातों से प्रतीत होता है कि मानवताबादियों को शिचा-मनोविज्ञान का ज्ञान कुछ अवस्य था, परन्तु हम आगो देखेंग कि पढ़ाने की उनकी प्रणाली त्रमनोवैज्ञानिक थी।

## २--मानवतावादी (ह्यूमनिस्टिक) शिचा का उद्देश्य:-

मध्यकाबीन वह रेय से भिष्मता, स्थक्ति का पूर्विविकास, कबा, साहित्य, संगीत राज-नीति, सौन्द्र्य तथा कुशब व्यवहार में निपुचता, बैटिन और प्रीक साहित्य को प्रधानता।

इसलिये लैटिन और श्रांक को प्रधानता दी गई।

मध्यकालीन शिचा विशेषज्ञों की तरह मानवतावार्ग भी सबसे पहले वचे के पालन पोषण पर ध्यान देते थे। बचपन में कोई बुरी आदत न पड़े इसके लिये नौकरों तथा शिचकों के चुनाव पर वे

पाठ्य-वस्तु तथा पाठन विधि: -- नौकरों तथा शिचकों के चुनाव में ध्वान, 'उदार' क्वाभों पर शिचा प्राधारित, पढ़ना, विकाना, श्रंकाखित बैटिन के कुन सुन्दर पदों को बाद करना, रोम श्रौर युनान की प्राचीन कथायें - किन्टी विवन के श्राद्धार 'स्टना', बैटिन 'मानवतावादां' शिक्ता का उद्देश्य मध्यकालीन से एक-दम भिन्न था, परन्तु दोनों की प्रणाली इतनी त्रमनोवैज्ञानिक थी कि यह कहना कठिन हो जाता है कि उनमें एक दूसरे से श्रच्छी कौन थी। 'मानवतावादां' शिक्ता का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास था। यह परम्परावादी न थी। व्यक्ति को कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, सौन्द्रये तथा कुशल व्यवहार श्रादि में निपुण बनाना इसका उद्देश्य था। साहित्य का तात्पर्य प्रधानतः प्राचीन साहित्य से ही समक्ता जाता था। दी गई।

विशेष ध्यान देते थे। बच्चे की शिक्षा चार या पांच साल पर प्रारम्भ कर दी जाती थी। 'उदारकला' के सिद्धान्त पर शिक्षा का आधार रहता था। पढ़ना, लिखना और अंक-गणित सीखने के साथ भजन तथा लैटिन से कुछ सुन्दर पढ़ों को उन्हें पहले याद करना पड़ता था। उचित भावना तथा उत्साह उत्पन्न करने के लिये उन्हें रोम और यूनान की प्राचीन कथाये सुनाई जाती थीं। ''वितोरिनो'' बच्चों के लिये मनोरंजक शिक्षा पद्धति का अनुसरण करना चाहता था, परन्तु उसमें वह विशेष सफल न हो सका। किन्टी-लियन के अनुसार 'रटने' पर विशेष बल दिया जाता था। प्रतिभा विकास का यह अच्छा साधन माना जाता था।

Γ

व्यादरण को रटना, भाषण-कलो में भी कभी कभी शिला, भौतिकशास्त्र और लगोलिवचा, श्रंकगणित खेलों द्वारा, इतिहास, प्लुटाकें की जीवनी नैतिक शिला के लिए, वास संगीत, नृस्य तथा सामृहिक संगीत। कुछ विद्यार्थियों को तो चौदह-पन्द्रह वर्ष की अवस्था में ही वर्जिल और होमर की अनेक किवतार थाद हो जाती थाँ। पढ़ने और लिखने में कुछ बोग्यता प्राप्त हो जाने पर उन्हें लैटिन न्याकरण के सूत्र घोंटने पड़ते थे। कभी कभी दूसरों की रचनाओं को रट कर अथवा अपनी रचना को याद कर भाषण के रूप में सुनाना पड़ता था। इस प्रकार भाषण कला में कभी कभी शिखा दो जाती थी। गणित तथा भौतिक शास्त्र को भी स्कूलों में स्थान दिया गया। वितोरित शास्त्र को भी स्कूलों में स्थान दिया गया। वितोरित शास्त्र को भी श्रिका प्रणाली के अनुसार अंकगणित

को खेल द्वारा पढ़ाना पसन्द करना था। परन्तु उसका यह प्रयास बहुत सफल न हो सका। पेंडुवा के स्कूल में गिएत और ख्योतिष साथ ही साथ पढ़ाई जानी थी। परन्तु वितोरिनो मन्तुत्रा के 'ला जियाकांसा' (स्कूल) में गिएत के साथ ज्योतिष न पढ़ाकर खगोल विद्या पढ़ाना पसन्द करता था। पाट्य-क्रम में इतिहास को भी स्थान दिया गया, क्योंकि मानव जाति के समक्षने के लिये इतिहास का पढ़ना आवश्यक समका गया। पर मानवताबादी इतिहास की पढ़ाई क्रम-वद्ध न कर सके, क्योंकि इतिहास के प्रति उनकी दृष्टि आलोचनात्मक न थी। नैतिक दृष्टि से प्लुटाक की जीवनी पढ़ाई जानी थी। कहीं कहीं करियस, वृलेरियस तथा लिवा आदि की भी जीवनियाँ पढ़ाई जानी थीं संगीन शिचा के लिये अध्वापक के चिरेश पर विशेष ध्यान रखा जाता था। वाद्य संगीत, नृत्य तथा सामृहिक संगीन (एक माथ मिलकर) में शिचा दो जानी थी। संगीत में योग्य विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाता था।

विद्यार्थियों की रचना रौली पर भी ध्यान दिया जाता था। इसके लिये वर्जिल, सेनेका, तथा जुब नेल इत्यादि की रचनार्थे आदर्श मानी जाती थीं। लैटिन की अपेक्षा श्रीक को कम महत्व दिया

रचना शैली—वर्जिल,
सेनेका, ज्वेनल की रचनायें
बादर्श, सात-श्राठ धरटे तक
पढ़ाई, शारीरिक शिचा—
प्राचीन परम्परा श्रीर शिवेलरी
में सामझस्य, खेलना, कूदना,
दौढ़ना श्रीर घोड़ सवारी, सैनिक
जीवन के लिये तैयारी, इटली
के कुछ मानवतावादी शिष्क।

गया था। इसका कारण उसकी क्लिष्टता भी थी। स्कूल में सात-आठ घण्टे तक पढ़ाई होती थी। इसिलये शारीरिक शिचा का भी प्रवन्ध किया गया था। मानवतावादी इस सम्बन्ध में प्राचीन परम्परा तथा 'शिवलैरी'' कला में सामक्षस्य लाना चाहते थे। इसमें वितोरिनो प्रमुख था। उसका सिद्धान्त था कि एक प्रकार का काम करते करते मतिष्क थंक जाता है। इसिलये उसके लिये 'परिवर्तन' आवश्यक है। मानसिक परिश्रम के साथ उचित समय पर कुछ शारीरिक परिश्रम कर लेने से मानसिक विकास में उत्तेजना मिलती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मध्ययुग के सहश् मानवतावादी शारीरिक उन्नति की अवहेलना नहीं करते थे। खेलना,

कृदना, दोंड़ना तथा घोड़ सवारी द्यारीरिक चन्नति के लिये ठीक समका जाता था। 'इन व्यायामों के साथ सैनिक जीवन के लिये तैयार करने का भी ध्यान रक्का जाता था। मानवतावादी स्कूलों में वितीरीनों का स्कूल सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। मन्तुआ के अतिरिक्त इटलो में अन्य मानवतावादी स्कूल भी थे। इनमें 'फेरारा' का स्कूल बड़ा प्रसिद्ध था। मन्तुआ के बाद इसी का नाम था। विरिना

अॉन नेरोना (१२७०-१४६१) इसका प्रधान था। नरजेरियस (१२४७-१४२०) इस काल का दूसरा शिचक था जिसने लैटिन साहित्य के प्रचार के लिये एक पुस्तक लिखी। डी, अरेज़ो (१३६९ १४४४) स्त्री-शिचा का निशेष समर्थक था। अलवटीं (१४०४-१४७२) इस काल का प्रसिद्ध चित्रकार, किंव, दार्शिनक और संगीत आधा। इसने 'ऑन द केयर ऑन द फेमली' ( कुडम्ब की देख रेस पर) नामक शिचा सम्बन्धी एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने शिचा की भिन्न-भिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला है। मम्पूस वेगिपस (१४०५-१४५८) मौलिकता के लिये नहीं, वरन् अपनी अन्वेषण शक्ति के लिये प्रसिद्ध है। इसने प्राचीन शिचा-विशेषज्ञों की रचनाओं की सराइनीय खोज की।

'मानवतावादी' शिचा प्रणालो मनोवैज्ञानिक न थी। वच्चों के वृद्धि विकास पर कम ध्यान दिया जाता था। मानी उन्हें एक तैयार किये हुए ढाँचे में ढालने का प्रयत्न किया जा रहा हो।

'मानवतावादी' शिक्षा के दोष व गुराः—श्विद्ध विकास पर ध्यान कम, स्वतन्त्र विचार के लिये स्थान नहीं, निरी ध्यान शक्ति को प्रोत्साहन नहीं, बालक की धावश्यकता को बिल, स्कूल मशीन की तरह, लैटिन पर श्रनुचित बल, सिसरों की प्रयाली सर्वश्रेष्ठ, शिचक का व्यवहार नरम, शारीरिक द्यह नहीं।

किये हुए ढाँचे में ढालने का प्रयत्न किया जा रहा हो।
स्वतन्त्र विचार के लिये कहीं स्थान न था। समस्या का
हल अपने आप निकालने का प्रोत्साहन कम दिया जाता
था। पाट्यक्रम विशेषकर पराम्परागत 'उदार' कलाओं के
आघार पर था। अलवटों के शिक्षा सिद्धान्त को छोड़ कर
और कहीं निरीचण शक्ति बढ़ाने की बात ही नहीं कहीं गई।
प्राचीनता को अपनाने की लहर में उस काल के शिच्कों में
एक नई उमंग अवस्य आ गई। आधुनिक शिक्षा सिद्धान्त
के सहश् वे बच्चों को भृतकाल के अनुभवों का उत्तराधिकारी
अवस्य सममने लगे। परन्तु होमर, सिसरो और वर्जिल की
प्रशंसा में वे इतने डूब गथे कि बालक की आवश्यकता को
बिल दे दी। स्कूल भैशीन की तरह चलने लगे। बालक की
अन्तीनहित कोमल भावनाओं को पहचानने का प्रयत्न न
किया गया। लैटिन पर इतना बल दिया गया कि कुछ

मानवतावादी माता-पिताओं को घर में भी बालक से लैंटिन में ही बातचीत करने की सलाह देते थे। जो पुस्तकों सिसरो की भाषण प्रणाली के अनुसार नहीं थीं उन्हें पढ़ना ब्यथं समभा जाता था। बालकों के प्रांत शिचक का ब्यवहार मध्ययुग से कुछ नरम अवदय था। शारीरिक दण्ड देना ठीक नहीं समभा जाता था। मेफियो ( ह्यू मिनस्ट ) कहता है कि बच्चों को पीटना नहीं चाहिये। यदि उन्हें हराना हो तो उनके सामने नौकरों को पीटना चाहिये। उनमें साहस तथा नैतिक बल उत्पन्न करने लिए फाँसी पर चढ़ते हुये या जलते हुये मनुष्य को उन्हें दिखलाना चाहिये। उस समय बड़े बड़े अपराधियों को सर्व साधारण की उपस्थित में दण्ड दिया जाता था। ) मानवतावादी यह नहीं समभ सका कि इससे बालक की कोमल भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

इस प्रकार इम देखते हैं कि मानवतावादों का त्रादर्श बड़ा ऊँचा था। व्यक्तित्व के पूरे विकास की त्रोर उनका, ध्यान था, परन्तु ऋपने ऋादर्शों के श्रनुसार वे चल न सके। समय की आवश्यकता

श्रादशं उँचा पर कार्यान्तित नहीं, प्राचीनता का श्रमनोवैश्चा-निक श्रनुकरण, समाज हित, समने बिना वे प्राचीनता के श्रमनोव शानिक श्रनुकरण में लग गए। समाज हित की श्रोर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। व्यक्तित्व के विकास की श्रोर भी केवल श्रधूरा ध्यान दिया गया। प्रणालो श्रमनोव शानिक होने के कारण ध्यक्तित्व के की श्रोर ध्वान नहीं, व्यक्तिय का विकास भी श्रभूरा, सौन्द्र्यं की स्वानुभूति कठिन, श्रागे चलकर स्कूल की पदाई केवल लैटिन श्रीर श्रीक साहित्य तक ही सीमित, शादेशिक भाषाश्रों की श्रवहेलना, मानवतावादी नैतिक शिषा श्रसफल, धार्मिक शिषा में श्रध्यात्मिक विकास नहीं, जनवर्ग के लिये सुलम नहीं। विकास में योग न दे सको। आत्म निभरता को प्रोत्साहन न मिलने से अपने से सौन्दर्य अनुभूति नहीं हो सकती थी। प्रणाली वचों को केवल समय के प्रवाह में साधारण जीवन विताने के योग्य ही बना सकी। सत्तरहवीं शताब्दी में मानवन्तावादी शिचा पद्धित में दोष आने लगे। "मानवता, शुद्ध ता, सुन्दर रुचि तथा उत्कर्ष" के आदर्श को भुला दिया गया। स्कूल की पढ़ाई केवल लैटिन तथा ग्रीक भाषा और साहित्य ही तक सीमित हो गई। साहित्य में सभी बालकों की रुचि नहीं होती। इसलिये मानवतावादी स्कूलों की शिचा मध्यकालीन शिचा के ही समान अमनीर जक हो गई। उस समय प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति प्रारम्भ हो गई थी। बालक प्रादेशिक भाषाओं में अपने भाव तथा विचारों को भली भाँति प्रगट कर सकते थे। इन भाषाओं की अवहेलना

की गई। शिक्षा सिद्धान्त के अनुसार यह ठीक न था। प्राचीन साहित्य के प्रेम में शिक्षक इतने प्रो हुए थे कि मानो उसे घोट कर अपने विद्यार्थियों को पिला देंगे। उनकी 'रटाने' की पद्धति वड़ी ही शुष्क थी। मानवतावादी नैतिक शिक्षा एकदम असफल रही। उस समय इटली में जो नैतिकता का हास हो रहा था उसको वह रोक न सकी। धर्म के विषय में उनका ध्यान आध्यात्मिक विकास की और न था। उसमें वे विधान तथा सीन्दर्य की रक्षा करना चाहते थे। मानवतावादी शिक्षा जन-वर्ग के लिए कुलभ न हो सकी। शिक्षकों का ध्यान विशेषकर धनी लोगों के वालकों की ही शिक्षा पर था। थोड़े धनी बालकों की शिक्षा से राष्ट्र का कल्याग नहीं हो सकता था।

मानवतावादी शिचा सिद्धान्त का प्रभाव योरुप में प्रायः उन्नीसवी शताब्दी तक रहा। इसके बीच में कमेनियस, रूसो, पेस्टॉलॉज़ी श्रादि शिचकों ने श्रपनी ध्वनियाँ श्रवदय उठाई, पर

मानवतावादी शिक्षा का प्रभाव योरप में उन्नीसवीं शताब्दी तक, विश्वविद्यालयों पर विशेष प्रभाव, वर्मनी के विमने ज़ियम, इङ्गलैयड के पब्लिक स्कूल, श्रमेरिकन उपनिवेश के 'शामर' स्कृत । उनका विशेष प्रभाव न हो सका। पुनरुत्थान के वाद ही योरप में सभी स्थान में मानवतावादी सिद्धान्त के अनुसार शिचा दी जाने लगी। विश्वविद्यालयों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। वहाँ लैटिन और ग्रीक पढ़ाने पर पहले से भी अधिक वल दिया गया। परन्तु पुरानी परम्परा एकदम बदली न जा सकी। पन्द्रहवाँ शताब्दी में इटलो तथा फ्रान्स के विश्वविद्यालयों में श्रीक की भी पढ़ाई प्रारम्भ करदी गई। सीलहवाँ शताब्दी के प्रारम्भ होते होते जमनी तथा

इङ्गलैण्ड में पुनर्जागृति का प्रभाव पहुँच गया। ऑक्सफोर्ड और केश्विज में इरैसमस के कारण मानवतावादी सिद्धान्तों का बहुत ही प्रचार हुआ। पन्द्रहर्जी शताब्दी के अन्त में जर्मनी में भी मानवतावादी स्कूल स्थापित होने लगे। ये 'जियनै ज़ियम' नाम से प्रसिद्ध हुये। इङ्गलैण्ड के 'पन्तिक स्कूल और अमेरिकन उपनिवेश के 'प्रामर' स्कूल मानवतावादी शिचा सिद्धान्त पर ही चल रहे थे। ये सभी स्कूल ऊपर दी हुई प्रणालों के अनुसार चल रहे थे। सभी में ग्रीक और लैटिन का प्रधान्य था। उपयुक्त सभी गुण और दोष उनमें विद्यमान थे।

## ३—इरैसमस (१४६७-१४३६)

इरसमस का जन्म हॉलेण्ड में हुआ था। 'पुनरुत्थान' काल के विद्वानों में वह सबसे प्रसिद्ध है। उसका प्रारम्भिक जीवन कष्टमय था। उसके पिता ने स्वार्थवश मठ में भिन्नु बनने

क्षानार्जन के लिये भारमा व्याकुल, बौद्धिक स्वतन्त्रता, भ्रध्यारम विधा का सबसे वदा विद्वान्, समाज सुधारक, ग्रीक और लैटिन पुस्तकों का नया संस्करण, उसके पत्र-व्यवहार शिचा प्रद, व्याकरण की पाठ्य-पुस्तक, बाह्बिल का लैटिन और ग्रीक संस्करण । के लिये उसे विवश किया। परन्तु वहाँ का जीवन उसे पसन्द न आया। ज्ञानार्जन के लिये उसकी अत्मा व्याकुल हो उठी। प्राचीन साहित्य के प्रति उसका विशेष प्रेम था। इटली, फ्रान्स तथा इक्कण्ड में रहकर उसने लैटिन और प्रीक्ष का गम्भीर अध्ययन किया। पुस्तकों से उसे प्रेम हो गया। वह अपनी बौद्धिक स्वतन्त्रता के लिये संब कुछ न्यौद्यावर करने के लिये तैयार रहता था। सोलहवीं शताब्दी में अध्यात्मविद्या का वह सबसे बड़ा विद्वान् था। लूथर और इरसमस में पहले बड़ी मित्रता थी। परन्तु वाद में सैद्धान्तिक विरोध से दोनों एक दूसरे के शत्रु हो मये। इरेसमस एक बहुत बड़ा समाज सुधारक कहा जा

सकता है। उसकी सभी रचनाएँ सामाजिक कुरुतियों की श्रीर संकेत करते हुए उन्हें दूर करने का उपाय बताती है। उसने बहुत सी श्रीक श्रीर लैटिन पुस्तकों का नया संस्करण कर विद्या का चारों श्रीर प्रचार किया। उसके पत्र-व्यवहार भी मनोरंजन तथा शिद्याप्रश्र हुआ करते थे। वह एक अच्छा अध्यापक भी था। उसने लैटिन श्रीर श्रीक की कई पाष्ट्य-पुस्तकों बनाई। बाइविल का उसका लैटिन श्रीर श्रीक संस्करण मानवतावादी स्कूलों में अधिक प्रचलित हुआ।

इरसमस के अनुसार शिचा का उद्देश्य मनुष्य को ज्ञान, सत्यता तथा स्वतन्त्र निर्णय करने की शक्ति देना है। वह मानवतावादी शिचा का पक्का प्रतिनिधि है। उसकी सभी रचनाओं में

शिवा का उद्देश्य—ज्ञान,
सरवता तथा स्वतन्त्र निर्वाय,
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पण्पाती, शारीरिक द्वट के
विरुद्ध, बालक स्वभाव का
अध्ययन आवश्यक, शारीरिक
शिषा का विरोधी नहीं पर
मानसिक उद्यति की चोर
विशेष ध्यान, व्यक्तिय का
पूर्व विकास, 'वहु-क्चि' बुद्धि,
शिषा के ज्ञिये प्राचीन साहित्य
सभी प्रकार परिपूर्व ।

पुनर्जागृति के भाव भरे पड़े हैं। वह राष्ट्र राष्ट्र में या जाति जाति में कोई भेद नहीं मानता। सभ्यता के विकास में जिसने जितना भाग लिया है उसकी उतनी उन्नति हुई। शिचा के चेत्र में हरें समस व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पचपाती था। वह ज्ञारीरिक दण्ड देने के विरुद्ध था। उसके अनुसार अध्यापक को, बालक के स्वभाव का अध्ययन कर उसके लिये उपयुक्त शिचा का आयोजन करना चाहिये। इस आयोजन में वह अरस्तू, प्लूटाक तथा किन्टोलियन का समर्थक है। शारीरिक शिचा की और भी उसका ध्यान था। परन्तु अन्य जर्मन मानवतावादी के सदृश् मानसिक उन्नति की और उसका विशेष ध्यान था। उसका ध्यान व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की और था। व्यक्ति में अनुकरण करने की शक्ति, आकांचा तथा स्पर्ण भावना वर्तमान रहती है। शिचक का यह कर्तव्य है कि इन सबको प्रोरसाहन दे, ज़िससे शिचार्थों का पूर्ण विकास

हो सके। पूर्ण विकास के लिये सभी गुणों के विकास की श्रोर ध्यान देना चाहिये। वह हरबार्ट की तरह 'बहु-रुचिं' की वृद्धि का उल्लेख करता है। परन्तु इस वृद्धि को वह प्राचीन 'साहित्य' के श्रध्ययन में ही सीमित पाता है। उसकी समक्ष से 'प्राचीन साहित्य' सभी प्रकार से परिपूर्ण है। उससे व्यक्ति की सभी भावनाश्रों का विकास सम्भव है। 'दी कॉलॉकीज़', 'दी सिसेरोनियन्स', ''मेथड श्रांब्,स्टडी'' तथा 'लिवरल एडूकेशन श्रांव् चिल्ड्रेन' शिच्चा सम्बन्धी उसकी प्रधान रचना ये हैं। उसकी इन पुस्तकों का प्रभाव जितना योरपीय शिच्चा पर पड़ा उतना बहुत कम लेखकों की रचनाश्रों का पड़ा है।

## सहायक पुस्तकें:---

१-मनरो : 'टेक्स्टबुक..... अध्वाय, ६.

**२-- प्रेवृ ्ज:** 'ए स्टूडेण्ट्स..... अध्याय, १२.

३-- ,, : 'ड्युरिंग द ट्रान्ज़ीशन'—ऋध्याय १२-१४.

**४—साइमॉन्स, जे० ए०—'**रिनसां इन इटैलो'—ऋध्याय ३—८.

४-- कबरली : हिस्ट्री..... अध्याय १०-१२.

६- , 'रीडिङ्गज़.....' अध्याय १०-१२.

७—एबी ऐएड ऐरोउड : 'दी हिस्ट्री······' ऋध्याय २०.

দ—বত্তবার্ভ, ভতনতে एবত: स्टङीज़ ইন पङ्कोशन ভারু (গৈ ব एज় স্থান ি বিনার্ণ)
( নীদিন জ যুঁ০ গৈ০).

६-किक: एजूकेशनल रिफॉमर्स'-अध्याय १-२.

२०--- उलिच: 'हिस्ट्री ऋाव एडू केशनल थाट', पृष्ट १०२--११३, १३०--१४८.

# ब्रठाँ अध्याय

## ''सुघार काल''

#### १- सुधार काल (रिफॉर्मेशन पीरियड) का शिक्षा पर प्रभाव

'पुनरुत्थान' के कारण नैतिक तथा धार्मिक दोत्रों में सुधार की प्रवृत्ति बहुत दिनों से उत्पन्न हो गई थी। लूथर के बहुत पहले ही फास, जर्मनी तथा इंगलैंड में सुधार की ध्वनि उठ चुकी थी।

नैतिक तथा धार्मिक चेत्रों में सुधार की प्रवृत्ति, चचं में वाद्यादम्बर, बःइविल सब को सुलम, बाइबिल का श्रधिकार, म्यक्ति को श्रपने निर्माय मानने की स्वतन्त्रता, श्रपने पाणें का उद्धार श्रपने से, दैव शक्ति का विकास व्यक्ति में भी, फलतः शिचा के चेत्र का विकसित होना श्रानवार्य, शिक्षा जन्म सिद्ध श्रधिकार, सर्व लौकिक शिचा का प्रादुर्माव। हम कह चुके है कि पश्चिमी तथा उत्तरी योरप में पुनरुत्थान का रूप दूसरा था। इटली में यह वैयक्तिक था, परन्तु अन्य स्थानों में इसका रूप सामाजिक था। अतः कोई आइचर्य नहीं कि सुधार की लहर जमनी से उठी। 'चर्च' में कई प्रकार के दोष आ गये थे। वह वाह्याडम्बर के लपेट में वास्त-विकता खो बैठा था। विद्या के प्रचार से बाइबिल सब को सुलभ हो गई। जनवर्ग उसे पड़कर 'चर्च' के दोषों को समक्ष सकता था। लूथर तथा कैलविन आदि के आन्दोलन से धामिक बातों में चर्च के पादरियों का अधिकार न मानकर 'वाइबिल' का माना गया। परम्परागत धम के रूप को बदल कर आडम्बर के बदले सच्चाई को स्थान दिया गया। व्यक्ति को बाइबिल पढ़ने तथा धामिक बातों में अपने निर्णय मानने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई। सुधार के फलस्वरूप सब को यह ज्ञात हो गया कि अपने पापों से उद्धार के

लिये व्यक्ति स्वयं उत्तरदायां है। पापां से उद्धार अपने अच्छे कमों से हो सकता है, न कि चर्च पाररों के आशींवाद से। धर्म अथवा आध्यात्मिकता की कुर्जा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में सौप दां गई। चर्च को हो देवी शक्ति तथा पिवत्रता का एक मात्र स्थान नहीं माना गया, वरन् व्यक्ति भी अपने कार्यों से अपने में देवी शक्ति के विकास का अनुभव कर सकता है। सब साधारण के लिये ऐसा विचार बहुत ही नया था। सब की आँखें खुलीं। अपने अपने विकास के लिये सब लोग सचेत हो उठे। फलतः शिचा के चत्र का विकासत होना अनिवार्य हो गया। प्राचीन तथा मध्यकाल में शिचा केवल नेताओं के लिये आवश्यक मानी जाती थी। परन्तु शिचा अब प्रत्येक व्यक्ति का जन्म-सिद्ध अधिकार मानी जाने लगी। इस नये विचार के आने से सार्वलीकिक शिचा का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे आगे चलकर यह विश्वास हो गया कि 'राज्य–हित' के लिये प्रत्येक नागरिक की शिचा आवश्यक है।

परन्तु सुधारकं अपने सिद्धान्तों को शिचा चेत्र में कार्यान्वित न कर सके। यही कारण है कि सुवारयुग की शिचा 'मानवतावादी' प्रणाली के समान ही रह गई। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सुधारकास की शिचा मानवतावादी विचार-स्वातत्र्य आदि आदर्श केवल कहने के लिये रह स्यक्तिगत स्वतन्त्रता कहने को. संस्थात्रों **ब्यक्ति** पर शबलम्बत, सुधारकों में द्व |

करने लगे। शिचा की दृष्टि से लूथर तथा 'जेसुइट ऋार्डर' का विशेष महत्व है। सुधार की लहर को रोकने के लिये "त्रार्डर अर्व जैसस" की स्थापना की गई। 'श्राडर' के श्रपने श्रलग शिक्षा सिद्धान्त थे। नीचे इन सब पर हम दृष्टिपात करेंगे।

ळापाकल के आविष्कार से सभी प्रकार की पुरुकों की संख्या बढ़ गई। बाइबिल सब के जर्मनी:-बाइबिब पढ़ने पर बज, प्रादेशिक भाषाओं का बोकप्रिय होना, स्कूबों में उनके पदाने की मांग, पर प्रधानता स्तेटिन श्रीर श्रीक को. जर्मनी में शिखा पर से चर्च का निय-न्त्रमा हटा, राज्य के अन्द्र, पाठ्यवस्तु मानवतावादी, धार्मिक भावना का प्राधान्य, पादरियों की शिषा के जिबे स्कूल और विश्वविद्यालय, शिचा का उहे-रय नागरिक और धार्मिक. 'ढदार' कलाओं को प्रोत्साहन नहीं ।

हाथ में पहुँच गई। सभी सुधारकों ने बाहबिल पढ़ने पर बहुत बल दिया। लूथर ने १५२२ ई० में बार्हाबल का जर्मन में सरल अनुवाद किया। १५४१ ई० में जॉन कैलविन ने 'इन्स्टाट्युटस ऋाव क्रिस्चियानिटी' निकाली । इंगलैंड में टिनडेल ने १५२६ में न्यू टेस्टामेण्ट का अनुवाद किया। इन सब रचनात्रों के कारण प्रादेशिक भाषायें बहुत लोकप्रिय हो गई । स्कूलों में उनके पढाने की मांग होने लगी। परन्तु यह मांग अच्छी तरह पूरी न की जा सकी। स्कलों में इन भाषात्रों को स्थान श्रवस्य मिला। परन्त प्रधानता लैंटिन ऋौर श्रीक को दी गई, क्योंकि बाइ-विल समभने के लिये इन भाषाओं का पढ़ना आवश्यक समभा जाता था। जर्मनी में शिखा पर सुधार का प्रभाव र्शात्र हुआ। धीरे-धीरे शिक्षा पर से चर्च का नियन्त्रण छीन लिया गया। स्कूल छोटे-छोटे राज्यों के हाथ में आ गये। शिचाका प्रधान उत्तरदायित्व राज्य पर माना गंया। सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक सर्वसाधारण की शिका के लिए देश भर में प्राथमिक स्कृल फैल गये। इनमें पढ़ना, लिखना धर्म तथा चर्च संगीत में शिक्षा दी जाती थी। शहरों में उच

गए। साहित्य, कला, संगीत तथा प्राकृतिक विज्ञान के अध्य-

यन द्वारा उन्हें प्रोत्साहन न दिया जा सका। व्यक्ति की

स्वतन्त्रता संस्थाओं में श्राटक गई। सधारकों में कई दल हो

गए। वे अपने अपने सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा का प्रचार

शिचा के लिये लैटिन स्कृल खोले गये। इनके वाद 'हायर उच्च लैटिन' स्कूलों की श्रेणी थी, तब विद्यव-विचालय की । सत्तरहवीं रातान्दी के प्रारम्भ में ही बाइसर राज्य ने सब से पहले सभी वर्ग के बच्चो के लिये अनिवार्य शिचा का सिद्धान्त स्वीकार किया। छः साल से वारह साल तक शिचा सब के लिये अनिवार्य कर दी गई। विद्यार्थियों की अनुपरिथति के लिये अभिभावकों की आर्थिक दण्ड देने का नियम कर दिया गया। परन्तु पाठ्य-वस्तु प्रायः पहले जैसी रखी गई। स्कूलों में धार्मिक भावना का प्राथान्य था। पादरियों की ऊँची शिक्षा के लिये कुछ स्कूल श्रीर विश्व विद्यालय पुन: संगठित किये गये। प्राथमिक शिचा के लिये जर्मनी भर में छोटे छोटे स्कृल खोले गये। इनमें लूथर के विचारों के अनुसार शिचा दी जाने लगी। इन स्कूलों के संगठन में बगेनहेगेन और मैलांखशान प्रमुख थे। प्राष्ट्य-वस्तु मानवतावादी शिचा के अनुसार रखी गई। लूथर शिचा का उद्देश्य 'नागरिक' श्रीर धर्मिक मानता था। इसलिये 'उदार' कलाश्रों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। पहले लैटिन पर बल दिया जाता था फिर क्रमशः श्रीक और गिएत पर दिया जाने लगा।

धन के लोलुप हेनरी अध्यम् ने इंगलेंग्ड के प्रायः सभी मठों को तोड़ दिया। फलतः बहुत से स्कूल बन्द हो गये। शिचा की चारी ऋोर मांग थी। पर स्कूलों की दशा अच्छी न थी।

डक्क्लैएड :- - व्यक्तिगत उत्तरदायस्व स्वीकार नहीं.

ने बहुत से स्कूल खोले। उन्होंने इनको चर्च के नियन्त्रण से हटा कर सीधे अपने अन्दर रज्खा। परनत बाद में वे राष्ट्रीय चर्च के अन्तर्गत चले गए।

''दी ऋार्डर ऋाव जैसस" की शिचा प्रणाली सबसे ऋषिक प्रभावशाली निकली। इसको इगनेशस लॉयला (१४९१--१५५६) ने सुधार-लहर की रोक के लिये १५३४ ई० में स्थापित किया

दी श्राडर श्राफ जेसस :-सार्वेद्धौकिक विषयों में शिष् केवल धार्मिक ही नहीं. नि:शुल्क, संगठन श्रेष्ठ, निरी-चल कठोर, शारीरिक दरह में विश्वास नहीं, बोग्य प्रध्या-पक के खुनाव पर ध्यान, पाठब-वस्तु मानवतावादी व्याकत्या तथा बैटिन पर बख, "रटाना", शिषा मौखिक पिञ्चले पाठ को दुहराना, ऊँचे कालेजों 'तथा विश्वविद्याद्धयों में--दुर्शन, विज्ञान, वकावत तथा चिकित्सा विद्या, श्रठारहवीं में इनका प्रभाव कम, व्यक्ति-को स्वतन्त्रता नहीं, इनकी राजनैतिक चालें.

था। लॉयला ने सुधार को रोकने के लिये शिक्षा को साधन माना। अपने सिद्धान्तों का प्रचार करना तथा प्रोटेस्टैण्ट लोगों को पुनः रोमन चर्च में लाना इनका उद्देश्य था। हमें यहाँ केवल उनके शिचा सम्बन्धी कार्यों से ही सम्बन्ध है। 'जेसुइट त्रॉर्डर' का शिचा कार्य बड़े ही त्याग का था। शिच्क अपने जीवन को इसी के लिथे आर्पित कर देते थे। इनकी शिचा केवल धर्म सम्बन्धी ही नहीं थी, ऋषितु ये सभी सार्वलौकिक विषयों में शिचा के समर्थक थे। इसीलिये इनके स्कूलों में बहुत दूर दूर से प्रोटेस्टैण्ट विद्यार्थी भी त्राते थे। इन स्कलों का केन्द्र विशेषकर पेरिस और रोम में रहा। विद्यार्थियों से शुक्क नहीं लिया जाता था। इनका संगठन बड़ा श्रेष्ठ था। निरोच्चण के लिये एक के ऊपर दूसरा पदाधिकारी नियुक्त करा दिया जाता था। स्कूलं में भी नियन्त्रण की रचा के लिये विद्यार्थियो की छोटी छोटी संस्थार्थे स्थापित कर दी जाती जाती थीं। कचात्रों में 'मानी-टर' नियुक्त कर दिये जाते थे। जेसुइट ऋार्डर का शारीरिक दण्ड में विश्वास न था। वे सब कुछ प्यार से सिखलाना चाहते थे। नियन्त्रण की रचा में स्कूल की संस्थायें तथा 'मॉनीटर' बड़ी सहायता करते थे। योग्य ऋध्यापकों के चुनाव पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उनकी शिचा विश्वविद्यालयों में होती थी। शिचा की पाठ्य-वस्तु मानवतावादी थी।

इंगलैण्ड में शिद्धा सम्बन्ध में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को

रवीकार नहीं किया गया । हेनरी ऋष्टम् और एडवर्ड षष्ट

व्याकरण तथा लैटिन पर अधिक बल दिया जाता था। व्याकरण सूत्रों, शब्दों तथा छीटे छोटे भार्मिक पदों के 'रटाने' की प्रथा थी। शिचा प्रायः मौखिक थी। जो कुछ पढ़ाया जाता था बह बहुत श्रच्छी तरह याद करा दिया जाता था । विना पिछला पाठ दोहराये कभी श्रागे नहीं बढ़ा जाता था। प्राचीन साहित्य की सहायता सं जो कुछ गिएत और विज्ञान पढ़ाया जा सकता था उसको श्रच्छी तरह पढ़ाया जाता था। ऊँचे कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में दर्शन, विज्ञान, वकालत तथा चिकित्सा में भी शिद्धा दी जाती थी। जेसुइट शिद्धक पाठ्य-पुस्तकों की रचना प्रायः स्वयं कर लिया करते थे। इनकी शिचा प्रणाली अपने समय में सबसे अधिक सफल रही। पर अठारहवीं शताब्दी में आध्यातिमक अध्ययन विरोधी अन्दोलन के कारण इनका प्रभाव कम हो गया। जेसुइट विधान के अन्दर व्यक्ति को स्वतन्त्रता न थी। इसिलिये अठारहवीं शताब्दी में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की जब पुन: माँग की गई तो 'जेसुइट आडर' अप्रिय हो चला। इसके अतिरिक्त इनकी राजनैतिक चालों से कई राज्यों ने इनका विरोध किया।

''दी ओरेटरी ऑव जेसस'' तथा ''दी पोर्ट रायल स्कूल्स'' जेसुइट ऑर्डर के सदृश् दूसरी धार्मिक संस्थायें थी जिन्होंने सोलहवीं शताब्दी में विशेषकर इटली और फ़ान्स में शिचा का प्रचार

## ''दी स्रोरेटरी श्वाव जेसस'' ''दी पोर्ट रॉयज स्कूल्स''।

"दी पीट रॉयल स्कूल्स"। विज्ञान के अध्ययन की ओर इनका दूसरों में अधिक ध्यान था। 'पीट रॉयल' संस्था के शिच्चक जेसुइट सिद्धान्तों से सहमत न थे। वालक के स्वभाव को ये जन्म से ही दूषित मानते थे और उनके सुधार के लिये उसे सदा किसी शिच्चक के साथ रखना चाहते थे। इनका शिच्चा उद्देश्य नैतिक और धार्मिक था। इनकी प्रणाली 'जेसुइट' से कठोर थी। पाठ्य-वस्तु में व्याकरण को कम कर दिया गया। प्रादेशिक भाषा को लैटिन से अधिक महत्व दिया गया। चरित्र विकास के लिये, इतिहास, गिणत तथा साहित्य पढ़ना आवश्यक समभा गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'सुधार काल' में बहुत से नये स्कूलों का निर्माण किया गया। परन्तु इसके साथ ही मठ तथा चर्च के नियन्त्रण में चलने वाले बहुत से स्कूलों का नाश भी किया

उपसंहार:—बहुत से नये
स्कूलों की स्थापना, शिला
वहें रख में परिवर्तन पर सिद्धान्त
धौर प्रबाकों में नहीं, सिसरो
अब भी आदर्श, अनिवार्य शिला
का सिद्धान्त, शारीरिक दयह
अमनोवैज्ञानिक, युद्धों का शिला
पर प्रभाव, माध्यामिक शिला
पर प्रभाव, माध्यामिक शिला
पर ज्वादा बस समाज में उथलपुथक से नेताओं की मांग,
प्राथमिक स्कूलों की मांग कम,
सार्व लौकिक-शिला - सिद्धान्त
कार्यान्वित नहीं, भावी विकास
की धोर संकेत, वर्ग-स्वस्था
का रोग शिला चोन्न में भी।

गया । शिक्षा उद्देश्य में परिवर्तन अवस्य किया गया, परन्तु सिद्धान्त और प्रणाली प्रायः पनर्जागृति काल की ही मानी गई। अरस्त के सिद्धान्तों को प्रायः फिर अपनाया गया। प्रणाली तेरहवीं शतान्दी के 'विद्वद्वाद' काल के ही सदृश रक्खी गई। "सिसरो" अब भी आदर्श माना जाता था। जर्मनी में त्रनिवार्य शिचा का सिद्धान्त मान लिया गया। 'शारीरिक दण्ड' देना श्रमनोवैज्ञानिक ठहराया गया । तथापि यह मानना पड़ेगा कि शिक्षा सिद्धान्त का विकास. सधार काल में बहुत धीरे धीरे हो रहा था। प्रधान बल माध्यमिक शिचापर हो दिया जाताथा। वास्तव में अभी प्राथमिक स्कूलों की मांग बढ़ी न थी। जो वर्ग अभी तक अशिवित रहा उसकी शिचा शीव नहीं हो सकती थी। यह तो शता-ब्दियों का काम था। युद्धों का शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव होता था। उनका सारा संगठन अन्यवस्थित हो जाता था। तीस वर्षीय युद्ध (१६१८-१६४८) के कारण जर्मनी के सभी स्कल असंगठित हो गये। अठारहवीं शतान्त्री में ही उनकी दशा सुधर सकी। 'पुनरुत्थान' तथा 'सुधार' के कारण नई नई सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्थायें सामने आ रही थीं। इसके अतिरिक्त उस समय राष्ट्रीय भावों के विकास से कुछ

किया। 'श्रोरटरी' संस्था का प्रधान ध्येय प्रामीण पुरोहितों

को शिक्तित करना था। प्रादेशिक भाषा तथा साधारण

ह्योटे छोटे राज्य राष्ट्र बनने का स्वप्न देख रहे थे। समाज में उथल-पुथल के कारण उसके सफल

नेतृत्व के लिये योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता थी और ये योग्य व्यक्ति माध्यामिक शिचा द्वारा ही अधिक बनाये जा सकते थे। यही कारण है कि प्राथमिक शिचा की और ध्यान अपने आप कम हो गया। श्रतः ''सुधार कालः' का सावलौकिक-शिचा-सिद्धान्त पूर्ण रूपेण कार्यान्वित नहीं किया जा सका। परन्तु इतना तो मानना हो पड़ेगा कि भावी विकास के लिये इस काल में भली प्रकार संकेत मिल गया कि माध्यमिक श्रीर प्राथमिक शिचा का संचालन श्रलग श्रलग होना चाहिये। जन वर्ग के लिये प्राथमिक शिचा का विकास और नेताओं के लिये माध्यमिक (त्रीटेंन) स्कूल की व्यवस्था करना श्रावश्यक समभा गया। इस प्रकार शिचा चेत्र में भी वर्ग-व्यवस्था का रोग योरप को सदा के लिये पकड़ लिया।

#### र—मार्टिन त्र्थर (१४८३-१४४६):—

त्रब इस 'सुधार-काल' के कुछ प्रधान शिक्तकों पर दृष्टिपात करेंगे। लूधर व्यक्ति को पुरानी परम्परा से स्वतन्त्र कर ईदवर से उसका सम्बन्ध बतलाना चाहता था। इस दृष्टिकोग से लूथर को

मानवतावादी काल से भी सम्बन्धित, खेटिन और मीक साध्य नहीं, शरस्तु से घृखा, बाइबिल ही सब के लिये प्रमास, शिचा का उद्देश्य ईसोई समाज के स्थायित्व में योग कुट्टस्य का स्थान महत्वपूर्ण, शिचा ग्रनिवार्य और निःशुक्त, शिचा राज्य के नियन्त्रण में, पाठ्य-वस्त-लेटिन, प्रीक, हेब् इतिहास. गबित, विज्ञान, **ब्याकरच**, साहित्य, संगीत; शारीरिक शिषा, पाठ्य-पुस्तकी में सजीवता नहीं, शिचक का कर्तंच्य पवित्र ।

हम 'मानवतावादी' काल का भी मान सकते हैं। परन्तु उसने लैटिन और ग्रीक को 'मानवतावादी' शिक्तक के सदृश साध्य नहीं माना। वह श्ररस्त से घृणा करता था, क्योंकि उसके प्रभाव से चर्च में वौद्धिक अभिमान आ गया। अर्स्तू के तर्क शास्त्र से उसकी बिलकुल सहानुभृति न थी। वह 'वाइविल' के आदेशों द्वारा ही सब कुछ की सत्यता प्रमाखित करना चाहता था। उसके अनुसार शिक्षा द्वारा व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ ईसाई समाज के स्थायित्व में योग दे सके। व्यक्ति की शिचा में कुड़म्ब का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। लूथर शिक्षा को सभी वर्गों के लिये सलभ बनाना चाहता था। बालकों की शिचा के साथ वालिकाओं की भी शिचा का उसे ध्यान रहा। अब तक किसी शिचक ने इतने ऊँचे स्वर से शिचा को श्रनिवार्य तथा निःशुक्ल बनाने की बात नहीं कही **थी।** शिचा को अनिवार्य करने के लिये वह इसे राज्य के नियन्त्रण में रखना चाहता था। पाट्य-वस्तु के विषय में मानवतावादियों से वह बहुत भिन्न न था। लैटिन और धीक के साथ हेब, को भी पढ़ाना चाहता था। परन्तु इन भाषाओं

के पढ़ाने का उसका उद्देश धार्मिक था। इतिहास, गणित तथा साधारण विज्ञान को भी स्थान दिया गया। साहित्य पर कुछ अधिकार प्राप्त करने के लिये व्याकरण का अध्ययन आवश्यक समना गया। फ्लैतो की तरह लूथर भावनाओं के विकास में संगीत का महत्व समन्तता था। चर्च प्रार्थना के सामृहिक संगीत में वह सभी विद्यार्थियों को शिद्या देना चाहता था। शारीरिक शिद्या की श्रीर भी उसका ध्यान था। इसके लिये वह कुछ खेल तथा कुश्ती आवश्यक समन्तता था। लूथर के समय की पाठ्य-पुस्तकों में सजीवता न थी। उसने भी जो पुस्तकों लिखी उनमें भी वही दोष था, क्योंकि उस समय शिद्या मनोविद्यान के सिद्धान्तों का विकास नहीं हुआ था। लूथर की दृष्टि में शिद्यक का

कर्तच्य बहुत हो पवित्र है। बालकों का चरित्र तथा ईसाई धर्म की रक्ता वह उन्हीं के हाथों में सममता था।

हम पीछे संकेत कर चुके हैं कि लूथर यह चाहता था कि प्रत्येक को बाइबिल का अपने विवेक के अनुसार अर्थ लगाने की स्वतन्त्रता रहे। उसका यह न्यक्तिवाद आज-कल के न्यक्तिवाद

त्यर का व्यक्तिवाद आज
से मिन्न, उसके शिचा सिद्धान्त
में समाज हित की सजक,
शिचा का उद्देश्य समाज के
योग से ही, तीन प्रकार की
शिचा व्यवस्था की श्रोर संकेत१-प्रादेशिक भाषा बाजकों के बिये,
२-पाद्श्यों के जिये, तथा
३-उँचे पाद्श्यों श्रोर राज्याचिकारियों के बिये।

से भिन्न था। उसका तात्पर्य था कि व्यक्ति को समाज की कुरीतियाँ दूर करने की स्वतन्त्रता चाहिये। उसे प्राचीन परम्परा के अनुसार चलने को बाध्य करना ठीक नहीं। शिचा देकर उसे ऐसा बना देना चाहिये कि वह अपने समाज की बुराई और मलाई समम्म सके। इस प्रकार लूथर के शिचा सिद्धान्त में इम समाज-हित की अलक देखते हैं। परन्तु समाज-हित को साध्य न मानकर उसने उसे 'ईसाई धर्म का साधन माना है। मठों को शिचा प्रणाली उसे पसन्द न थी, न वह यही चाहता था कि बड़े-बड़े सरदारों के धर बच्चों की शिचा के लिये अलग-अलग स्कूल हों। उनका विस्वास था कि शिचा का उद्देश समाज के योग से ही पूरा हो सकता है। पुल और सड़क आदि बनवाना जैसे

राज्य का कर्ज्व्य है उसी भाँति बालकों को शिक्षा देना भी उसका कर्ज्व्य है। लूथर के इन सिद्धान्तों का उसके अनुयायी बगेनहैगेन और मेलांखयान ने जमनी में खूब प्रचार किया। और यह कहना अत्युक्ति न होगी कि जमनी की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की नींव उन्हों के कार्यों पर खड़ी है। लूथर ने तीन प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत किया है। पहली व्यवस्था जन वर्ग के बचों के लिये है। इसमें प्रादेशिक भाषाओं पर भी बल दिया गया है। लड़के और लड़िक्यों के लिये एक ही प्रकार की शिक्षा दो जायगी। पाठ्य-वस्तु में विशेष कर लिखना, पढ़ना, शारीरिक शिक्षा, संगीत तथा धर्म का समावेश किया गया । लड़िक्यों को गृह कार्य में कुझ शिक्षा देना चाहिये, और लड़कों को व्यवसाय आदि के कुझ कार्यों में। विद्यार्थियों की उपस्थित अनिवार्य थी। दूसरी व्यवथा पादियों के लिये थी। उन्हें लैटिन, श्रीक, हेब्, भाषणकला, तर्कविद्या, इतिहास, विश्वान, गिणत, संगोत तथा था जिसमें बड़े-बड़े पादरियों तथा राज्याधिकारियों की शिक्षा होती थी।

## ३-कैल्विन (१४०६-१४६४)

कैल्विन भी 'सुधारकाल' का एक प्रभावशाली शिचक कहा जा सकता है। उसके विचारों के अनुसार फ़्रान्स में प्रोटेस्टैण्ट लोगों के लिये बहुत से स्कृल खुल गए। सत्तरहवीं शताब्दी के अन्त

जिज्ञासा तथा श्रन्वेषस की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, धार्मिक पुस्तकों से परिचय शावश्यक, शिचक में स्थाग, शिचा के विथे चर्च का संगठन, पाष्ट्य-वस्तु में जमनी के भी कुछ स्कूल उसके सिद्धान्तों के अनुसार चलने लगे। धीरे-धीरे उसका प्रभाव हालैण्ड, इक्सलैण्ड तथा अमेरिका के उपनिवेशों में भी पहुँच गया। कैलविन बालकों में जिज्ञासा और अन्वेषण की प्रवृत्ति उत्पन्न करना चाइता है। सभी लोगों का धार्मिक पुस्तकों से परिचित होना आवश्यक है। तूथर की तरह वह भी इस सन्वन्थ में न्यक्ति में 'गुब' क्योर झान को स्थान, निरीच्य भावस्थक, मातृ-साधा तथा प्रीक की प्रधानता, संगीत भीर शारीरिक शिचा को स्थान नहीं, शिचा कार्य-क्रम स्थार के समान विस्तृत नहीं, को स्वतन्त्रता देता है। धर्म के सम्बन्ध में किसी के ऊपर दबाव न डालना चाहिये। शिच्चक विना त्याग के अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। जनता को शिच्चित करने के लिये कैल्विन चर्च को संगठित करना आवश्यक समऋता है। वह समऋता है कि चर्च के योग से ही शिच्चा सबके लिये सुलभ्य की जा सकती है। प्राष्ट्य-वस्तु में 'गुण' और 'ज्ञान' दोनों को स्थान देना आवश्यक है, क्योंकि

बिना 'गुए' के 'ज्ञान' न्यर्थ है। ऋध्यापकों तथा विद्यार्थियों का निरीचए करना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से कर सकें। इन सब विचारों के आधार पर कैलविन ने जेनेवा नगर के लिये शिद्धा का एक कार्यक्रम बनाया। उसने एक स्कूल स्थापित किया। इसमें सात कचारों थीं। सातवीं कचा सबसे छोटी थी। इसमें बच्चों को ऋचर तथा छोटे-छोटे शब्द लिखना सिखलाया जाता था। फ्रेंच्र सिखलाने के बाद लैटिन का स्थान त्र्याता था। छठीं कचा में विभक्ति, क्रिया के विभिन्न रूप तथा फ्रेंच्च और लैटिन के कुछ कठिन कठिन शब्द याद करने पड़ते थे। अचरों के सुन्दर बनाने पर अधिक अभ्यास किया जाता था। कुछ सरल लैटिन वानयों को कण्ठस्थ करना पड़ता था। पाँचवीं कचा में क्रेब्ब और लैटिन में लेख लिखना प्रारम्भ कर दिया जाता था। वर्जिल के कुछ पद भी पढ़ने पड़ते थे। चौथी कचा में श्रीक प्रारम्भ करदी जाती थी। और 'सिसरो' के 'लेटर्स' को भी स्थान दे दिया जाता था। तीसरी कचा में श्रीक व्याकरण तथा सिसरो की अन्य रचनाएँ भी पढ़ाई जाती थीँ। इस कचा में श्रीक पर विशेष ध्यान दिया जाता था। दूसरी कचा में 'पढ़ने' पर विशेष बल दिया जाता था। यूनान के बड़े-बड़े कवियों और लेखकों की रच-नाएँ पढी जाती थीं। तक विद्या का अध्ययन भी इस कचा में प्रारम्भ कर दिया जाता था। धार्मिक शिचा का भी प्रारम्भ इसी कचा से किया जाता था। पहली कचा में तर्क विचा का अध्ययन पहले ऊँचा होता था। साहित्य शास्त्र तथा भाषण कला के ऋष्ययन में सिंसरी श्रीर हिमारथनीज प्रमाण माने जाते थे सप्ताह में एक दिन धार्मिक शिवा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ऊपर के विश्वेषण से यह स्पष्ट है कि कैलविन स्कूलों में मातू भाषा तथा श्रीक को प्रधानता देना चाडता था। संगीत तथा शारीरिक शिचा को उचित स्थान दिया ही नहीं गया। श्रत: उसका शिचा कार्य-क्रम लूथर के समान विस्तृत न था।

कैल्विन के विचारों का जॉन नॉक्स (१५०५—१५७२) ने स्काटलैंण्ड में प्रचार किया। उनके प्रभाव से शिचा का प्रवन्ध चर्च के अन्तर्गत आगया। यहाँ स्विट्ज्रलैंण्ड के ज्विक ली जॉननॉक्स, जिक्क बी। (१४८४-१५३२) का भी नाम लिया जा सकता है। उसने बचों के पालन पोषण के सिद्धान्तों का निरूपण एक बहुत ही सुन्दर पुस्तक में की है। उसने प्राथमिक स्कूलों को प्रोत्साहन दिया। पाठ्य-वस्तु के सम्बन्ध में वह 'मानवतावादी' सिद्धान्त का अनुयायी था।

## सहायक पुस्तकें:-

१--मनरो : टेक्स्टबुक ..... अध्याय ७.

२-कबरली: 'हिस्ट्री.....' श्रध्याय १३-१५,

**३--कबरली :** 'रीडिङ्ग् ज़ः ..... अध्याय १३-१५.

**४-प्रेव् जः** 'ए स्टूडेण्ट्स..... अध्याय १३.

४-- , : 'ड्यूरिङ्ग द ट्रांज़ीश्चन, अध्याय १५-१६.

६-वरनार्ड : 'जर्मन टीचर्स ऐण्ड एड्स्केटर्स, अध्याय ३-८.

**द-पेगटर:** 'हिस्ट्री श्रॉव एड्रकेशन', पृष्ठ १५३-१९४.

६--- श्वीकरथ: 'जेसुइट एडू केशन'

**१०--- उत्तिच :** 'हिस्ट्री'''…' पृष्ठ ११४--२९, १९४-५५.

११-किक: 'एड्सेशनल रिकॉमर्स' अध्याय ४.

१२--रस्क: दी डाक्ट्रीन्स ..... अध्याय ४.

# सातवाँ अध्याय

## यथार्थवाद

#### १—क्यों ?

सत्तरहवीं शतार्क्यों के पहुँचते पहुँचते प्राचीन तथा मध्यकालीन आदशों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी। उनमें क्रियाशीजता न थी। उनके नैतिक सिद्धान्त इतने ऊँचे थे कि उन्हें

सत्तरहवीं शताबदी में मध्य कालीन आदशों की उपयोगिता समास, वैज्ञानिक युग का प्रारम्भ, दृष्टिकोख की संकीर्याता कम, दृश्गंनिक श्रीर वैज्ञानिक भावों का समावेश, प्राचीन कवियों के सुन्दर भावमय सब्दों का महस्त्र नहीं, बास्तविकता की श्रोर, 'विवेक' श्रीर बुद्धि को प्रधानता, वाता-वरण की प्राकृतिक वस्तुश्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाश्रों की श्रोर लोगों का प्यान, 'यशार्थवाद' का बन्म। कार्यान्वित करना साधारण मनुष्य के लिये एक दम त्रसम्भव था। इसलिये उसे उनसे शान्ति महीं मिल सकती थी। प्राचीन दार्शनिकों ने प्राकृतिक विज्ञान की अवहेलना न की, पर उनका मन्तव्य उसे मनुष्य के लिये उपयोगी बनाना न था। फलतः उनका विज्ञान केवल मानसिक विकास की कोटि का था। उससे 'वादविवाद' में उलभकर 'विवेकी' ही अपनी मानसिक तृष्णा बुक्ता सकता था। भ्रौतो अादि महापुरुषों के आदर्श मनुष्य को देव तुल्य बनाना चाहते थे। उसकी साधारण आवश्यकताओं की श्रोर उनका ध्यान न था। सोलहवीं शताब्दी तक तो व्यक्ति प्राचीन आदशौँ की लपेट में ही अगडाइयाँ लेता रहा। सत्तरवी शताब्दी से वैज्ञानिक युग का आरम्भ होता है। कापरनिकस और गैलीलिओ त्रादि के विचारों के फल स्वरूप दृष्टिकोण की संकीर्णता कम हो चली। व्यक्ति को भास हुआ कि प्राचीन आदशे समय की माँग पूरी करने में असमर्थ हैं। उसके मस्तिष्क में 'ईश्वर', 'प्रकृति' और 'पुरुष' के सम्मन्ध में जो प्रदन उठ रहे थे उनका उत्तर

पुराने लेखकों और किवयों के आदशों में नथा। पुनर्जागृति से फैली हुई लहर अब वास्तिविकता की खोज की ओर अधसर हुई। फलतः इस लहर में दार्शनिक और वैज्ञानिक भावों का समावेश हुआ। प्राचीन युग को अब स्वर्णयुग नहीं माना गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बढ़ने से भिवेष्य की ओर देखना स्वभाविक था, क्योंकि विज्ञान सदा आगे देखता है, पीछे नहीं। वह तो भूतकाल के अनुभवों पर खड़ा होकर अपनी गाड़ो सदा आगे बढ़ाता रहता है। अतः अब पुराने लेखकों और किवयों के सुन्दर भावमय शब्दों का महत्व न रहा। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के बढ़ने से उनकी अबहेलना की गई। वास्तिविकता की ओर लोगों का ध्यान गया। 'विवेक' और 'बुद्धि' को सबसे अधिक प्रधानता दी गई। जो इस कसौटी पर खरा न उत्तरा उसका तिरस्कार किया गया। इस वैज्ञानिक प्रवृत्ति का शिद्धा पर प्रभाव पड़ना अनिवाय था। वास्तिविकता को पहचान के लिये वातावरण की प्राकृतिक वस्तुओं तथा विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं की ओर लोगों का ध्यान जाने लगा। यहीं से शिद्धा देत्र में 'यथाधवाद' (रियलिज़म्) का जनम होता है। इसका जनम

बड़े महत्व का है। यदि यहीं से आधुनिक युग का पारम्भ कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा। वस्तुतः 'यथार्थवाद' का बीज तो 'पुनरुत्थान' तथा 'सुधार' काल में हो वो दिया गया था। अपने समय पर वह सत्तरहकीं शताक्दी में अंकुरित होकर दिन दिन बढ़ता हो गया। आज तक भी उसकी बाढ़ रुकी नहीं।

## २-यथार्थवाद का अर्थ :--

शिचा में यथार्थवाद का क्या ऋर्थ है ? शिचा में 'यथार्थवाद' का जन्म कोरी सैद्धान्तिक तथा शान्दिक शिचा के विरोध में हुआ है। बच्चे को ऋपने वातावरण को पहचानने के योग्य

यथार्थवाद का जन्म कोशी सैद्धान्तिक तथा शाब्दिक शिक्षा के विरोध में, बच्चों के सामने बास्तविकता की चर्चा, व्यक्ति की परिमित शक्तियों का बोध. शिचा का उद्देश्य व्यक्तिगत भौर सामाजिक विकास भी वास्तविकता की छापसे शिचा प्रशाली को मनोरंजक बनाना, क्या की शिखा तथा जीवन की विभिन्न समस्याओं में संबंध 'मानवताबादी' समाजिङ्ता स्शानुभव-वास्तविकता-तथा वाद् ।

बनाना चाहियै । उसके सामने वास्तविक वस्तुश्रों की चर्चा करनी चाहिये। कोरे सिद्धान्त श्रौर बड़े-बड़े श्रादर्श उसके लिये कुछ भी महत्व नहीं रखते। अध्यापक का . अपने विचारों की दौड़ान में आकाश में उड़ना हास्यास्पद जीवन श्रादर्श श्रवश्य करें वे ही पर इस जगत की वास्तविकता की भी उसे सुधि रखनी चाहिये। व्यक्ति की परिमित शक्तियों का उसे बीध होना चाहिये। उसे जानना चाहिये कि मनुष्य संसारिक सुख की भी इच्छा करता है। उसे जानना चाहिये कि व्यक्ति की दैनिक त्रावश्यकतात्रों की पूर्ति नित्य होनी चाहि**ये। सर्वो**परि उसे यह अवस्य जानना चाहिये कि शिचा, का उद्देश्य अध्यात्मिक विकास के साथ व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास भी है। अतः शिचा का संचालन इस प्रकार हो कि व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताएँ भी सरलता से पूरी हो सर्वे । अध्यापक के आदर्शों में वास्तविकता की छाप अवस्य रहे नहीं तो उसका कुछ प्रभाव न हो सकेगा। शुष्क शिचा प्रणाली वास्तविक जीवन की छाप से मनो (अंक बनाई

जा सकती है। बचों को यह सिखलाना चाहिये कि कचा में सीखे हुये ज्ञान और जीवन की वास्तविकृता में कैसे सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। कचा की शिचा और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं तथा समस्याओं में सम्बन्ध होना आवश्यक है अन्यथा शिचा का ध्येय कभी सफल नहीं हो सकता। सत्रहवीं शताब्दी में 'यथार्थवाद' का इतना विस्तृत अर्थ नहीं लगाया जाता था, परन्तु उस काल के शिंचकों ने कुछ ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिससे 'यथार्थवाद' का जन्म यहीं से माना जाता है। इस काल के 'यथार्थवाद' का विकास तीन स्थितियों से होकर होता है। पहली स्थिति मानवतावादी ''(ह्यूमिनिस्टिक") ''यथार्थवाद" को है। इसके अनुसार उपयोगी झान प्राप्त करने की दृष्टि से प्राचीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिये। दूसरी स्थिति 'सामाजिकतावादी (सोशल) यथार्थवाद' की है। यह 'आधुनिक भाषाओं', 'अध्ययन' तथा 'यात्रा' की सहायता से व्यक्ति को सामाजिक कार्यों के योग्य बनाना चाहता है। तीसरी स्थिति 'स्वानुभववादी (सेन्स) यथार्थवाद' की है। इसके अनुसार स्कूलों में केवल वास्तविक वस्तुओं को शिचा देनो चाहिये और वचीं को उपयोगी वार्ते वत्लानी चाहिये। हम नीचे प्रत्येक का वर्णन यथास्थान करें।

# ३-मानवतावादी यथार्थबाद (ह्यूमनिस्टिक रियलिजम् )

मानवनावाद (सूमनिज़म्) और मानवतावादी यथार्थवाद के साधन एक ही थे, परन्तु उनके ध्येव भिन्न-भिन्न थे। दोनों का प्राचीन साहित्य की उपयोगिता में दूढ विश्वास था। परन्तु दोनों

से सम्बन्ध, मानवतावाद प्राचीन साहित्य की उपयोगिता में विश्वास,मानवतावादी के लिए प्राचीन यूनान भौर रोम श्रादर्श, मानवतावादी यथार्थवाद के विये प्राचीन युनान श्रीर रोम श्रादर्श नहीं, प्राकृतिक वातावरच पर नियन्त्रय, प्राचीन साहित्य में पाबिडस्य ही शिषा नहीं, वाता-वरक को समस्रना त्रावश्यक।

उसे दो भिन्न दृष्टिकोण से देखते थे। मानदतावादी के लिये युनान और रोम सम्बन्धी सभी वस्तुएँ आदर्श स्वरूप थी। व्यक्ति को वे प्रत्येक चेत्र में प्राचीन यूनानी और रोमन के शहरा बनाना चाहते थे। 'मानवतावादी' यथार्थवाद इसका विरोधी था। यथार्थवादी सामाजिक तथा प्राकृतिक वाना-वरण को भली भाँति समभ कर अपने नियन्त्रण में लाना चाहता है। यह नियन्त्रण प्राप्त करने के लिये वह प्राचीन भीक तथा रीमन साहित्य की साधन मानता है। वह साहित्य को मनुष्य की उत्कृष्ट कृति मानता है, परन्तु उसमें श्रन्थ विश्वास करने के लिये वह तैयार नहीं। अपने हित के लिये उसे प्राचीन साहित्य के गुणों को लेने में संकोच नहीं। प्राचीन साहित्य में पाडित्य प्राप्त कर लेना ही शिक्षा नहीं है। अपने वातावरण को अच्छी तरह समभाना श्रावश्यक है।

जीवन में सफलता के हिंथे शारीरिक, नैतिक तथा सामाजिक विकास की ओर व्यक्ति की ध्यान देना चाहिये। अब हम 'मानवतावादी' यथार्थवाद के कुछ प्रतिनिधियों पर दुष्टिपात करेंगे।

राबैले (१४८३--१५५३) की 'पुनरुत्थान' काल के इटली के विद्वानों के विचारों से पूरी सहानुभृति थी उसने भविष्य की गति पहचान कर अपने व्यंगात्मक लेखों द्वारा मध्यकालीन रावैले :-

धनस्थान काल के विचारी से सह नुभूति, 'नानवतावादी' बबार्थवादी. कोरी शाब्दिक शिका अनुपयुक्त, सम्बन्धी ज्ञान देना, बास्त-विकता की पहचान प्राचीन साहित्वं के श्रध्ययन से सम्भव. पाठ्यवस्तु भाषार्थे, श्रंकगचित्र, रेखगबित, सगोज भौर संगीत; इतिहास तथा धर्मपुरनको के श्राप्ययम के किये श्रीक, खैटिन और हेन्न व्याकरण, तर्क तथा भावांकारिक शास्त्र की अव-

, अज्ञानता की कड़ी आलोचना की और शिचा चेत्र में ठीक रास्ते की ग्रोर संकेत किया। राबैले के विचारों का प्रभाव उस समय विशेष न पड़ा। लाँक, मानटेन तथा रूसो ने अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन में राबैले से जो प्रेरणां पाई उससे उसका महत्व बढ जाता है। रवेले के शिक्षा सिद्धान्तों को हम उसके "लाइफ त्र्याव गरगन्ता" तथा हिरोइक डीइस श्रॉव पन्ताय येत' नामक व्यंगात्मक पुस्तकों में पाते हैं। इस रावेले को 'मानवतावादी' यथार्थवादी की कोटि में पाते हैं। उसके विचारों का यहाँ सच्चेप में उल्लेख किया जायगा। रावेले मौखिक यथार्थवाद के विषच में था। केवल शब्दों की शिद्धा उसे पसन्द न थी। वह बच्चों को उनके वातावरण सम्बन्धी वस्तश्रों का ज्ञान देना चाहता था। वह चाहता था कि बालक अपने वातावरण को समभौ और अपनी समस्याओं को स्कूल में पाई हुई शिद्धा की सहायता से इल करने की चेप्टा करें। उसका विश्वास था कि वास्तविकता को पहचान प्रचीन साहित्य के अध्ययन

हें जना, पुस्तकों से याद की हुई बातों का दैनिक जीवन से सम्बन्ध हुढना, किसजिये पढ़ा गया ?' से भली भाँति की जा सकती है। शारोरिक, नैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक शिचा का साधन उसे प्राचीन साहित्य के अध्ययन में दिखलाई पड़ा। परन्तु वह पुरानी शिचा प्रणाली को बरल देना चाहता है। मध्यकालान 'सात उदार कलाओं' में से केवल अंकमणित, रेखागणित,

खगोल विद्या तथा संगीत को ही अपनी पाठ्य-वस्तु में रखता है। व्याकरण, तर्क तथा साहित्य शास्त्र को छोड़ दिया गया क्योंकि उनमें शब्द-जाल का प्राधान्य दिखलाई पड़ा है। रावेले का यह विचार अपने समय के लिये बहुत ही नवीन था। वह बालकों को प्राचीन भाषाओं का झान भली भाँति करा देना चाहता था। धर्म पुस्तकों के समक्तने के लिये वह किन्टीजियन की प्रणाली के अनुसार श्रीक, लैटिन तथा हेन सीखना आवश्यक समक्ता था। धर्म पुस्तकों के अध्ययन के लिये प्रतिदिन कुछ समय देना आवश्यक है। इनके बाद 'चाल्डी और अरबी भाषा भी सीखी जा सकती है। इतिहास पढ़ने पर भी रावेले ने अधिक बल दिया है। रावेले पुस्तकों के उपयोग के पद्म में था। पुस्तकों को यथा सम्भव याद कर लेना चाहिये। परन्तु साथ ही साथ याद की हुई बातों का दैनिक जीवन से सम्बन्ध ढ़ढ़ना आवश्यक है। अपने जीवन से उनका सम्बन्ध समक्रे विना उन्हें पढ़ना व्यथ है। फितना' और 'क्या' पढ़ लिया गया उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि किस लिये पढ़ा गया।

रावैले कहता है कि जो बात अपने अनुभव से सीखी जाती है वह सदा के लिये याद हो जाती है। अध्यापक द्वारा बताई हुई बात मस्तिष्क से तुरन्त निकल जा सकती है। घर के बाहर पेड़,

रावैले श्रीर पेस्तालॉजी: अपने अनुभव द्वारा सीखी हुई बात स्थायो, प्राकृतिक वस्तुश्रों को देखते समय प्राचीन खेलकों के विचारों से तुलना, तारों को देखना।

त मस्तिष्क से तुरन्त निकल जा सकती है। घर के बाहर पेड़, पीशों तथा अन्य वस्तुओं को देखते हुये थियोक ट्स, डियास्कॉराइड्स आदि प्राचीन लेखकों के निचारों से उनकी तुलना करनी चाहिये। बच्चों को रात के तारों को देखकर सुवह यह समक्षने का प्रयत्न करना चाहिये कि कौन तारा कहाँ से कहां चला गया। यहाँ पर रावेले पेस्तालांजी के "स्वानुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्ति" आन्दवाङ्ग के सिद्धान्त की और संकेत करता है।

प्रचलित प्रमाली के दोष को स्वयं समक्ष ले। गलती करके

कुछ बातों के सीखने का उसे अभ्यास होना चाहियै। यहाँ

रांबेले को अपने समय की प्रचलित प्रणाली से इतनी चिंद थी कि उसकी अपेदा वह बालक को अशिद्यित रखना ही पसन्द करता था। बालक में किसी वस्तु के सीखने के लिये पहले इच्छा रावैले और रूसो:

रावैले और रूसो:

ऐसी परिस्थित में रख दे कि वह अपने अनुभव द्वारा

रावेले और रूसो :— बालक में इच्छा शक्ति उराज करना भावस्थक, गलती करके सीखना।

सीकना। रावैले इसों के स्वाभाविक विनय (नैचरल डिसिप्लिन) के सिद्धान्त की ओर संकेत कर रहा है। अध्यापक को बालक को ठीक रास्ते पर धीरे थीरे ले आना चाहिये। प्रोत्साहन के लिये बालकों को कुछ दिन विद्धानों के संग में रहना चाहिए।

रावैले का विचार था कि स्कूल में लड़कों को कुछ काम भी सिखाना आवश्यक है। घर के रावेले और ड्यूई :— लिये कुछ उपयोगी बातें वे सरलता से सीख सकते हैं।

वपनोगी जिला, चिराई, रॅंगाई और सुदाई, कारीगरों और ज्यापारियों के काल को देखना। ओर संकेत कर रहा है।

रावेले पुस्तकों को बड़े आदर की दृष्टि से देखता था। परन्तु उसका यह विद्वास था कि बौद्धिक विकास में पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का भी स्थान है। अपने वातावरण की

बौद्धिक विकास में पुस्तकों के श्रतिश्कि श्रन्य वस्तुओं का स्थान।

के देखते समय इस प्रकार ध्यान दौड़ाना वौद्धिक विकास में सहायक है।

शारीरिक शिक्षा :-शैक्ना, क्रूबना, तैरना, ग्रुग्द्र श्रादि, केवल स्थास्य ही के लिये नहीं वस्न् युद्ध की तैयारी के लिये भी।

तात्पर्य युद्ध के लिये तैयारी करने से भी है।

शिक्षा चेत्र में मिल्टन (१६०८-१६७४) सचा 'यथार्थवादी' नहीं दिखलाई पड़ता। इस लिये उसे मानवतावादी 'यथार्थवादी' कहते हैं। पुराने 'लैटिन मामर' स्कूलों की पद्धति उसे पसन्द न

सिल्टने:—मानवतावादी वयार्थकोदी, सर्व साधारण की शिषा में क्वि नहीं, केवल घनी लोगों का ध्यान, १२ से ११ वर्ष, प्राचीन परम्परा से मोहित, रावेले से अनुदार, उसकी शिषा की परिभाषा सदा के लिए स्टम, ईरवर का ज्ञान संसारिक वस्तुओं के अध्ययन से। लकड़ी चीरना, साधारण रंगाई श्रीर खुदाई उन्हें सिख्नुलाई जा सकती है। कभी कभी कारीगरों श्रीर व्यापारियों के काम को देखने के लिये वे स्कूल के बाहर भी भेजे जा सकते हैं। यह कहना श्रत्युक्ति न होगी कि यहाँ पर रवेलें 'ड्यूई' की

प्राकृतिक वस्तुओं को देखकर बालक प्राचीन लेखकों की उक्तियों का स्मरण कर सकता है। हरे हरे मैदान को देख कर उसे कृषि सम्बन्धी वर्जिल, हेसियड, तथा पालिशियन की किवता का स्मरण आ सकता है। अतः प्राकृतिक वस्तुओं ना वौद्धिक विकास में सहायक है।

रावैले ने शारीरिक शिचा की और भी ध्यान दिया है।

मानिसक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य का बनाना बहुत

श्रावश्यक है। इसके लिये राबैले दौड़ना, कदना, तैरना,

मुग्दर तथा समतल छुड़ों पर कुछ व्यायाम करने के लिये

कहता है। शारीरिक शिचा का सम्बन्ध रावें ले के अनुसार केवल स्वास्थ्य ही से नहीं है, अपितु साथ ही साथ उसका

कहते हैं। पुराने 'लेटिन प्रामर' स्कूलों की पद्धीत उसे पसन्द न
थी। वह अपने ''ट्रै क्टेंट ऑान एड्र केशन" नामक तेइस पृष्ठ
की पुस्तक में कुछ उपयोगी निषमों के पढ़ाने की राय देता
है। उसके समय में इक्कलैंड के राजनैतिक और सामाजिक
जीवन में उथल-पुथल मची हुई थी। वह देश का घ्यान
शिखा की और आकर्षित करता है जिससे कि वह अपना
अस्तित्व न खो बैठे। मिल्टन को शिखा चेत्र में कुछ विषेष
अनुभव न था। इसलिये उसकी बातें कभी कभी साधारण
मनुष्य के अनुभव के परे मालूम होती हैं। कमेमियस के
प्रदुश्च उसकी रुचि सर्व साधारण की शिखा में नहीं। उसे
केवल धनी लोगों का ध्यान है, और वह भी केवल १२ वर्ष
से २१ वर्ष के बालकों के लिये। इस कारण मिल्टन की
सीमा परिमित हो जाती है। उसमें उदारता का अभाव
दिखलाई पड़ता है और जान पड़ता है कि प्राचीन परम्परा

अब भी उसे मोहित किये हुई थी। मिल्टन के सभी शिचा सिद्धान्तों से हम सहमत नहीं हो सकते। कुछ अंशों में तो वह रावेले से भी पोछे दिखलाई पड़ता है। वह जिस शिचा प्रणाली का प्रतिपादन

करता है उसमें मध्यकाल की छाप है। परन्त उसकी शिद्धा की परिभाषा सदा के लिये उत्साहवर्षक श्रीर सत्य है। "पूर्ण श्रीर उदार शिचा वही है जो कि व्यक्ति को शान्ति तथा युद्ध काल के सभी सार्वजनिक एवं घरेलू कार्यों को चतरता और गौरव के साथ करने के योग्य बना देती है।"? मिल्टन कहता है कि शिचा ऐसी हो कि वह ईश्वर का ज्ञान करा कर उसमें प्रेम जागृत कर दे। ईश्वर में प्रेम के लिये 'गुल्' (वर्च) और 'विश्वास' का होना आवश्यक है। यह सची शिचा द्वारा ही प्राप्त किया जासकता है। इस संसारिक वस्तुओं के अध्ययन से 'ईस्वर ज्ञान' प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्ययन में योग देना ही शिक्षा का ध्येय है।

'पुनरुत्थान' काल के शिक्षा सम्बन्धी विचारों से मिल्टन बहुत आगे चला जाना है। वह अध्ययन को साध्य न मानकर साधन मानता है। उसके अनुसार शिव्वित व्यक्ति का कर्तव्य ''ईश्वर

अध्ययन साधन, ईश्वर को पहचान कर पूर्व जो के ध्वंशाव-शेष की मरम्मत करना, धार्मिक प्रवृत्ति, उसकी शिका पुस्तकीय, भारम निर्मरता को प्रोरशहन नहीं, 'कृषि' को जानने के बिये वर्जिब को पड़ी।

को पहचान कर अपने पूर्वजों के ध्वंशावशेष की मरम्मत करना है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे ईश्वर से प्रेम तथा उसका अनुकरण करना चाहिये।" इन शब्दों से स्पष्ट है कि मिल्टन को प्रवृत्ति धार्मिक थी। उसकी इस प्रवृत्ति की उसके शिचा सिद्धान्तों पर पूरी छाप है। मार्क पैटिसन के अनुसार मिल्टन का शिद्धा कार्यक्रम न्यक्ति को त्रान्तरिक शक्ति को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसकी शिक्षा पुस्तकीय जान होती है। बह सर्व साधारण के मस्जिष्क को पहचान न सका।

अपने ही समान वह सक्का मस्तिष्क जानता था। वह आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन नहीं देता, क्यों-कि बहुती सी बातें उसके अनुसार अध्यापक को स्वयं बतला देनी चाहिए। जिस दृष्टि से प्राचीन साहित्य के अध्ययन का वह समर्थन करता है वह ठीक नहीं जँचती। "पोर्ट रायलिस्ट" के सदृश उसका उद्देश शैली प्राप्त करना नहीं है। कृषि के विषय में जानकारी के लिये वह वर्जिल और कुलमेला को पढ़ने के लिये कहता है।

मिश्रित स्कूल ग्रीर विश्व विद्यास्य, बौद्धिक विदयों की भरमार, बास्तविक वस्तुओं के विषय में जानने के जिये प्रस्तकें साधन, ब्याकरब में बहुत समय देना स्वर्थ, पर साहित्य पर बज पाठ का दुइराना, मानूमाण पर कम बल ।

मिल्टन प्रत्येक शहर में १२० विद्यार्थियों के लिये एक मिश्रित स्कूल और विश्वविद्यालय खोलना चाहता है। उसके पाठ्य-वस्तु में बौद्धिक विषयों को भरमार है। उदाहरखतः लैटिन, ग्रीक, इटै लियन, हेब्र अंकगणित, भूगोल, ज्यामिति, त्रिकोण-मिति, भौतिक शास्त्र खगोल, विचा, ऋर्थशास्त्र, राजनीति, तर्क शास्त्र, धर्मशास्त्र तथा इन्जीनियरिंग श्रादि विषय उसके कार्यक्रम में त्रा जाते हैं। मिल्टन जैसे मस्तिष्क वाले ही इन सब विषयों का सफलता के साथ अध्ययन कर सकते है। साधारण मनुष्य के लिये यह असम्भव है। उसका मित्रित स्कल और विश्वविद्यालय का आयोजन ठीक नहीं जान पड़ता । अपने कार्यक्रम में वह स्यातों की सैनिक शिक्षा तथा एथेन्स की 'ह्यमनिस्टिक' शिद्धा की एक में मिला 'देता है।

यह अमनोवैज्ञानिक है। वह मौखिक तथा शाब्दिक शिद्धा का विरोधी था और बालकों को बास्त-विक वस्तुओं के विषय में पढ़ाना चाहता था। इसके लिये वह पुस्तकों को सबसे अच्छा सममता है।

लैटिन तथा ग्रीक व्याकरस में बहुत समय देना व्यर्थ है, परन्तु उसके साहित्य पर बल देना चाहिये। पिछले पाठ को दुहराना त्रावश्यक है। यहाँ मिल्टन 'जेसुइट' प्रसाली का समर्थक दिखलाई देता है। मिल्टन अपने समय के प्रभाव से बच न सका और प्राचीन साहित्य की अपेचा मातृभाषा के ऋष्ययन पर कम बल देता था।

मिल्टन का शारीरिक शिचा पर भी पूरा ध्यान था। उसके लिये वह व्यायाम तथा उचित भोजन की चर्चा करता है। उसके अनुसार भोजन और व्यायाम के बीच का समय संगीत में बिताना

शारीरिक शिका, व्यायाम युवक तथा उचित मोजन, सैनिक कहता व्यायाम, रिष्टकोया-के विकास के जिये यात्रा भावरयक । यन विकास होता है और संकीर्णता दूर होती है।

चाहिये। सैनिक व्यायाम करना भी आवश्यक है। किसी
युवक की शिद्धा में यात्रा का विशेष महत्व है। मिल्टन
कहता है कि विद्यार्थों को चारो और घूम घूम कर स्थल,
जल, शहर, बन्दरगाह तथा बड़े बड़े भवन आदि का अध्ययन करना चाहिये, क्योंकि इससे अपने दृष्टिकोण का
ती है।

मिल्टन और रावैले के विचारों का प्रभाव विशेष न पड़ा। उनसे कोई संस्था प्रभावित न मिस्टन और रावैले का हो सकी। व्यक्तिगत रूप में उनके सिद्धान्तों का कुछ विशेष प्रभाव नहीं। अध्यापकों और स्कूलों पर प्रभाव अवश्य पड़ा।

## ४-सामाजिकतावादी यथार्थवाद' (साराल रियलिजम्):--

पहले हम 'सामाजिकतावादी यथार्थवाद' के प्राहर्भाव के कारण पर विचार करेंगे। अपने समय की शिक्षा प्रणाली से सत्तरहवीं शताब्दी का धनी वर्ण सन्तष्ट न था। उस समय बडे लोगों की शिक्षा

प्रादुर्भीय का कारणः—
प्रयक्तित सिचा से धनी वर्गे
ससन्तृष्ट, स्कूर्जो में प्रादेशिक
माण्यों के प्रति उदासीयता,
वैक्शनिक अध्ययन और प्रयोग
में विक्शना, शिचा समय की
मांग पूरी करने में ससमयं,
धनी खोगों के बच्चों की शिचा
पर तथा एक्डेमी में, सामा-जिल्ह्यावादी यवार्थवाद' का
सम्म धनी खोगों की प्रिक्तिया
से, सक्त्य और सुकी जीवन
वर्गाण शिक्ता का उद्देश,
सम्बद्धन सामाजिक और स्वर्ति-

में 'यात्रा' का विशेष महत्व था। स्त्रली शिचा से ही सब कुछ नहीं त्रा सकता। विदेशों में घूम घूम अनुभव प्राप्त करना त्रावश्यक माना जाने लगा। स्कलों में अब भी प्रादे-शिक भाषाओं के प्रति उदासीनता थी। प्राचीन साहित्य ही पर बल दिया जाता था। लोगों को इस प्रणाली में दोष दिखलाई देने लगे। वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रयोग में लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही थी, परन्तु इस जिज्ञासा का उत्तर देने में स्कल असमर्थ थे। मावी सैनिकों के लिये उचित शिचा का प्रबन्ध न था। भावी राजनीतिञ्च राजनीति तथा काननी शिद्धा चाहते थे। उस समय चित्रकला, संगीत तथा जड़ाई योरपीय समाज में उत्कृष्ट कोटि की कलायें सममी जाती थीं। पर इनमें शिद्धा की उचित व्यवस्था न थी। लोग दरबारी घोडसवारो तथा नृत्य ऋादि में शिद्धा चाहते थे। उस समय स्कूलों की शिचा विशेषकर साहित्यक थी। वास्तवि-कता को छोड़ कर व्यर्थ के पाडित्य प्राप्ति की और ध्यान दिया जाता था। स्कूली शिचा तथा धनी तथा दरबारियों की मांग में कुछ सामअस्य न था। इन दोनों के बीच की

गत हित का साधन, 'रटने' की खाई बढ़ती ही गई। फल यह हुआ कि धनी लोगों के बच्चों निन्दा. पाट्य-वस्त में भिषता । ने धीरे धीरे स्कूलों में जाना छोड़ दिया। उनकी शिचा का प्रबन्ध निजी अध्यापकों द्वारा घर पर ही किया जाने लगा। 'एकेडेमी' नाम की संस्थावें बड़े बड़े लोग स्थापित करने लगे थे। प्रारम्भिक शिक्षा के बाद उनके लड़के यहीं आने लगे। एकेडिसी में समय की आवश्यकता पूरी करने की चेष्टा की जाती थी। बालकों को हथियार चलाना, घोड़सवारी त्रादि में सैनिक शिखा दी जाने लगी। धनी लोगों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शिखा में एक नई लहर त्राई। जिससे 'सामाजिकतावादी यथार्थवाद' का जन्म होता है। अब शिचा का समाज की तत्कालिक त्रावस्यकतात्रों की त्रोर ध्यान गया। सफल त्रीर सुखी जोवन बनाना शिंचा का उद्देश्य माना जाने लगा। इस लहर में अध्ययन की अवहेलना न की गई, वरन् उसे सामाजिक तथा व्यक्तिगत हित का साथन माना गया। उपयोगी कलाओं के पढ़ाने की और ही विशेष ध्यान दिया गया। श्रान के ठीक ठीक 'बोध' पर बल दिया गया। 'रटने' की पद्धति की निन्दा की गई। सामा-जिक गुण प्राप्त करने के लिये इतिहार. राजनीति, भगोल, कानून, राजदत विद्या, विद्यान, गणित, घोड़सवारी, नृत्य, तथा कुछ खेल श्रादि का पाठ्य-वस्तु में समावेश किया गया। इस प्रकार शिचा का उद्देश्य बदल जाने से उसकी प्रणाली तथा पाठ्य-वस्त में भी कुछ भिन्नता ह्या गई। यह अगति अठारहवीं शतान्दी तक धनी तथा बड़े लोगों के बच्चों की शिचा में चलती रही। पर सर्व साधारण के स्कूलों पर इस प्रगति का विशेष प्रभाव न पड सका। त्रागे चलकर यथार्थवाद की प्रणाली दोष-पूर्ण हो गई। व्याकरण और साहित्य-शास्त्र पर विशेष बल दिया जाने लगा और 'विवेक' वृद्धि के प्रति उदासीनता दिखलाई गई। अब इस इस नई प्रगति के कछ मस्य प्रतिनिधियाँ पर विचार करेंगे।

मानटेन (१५३३-१५९२) 'सामाजिकताबादी' की कोटि में आता है। उसने यह भली भाँति समक्त लिया था कि 'पुनरुत्थान' काल के शिचा आदर्श व्यक्ति को जीवन संयाम में सफल मानटेन:— नहीं बना सकते। शिचा सम्बन्धी उसके विचार हमें उसकी

शिचा का टहेरन
'समक्त' और 'विवेक' जागृत
करना तथा व्यक्ति को जीवन के
जिये तैयार करना, समक्त करके
ही किसी बात को स्त्रीकार
करना, शक्तियों का विकास,
शरीर और मस्तिष्क की शिचा
पर साथ ही साथ व्यान, पुस्त-कोय शिचा क्यां, बुद्धिमान
प्रपने ही जाब से। नहीं बना सकते। शिचा सम्बन्धी उसके विचार हमें उसकी 'पेडान्ट्री' तथा एड्केशन श्रांव-चिल्ट्र न' नामक पुस्तकों में मिलते हैं। मानटेन के अनुसार शिचा ऐसी होनी चाहिये कि व्यक्ति में 'समभ' श्रीर 'विवेक' श्रा जाय श्रीर वह संसारिक जीवन के लिये भली भाँति तैथार हो जाय। शिचा का यह श्रथं नहीं कि श्रध्यापक पुस्तकों से कुछ वातों को याद कर कचा में चिछा चिछाकर उन्हें दुहराया करें। विचाथियों को श्रात्म-निर्भरता सिखलाना चाहिये। उन्हें ऐसा झान दिया जाय कि वे उसका श्रपने दैनिक जोवन में उपयोग कर सके। बिना श्रच्छी तरह से समभी हुई बात कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिये। कोई बात हमें इसलिये नहीं माननी चाहिये कि उसे श्ररस्तू या एपोक्यूरस ने कहा है, वरन् इसलिये कि वह स्वयं को ठोक जँचती है। यदि

अनकी बात हम अपने 'विवेक' के अनुसार स्वीकार करते हैं तो वे 'हमारी' बात हो जाती है। शिखा का तात्पर्य 'शक्तियों के विकास' से हैं। 'झान' मस्तिष्क में बाँधा नहीं जा सकता। वस्तुत: वह तो

उसका श्रंग हो जाता है। जो दूसरों का अनुसरण बिना सममे-बुमे करता है वह कुछ मी नहीं सीखता। उसकी जिश्वासा किसी भी वस्तु के लिपे नहीं होती। वालक साधारणतः पन्द्रह या सीलह वर्ष तक शिद्धा ग्रहण करता है। इसके बाई वह सेसारिक अंभटों में फँस जाता है। इसलिये उचित है कि इस समय के भीतर हम उसे त्रावश्यक झान दे दें। उनके शरोर और मस्तिष्क की शिचा पर साथ ही साथ ध्यान देना चाहिए। "हम मस्तिष्क अथवा शरीर को शिचा नहीं दे रहे हैं—हम मनुष्य को शिचा दे रहे हैं—जतः उसे दो भागों में विभाजित करना ठीक न होगा।" मंनटेन नहीं चाहता कि पुस्तकों में बचों की श्रसाधारण रुचि हो। 'पुस्तकीय' शिचा उसे पसन्द नहीं। "दूसरे लोगों की पुस्तकों पढ़ने से हम विद्वान हो सकते हैं, पर बुद्धिमान् तो हम अपने ही झान से हो सकते हैं।" ईश्वर ने 'सस्य' और विवेक को किसी एक के हिस्से में नहीं दे दिया है। जिसने इसे पहले देखा उसी का यह नहीं है, यह तो सबके लिये समान हो सकता है।

· मानटेन व्यक्ति को व्याकरण शास्त्री अथवा तकवैत्ता नहीं बनाना चाहता। वह उसे मनुष्य बनाना चाहता है। वह उसे 'रहना' सिखलाना चाहता है। मानटेन श्रीक और लैटिन '

व्यक्ति को 'रहना सिसवाना, सबसे पहले अपनी भाषा, सानकतावादी शिषाप्रवाली दोषपूर्व; 'गुष,' 'झान' ग्रीर 'आर्वशीबता', वस्तुशों के बारे में सोचना शब्दों के बारे नहीं, बास्तविक झान वर्तमान का। उपयोग को समभता था। परन्तु 'मानवतावादी' के सदृश् सब कुछ इन्हीं में निछावर कर देना वह मूर्खता समभता था। मानटेन के अनुसार व्यक्ति को सबसे पहिले अपनी मातृ-भाषा सीखनी चाहिये, उसके बाद अपने पड़ौसी की। पश्चात् लैटिन अथवा सीक सीखी जा सकती है। मानटेन के अनुसार मातृभाषा स्वामाविक विधि से पहुनी चाहिये। वह मानवतावादी शिखा प्रशाली की कड़ी आलोचना करता है। "जैसे चिड़िया दानों को चुगती हुई एक खेत से दूसरे खेत में जाती है और बिना उन्हें चखे हुये लाकर अपने बचों को खिलाती है उसी प्रकार मानवता-

वादी शिवक पुस्तकों से झान को चुनते हैं—वे उसे अपने होंठ पर ही रखते हैं—विद्यापियों को चुँगाने की कौन कहें वे तो उसे हवा में छोड़ देते हैं।" मानटेन बच्चे को रूसो के सहश समाज से अलग नहीं करना चाहता। उसका विश्वास है कि समाज के सम्पर्क से वह बहुत कुछ सीख सकता है। इसलिये उसने इतिहास के पढ़ने और दूसरों के सम्पर्क पर बल दिया है। मानटेन पुख, 'झान', और करशीलता स्कूलों में ले आना चाहता है। उसके अनुसार झान ही सब कुछ कहीं है। मानटेन स्पार्तों को सच्चा शिवक मानता है, क्योंकि वे साहित्य को अपेचा 'चरित्र' और कारशीलता' पर अभिक बल देते थे। वह चाहता है कि स्पार्ता के सहश बालक 'वस्तुओं के विषय में सोचें—एथेन्स की तरह शब्दों के बारे में नहीं। ''इसे अच्छी प्रकार काम करना सीखना चाहिये न कि तर्क करना"। ''वास्तविक झान तो 'वर्तमान' का होता है। 'भूत' और 'भविष्य' का झान तो आइम्बर पूर्ख होता है"। इन सब विचारों से मानटेन तत्कालोन शिचायणाली के दोबों को हमारे सामने रख देता है। स्पष्ट है कि मानटेन प्राचीन साहित्य के 'झान' को हो शिचा नहीं मानता। वह तो विद्यापियों को जीवन सम्बन्धी वास्तविक झान देना चोहता है जिससे वोरता, संबा, न्याय, आकाचा, लोम, स्वतन्त्रता और परतन्त्रता का ठीक अर्थ समक्ष कर वे अपने को जीवन सम्बन्धी का सम के समन कर वे अपने को जीवन सम्बन्धी सम के समन कर वे अपने को जीवन सम अत्याप्त के समन कर वे अपने को लिए सुखद और मनोरंजक कमी नहीं हो सकती।

मॉनटेन को अपने समय के स्कूल और कॉलेज पसन्द न थे, क्योंकि वे समय की मांग पूरी करने में असमर्थ थे। समय की मांग क्या थी इसे हम देख ही चुके हैं। वह प्रत्येक बालक को

उपसंहार:—शिचा निजी
अध्यापक द्वारा असरभव, शिचा
'विवेक' श्रीर 'बुद्धि' के विकास
के बिये, 'रटाने' की प्रथा का
त्याग, यात्रा महत्वपूर्ण, विद्वान्
श्रीर व्यावसायिक बनाना नहीं,
जनवर्ग की शिचा पर उसका
ध्यान नहीं।

निजी अध्यापक द्वारा शिचा देना चाहता था। उसका यह सुमाव न हितकर ही है, और न सम्भव ही। उपर्युक्त विवेचन से हम यह सारांश निकाल सकते हैं कि उसके अनुसार शिचा 'विवेक' और 'बुद्धि' के विकास के लिये होनी चाहिए। 'स्मरण्याक्ति' बढ़ाने के लिये शिचा न होनी चाहिए। यह तो अपने आप ही बढ़ जायगी। अतः 'रटाने' की प्रथा का एक दम त्याग करना चाहिये। बच्चे को व्यवस्वारिक ज्ञान तथा शिष्टता सीखना आवश्यक है। यात्रा को भी शिचा में स्थान देना चाहिये, क्योंकि इससे व्यक्ति बहारिकता सीखना है, और दसरों के अनुभव में लाभ जराता

विभिन्न लोगों के सम्पर्क में आकर व्यवहारिकता सीखता है, और दूसरों के अनुभूव से लाभ उठाता है। मानटेन के अनुसार शिक्षा का उद्देश विद्वान अथवा 'व्यवसायिक पुरुष' नहीं बनाना है। शिक्षा व्यक्ति को ऐसा बनाए कि वह भद्र पुरुष का जीवन व्यक्ति कर सके। मानटेन अपने सामने विशेषकर धनी लोगों की शिक्षा की समस्या रखता है। जनवर्ग की शिक्षा पर उसका ध्यान नहीं। गरीब बच्चों के लिये कुछ कार्यालयों का उल्लेख वह अवस्य करता है, परन्तु उसने उनकी शिक्षा समस्या पर विशेष प्रकाश नहीं हाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानटेन का चेत्र बहुत विस्तृत नहीं है। मानवतावादी यथार्थवाद से थोड़ा आगं चलकर वह स्वानुभव यथार्थवाद की ओर, संकेत करता है।

## ४—'स्वानुभववादी-(सेन्स) यथार्थवाद'

'स्वानुभववादो' यथार्थवाद सत्तरहवीं शतार्व्दा का शिक्षा सिद्धान्त है। इसकी उत्पत्ति मानव-तावादी और 'समाजिकतावादो' यथार्थवाद से होती है। इसके दृष्टिकोण में आधुनिकता की पूरी छाप

श्राधुनिकता की छाप, 'जान' स्वानुभव से शब्दों से नहीं, श्रतः उनके विकास पर ध्यान, 'सस्य' प्राकृतिक पदार्थों श्रौर विधियों में, शिखा प्रश्वाकी प्राकृतिक विधियों के श्रनुकृत, पहने 'वस्तु' तब नाम, मानु-भाषा की शिखा पर ध्यान, परि-गाम प्रगाजी, मानवता के विकास में विश्वास, 'ज्ञान' को सरक रूप में रखना, 'विवेक शक्ति' का विकास। है। श्राजकल जितने शिचा सिद्धान्त प्रचलित हैं उन सकती जड़ 'स्वानुभववादी-यथार्थवाद' में पाई जा सकती है। 'ज्ञान जानेन्द्रियों से प्राप्त होता है—शब्दों से नहीं'—यह इसकी पहली ध्वनि है। इसलिये 'स्मरण शक्ति' के विकास पर ध्यान नहीं देना है। उसका विकास ज्ञानेन्द्रियों से विकास पर ध्यान नहीं देना है। उसका विकास ज्ञानेन्द्रियों के विकास में निहित है। श्रत: शिचक का ध्यान उनके विकास की श्रोर होना वांछनीय है। हम पीछे कह चुके हैं कि सत्तरहवीं श्राताब्दों से विज्ञान की छाप सर्वत्र दिखलाई पड़ती है। वेज्ञानिक श्राविष्कारों से लोगों का दृष्टिकोण विस्तृत हो चला था। 'स्वानुभवनादी—यथार्थवादी' विज्ञान के विकास से बहुत प्रभावित हुआ। उसे इस बात का पक्का अनुमव हो गया कि 'सत्य' की छोज पुस्तकों में नहीं की जा सकती। वह "प्राकृतिक पदार्थों और विधियों" में ही पाया जा सकती। है। अतः शिचा प्रणाली प्राकृतिक विधियों के अनुमृत्स होनी

चाहिये। इस प्रगति के दो परिएाम निकले। एक के अनुसार विज्ञान के आधार पर प्राथमिक शिचा सिद्धान्त का निर्माण किया गया; और दूसरे के अनुसार साहित्य और भाषा के प्रति उदासीन होकर विज्ञान में विशेष रुचि दिखलाई गई। इसी समय शिवा मनोविज्ञान की श्रीर भी ध्यान गया। यों तो मनोविज्ञान की बात प्राचीन युग से ही की जा रही थी। परन्त उसमें कल्पना की मात्रा अधिक थी। यद्यपि दृष्टिकोण वैज्ञानिक न था, तथापि अब बालक के विकास सम्बन्धी प्राकृत तिक नियमों की त्रोर लोगों का ध्यान गया। शिक्वा-मनोविज्ञान को लोग थोड़ा-थोड़ा सममने लगे। शिक्तकों का विश्वास होने लगा कि बालक को पहले 'वस्तु' सममनी चाहिये, श्रौर नाम उसके पश्चात, पहले उसे 'साकार वस्तुओं' का ज्ञान देना चाहिए-भाववाचक संज्ञायें बाद में। इस प्रकार व्यवहारिकता की श्रीर विशेष ध्यान दिया गया। पहले उपयोगी ज्ञान देने की श्रावश्य-कता समभी गई। फलत: प्राचीन साहित्य की असामयिकता सिद्ध होने लगी और मातृभाषा की शिचा पर अधिक बल देना आवश्यक जान पडा । विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता उत्पन्न करने के लिये परिणाम प्रणाली ( इनहिक्टव मेथड ) पर बल दिया गया। 'सिद्धान्त प्रणाली' हानिकर मानी गई। स्वानुभववादी यथार्थवादी का मानवता के विकास में पूर्ण विश्वास था। उसे मानवता के विकास में धर्म की हार दिखाई पड रही थी। उसका विश्वास था कि इस विकास में शिचा का योग महत्व-पूर्ण होगा। इसलिये शिक्षा विधि में सुधार करने का पक्का निश्चय कर लिया गया। स्वानुभववादी यथार्थवादी ने समक्त लिया 'कि ज्ञान' को उपयोगी बनाने के लिये उसे सरल से सरल रूप में बालकों के समज रखना चाहिए। इम्लिये उसने बालक में "विवेक शक्ति" के विकास की श्रीर ध्यान दिया। दूसरे के दिये हुये प्रमाण के आधार पर उसे सममाना उसकी बुद्धि के विकास में बाधक समस्मा गया। इन विचारों से प्रभावित होकर कुछ शिचकों ने शिचा के चेत्र में एक नई लहर लाने की चेष्टा की। अब हम क्रमशः कुछ ऐसे मुख्य शिचकों पर विचार करेंगे।

यदि यह कहा जाय कि शिक्षा विज्ञान की नींव मूलकास्टर (१५३१-१६११) ने डाली है तो अस्युक्ति न होगी। सोलहवीं शताब्दी में विद्या का महत्व प्रधानतः चतुर लोगों के लिये ही समभा

 जाता था। शिक्षा का रूप सार्वलीकिक न था। ऐसे विचारों से घिरे रहने पर भी मूलकास्टर श्रपने समय की गित से बहुत श्रागे दिखलाई पड़ना है। परन्तु लोगों पर उसका प्रभाव न पड़ सका। शिक्षा में उसका बड़ा अनुभव था। वह इंगलैण्ड के दो प्रसिद्ध स्कूलों मरचेण्ट टेलस स्कूल (१५६१-१५८६) श्रीर सेण्ट पॉल्स (१५८६-१६०८) का ४९ साल तक प्रभान अध्यापक रह जुका था। शिक्षा सम्बन्धो उसके विचार उसकी 'एलेमेण्टरी' श्रीर 'पोजीसन्स' नामक पुस्तकों में मिलते हैं। वह स्वानुभववादी 'यथार्थनामक पुस्तकों में मिलते हैं। वह स्वानुभववादी 'यथार्थनादी' कहा जाता हैं। उसके श्रनुसार ''शिक्षा का ध्येय शारीरिक श्रीर मानसिक शक्तियों का विकास करना है तथा प्रकृति को अपनी पूणता तक पहुँचने में योग देना हैं"। 'मानटेन के सदृश् उसका भी सिद्धान्त था कि 'सीखने वाली' पर ध्यान न देकर 'सीखने वाले' पर ध्यान

देना चाहिये। वह बालक की प्रकृति को 'शिक्षा का श्राधार' शिचा सिद्धान्तों की ग्रोर संकेत । मानता है। उसके अनुसार बालक की आवस्यकता तथा शक्तियों के अनुकूल शिचा देनी चाहिये। शिचा की पहली स्थित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी कचा के लिये बड़े चतुर शिचक की आवश्यकता है। छोटी कचा में कम से कम विद्यार्थी रहने चाहिये। मुलाकास्टर बच्चों की तीन प्रकार की शक्तियों का उल्लेख करता है:--१-समभने के लिए 'बुद्धि,' २-याद रखने के लिए 'स्मर्ण शक्ति', तथा ३-निर्णय के लिए 'विवेश शक्ति'। इन शक्तियों के विकास पर अलग अलग ध्यान देना चाहिये। यदि मस्तिष्क पर दबाव डाल कर पढाया जायगा तो उसका विकास नहीं हो सकेगा। शिचा एकांगीय न हो. अन्यथा बालक उदार न हो सकेगा। मातृ-भाषा को लैटिन से पहले पढाना चाहिये। शिक्षा का माध्यम छ: साल से बारह साल तक मानु-भाषा ही हीनी चाहिए। शिक्षा पाने का अधिकार लड़िकयों को भी है। लड़कों के सदृश उन्हें भी पूरा अवसर देना चाहिये। स्कूलों की उन्नति के लिये शिक्तकों की शिक्ता की उचित न्यवस्था आवश्यक है। विश्वविद्यालय में उनकी शिक्ता का ठीक प्रबन्ध किया जा सकता है। प्रारम्भ में बालकों को मात्-भाषा पढना, लिखना, साधारण चित्र पेन्सिल से खींचना तथा गाने में शिक्षा देनी चाहिये। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मलकास्टर ने सोलहर्वी शताब्दी में ही उन्नीसर्वी शताब्दी में प्रचलित होने वाले सभी शिचा सिदान्तों की श्रोर संकेत कर दिया है। यही उसकी महत्ता है।

सत्तरवी शताब्दी से मनुष्य का प्रकृति से नया सम्बन्ध त्रारम्भ होता है। उस समय के विद्वान नर्द वस्तुओं की खोज में उतनी रुचि नहीं रखते थे जितनी कि यह देखने में कि नई

बेकन:---

परियाम प्रशाली को प्रोत्सा-हन देकर आधुनिक विज्ञान की सेचा, स्त्रतन्त्र ऋनुसन्धान की ओर प्रवृत्त किया, 'प्रथोग' और 'निरीच्या' पर बल, 'विचार-क्रिया' 'यथार्थता के अध्ययन से, शिचा का केन्द्र प्रकृति। उत्ती रुचि नहीं रखते थे जितनों कि यह देखने में कि नई विधियों का उनके कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता हैं। ऐसा करने में वे समभते थे कि दुनिया को एक नई विचारधारा की और ले जा रहे हैं। बेकन (१५६१-१६२६) ऐसे ही विदानों की कोटि में आता हैं। वह प्रकृति के अध्ययन को ही वैज्ञानिक उन्नति का आधार मानता था। परिणाम प्रणाली को प्रोत्साहन देकर उसने आधुनिक विज्ञान की बड़ी सेवा की हैं। पर इस विधि का आविष्कारक वह नहीं था। उसके समकालीन वहुत से विदान् भी इस विधि से परिचित थे। परन्तु संगठित कर उसका उपथोग बतलाना बेकन का ही कार्य है। लोगों में दूसरों के दिये हुए प्रमाण को मान लेने की एक परम्परा चल पड़ी थी। बेकन ने इस परम्परा

को तोड़ा और स्वतन्त्र अनुसन्धान की ओर लोगों को प्रवृत्त किया। उसने 'प्रयोग' तथा 'निरोक्क्य' को अधिक महत्व दिया। उसने यह दिखलाया कि वास्त्रविक 'विचार-क्रिया' यथार्थता के अध्ययन से ही प्रारम्भ होती है। पहले लोग 'वादाविवाद' की विजय में अपना गौरव सममते थे। बेकन के प्रभाव से लोग 'यथार्थता' की खोज में अपना गौरव सममने लगे। वैज्ञानिक विधि को प्रोत्साहन देने के कास्ख बेकन स्वानुभववादी यथार्थवादी माना जाता है। पाठ्य-वस्तु में वैज्ञानिक वस्तु के समावेश का वह समर्थक था। स्वानुभववादी यथार्थवादी की दृष्टि से बेकन मूलकास्टर से बड़ा जान पड़ता है। मूलकास्टर शिक्षक था, और बेकन दार्शनिक। बेकन ने बौद्धिक जीवन को एक नया उद्देश दिया। उसने यह बतलाया कि बौद्धिक जीवन का उपयोगी होना आवश्यक है। केवल 'अध्यारमवाद'

के चक्कर में पड़े रहने से काम नहीं चल सकता। शिचा का केन्द्र 'प्रकृति' है और 'श्रान' का आधार 'भौतिक शास्त्र' है। शिचा के चेत्र में 'प्रकृति' और 'समाज' का अध्ययन होना चाहिये। शिचा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज के लिये उपयोगी बनाना है। 'शिचा तो साधन मात्र है। इसका उद्देश्य मनुष्य की 'वस्तुओं' के ऊपर श्रेष्ठता सिद्ध करना है तथा विश्वान और मानव शिक्तियों में अनुरूपता लाना है। मनुष्य प्रकृति का सेवक और उसकी व्याख्या करने वाला है। उसकी आशाओं का पालन करके ही उस पर शासन किया जा सकता है। इस प्रकार मानव शान और मानव शक्ति एक ही में मिल जाते हैं।"

बेकन 'विद्वद्वाद' काल की प्रणाली के विरुद्ध है। वह कहता है:—''ज्ञान 'निर्माता' के गौरव तथा मनुष्य के सुख के लिए है।" 'शब्द ज्ञान' को शिखा नहीं कहते। "ज्ञान"

'ज्ञान' निर्माता के गौरव और मनुष्य के सुख के जिये, 'प्राचीन साहित्य' का पढ़ना शिचा नहीं, ज्ञानेन्द्रियों से प्रारम्भ कर बुद्धि तक पहुँचना, शिचा विधि को कम-बद्ध किया। प हा । रिश्व शान का शिक्षा नहां कहता । रिश्वान प्राचीन साहित्य के आधार पर नहीं सीखा जा सकता। अनुमान से सीखा हुआ शान उपयोगी नहीं हो सकता। केवल प्राचीन साहित्य के पढ़ाने में शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। उसके स्थान पर अव वैश्वानिक शिक्षा आनी चाहिये। वैश्वानिक शान के प्रसार में वेकन की बड़ी रुचि थी। पाठन विधि के सम्बन्ध में वेकन ने दो सुभाव दिया है: - १—पढ़ाने में 'श्वानेन्द्रियों' के स्वभाव पर ध्यान न देना ठीक नहीं। २—'श्वानेन्द्रियों' से प्रारम्भ कर 'बुद्धि'

तक पहुँचने की चेष्टा करनी चाहिये। बेकन शिक्षा-विधियां को कमबद्ध करना चाहता था। उसने परिणाम प्रणाली को स्पष्ट कर शिक्षा के प्रयोगात्मक कार्य के लिये एक वैद्यानिक विधि दो। उसके अनुसार उदाहरणों का चुनाव वैद्यानिक विधि से ही करना चाहिये। उसका ध्यान वैद्यानिक विधि तक ही सीमित रहा। मनोविद्यान की वह चर्चान कर सका। परन्तु उसकी परिणाम प्रणाली का मनोवैद्यानिक प्रभाव पड़े बिना न रहा।

राटके (१५७१-१६३५, जर्मनी) 'स्वानुभववादी यथार्थवादी' कहा जाता है। इसे हम एक नई रीति चलाने वाला कह सकते हैं। इसी के सिद्धांतों को कमेनियस ने और आगे बढ़ाया। अतः

राटके :—
नई रीति चलाने वाला, वह
प्रपने विचारों को कार्यान्वित
न कर सका, स्वाभाविक नियमों
का पालन, पहले वस्तुश्रों को
समम्मना, बालक पर दबाव
नहीं, स्वानुभव के श्राधार पर
श्राम सिखलाना, 'रद्याना' नहीं,
प्रश्नों की सहीयता, बार वार
दुहराना, एक समय एक ही
विषय।

इसी के सिद्धांतों को कुमीनयस ने और आगे बढ़ाया। अतः कमेनियस का मार्ग प्रदश्क भी यह कहा जा सकता है। राटके ने अपने शिक्षा सिद्धान्तों के अनुसार कुथेन और अन्स्टाट में स्कूल संचालन का प्रयत्न किया, परन्तु अस्प्र फल ही रहा। अपने विचारों की वह कार्योन्वित न कर सका। अपने जीवन काल में राटके प्रशंसा न पा सका। परन्तु इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि अपने समय के शिक्षा सम्बन्धी वातों में वह पथ प्रदश्क रहा है। उसने कुछ ऐसे सिद्धांतों का उल्लेख किया जिनका कमेनियस पर वड़ा प्रभाव पड़ा। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते होते उसके प्रायः सभी नियमों का शिक्षा शास्त्र में समावेश कर लिया गया। उसके सिद्धान्तों का विवरण उसकी ''मेथड्स नोवा'' नाप्रक पुस्तक में मिलता है। ''हरएक वस्तु में हमें स्वामाविक नियमों का पालन करना चाहिंसे। झान की प्राप्ति में

मनुष्य की बुद्धि की एक अनुक्रम परम्परा होती है। इस परम्परा का समर्भांना आवश्यक है। शिचा इसी परम्परा पर श्राधारित होनी चाहिये।" यहाँ पर राटके मनोवैज्ञानिक नियमो की श्रीर संकेत करता है। वह कहता है कि पहले हमें वस्तुओं के समभने पर ध्यान देना चाहिये। वस्तुओं के समभ लेने पर शब्दों का ज्ञान स्वत: हो जाता है। शिच्नक को वालक के ऊपर किसी प्रकार का दवाव नहीं डालना चाहिये। उनके पढ़ाते समय कचा में पूरी शान्ति रहनी चाहिये। ज्ञानेन्द्रियों के श्राधार पर ज्ञान सिखलाना चाहिये। 'रटाने' से बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। उसके विकास के लिये प्रदनों की सहायता लेनी चाहिये। ज्ञान को स्थायी वनाने के लिये उसको बार बार दहराना चाहिये। जेसहट प्रणाली का भी यही विधान था। एक समय एक ही विषय पढ़ाना चाहिये। जब तक उसका श्रच्छी तरह ज्ञान न हो जाय तव तक दूसरे में हाथ नहीं डालना चाहिये। यहाँ रटाके थोड़ा श्रमनोवे शानिक मालूम होता है। परिवर्तन श्रावश्यक है। एक ही विषय वार बार पढ्<sup>7</sup>ने से मस्ति-ष्क थक जाता है। राटके का तात्पर्य यदि हम यह सममें कि जब तक कोई वस्तु याद न हो जाय तब तक उसे अनिश्चित काल के लिये स्थिगत न करना चाहिये तो हमारे दिये विशेष हितकर होगा। परन्तु त्राजकल स्कूलों की प्रथा निराली है। वचों को भिन्न-भिन्न प्रकार के कई विषय पढाये जाते हैं। उनके समक में यह नहीं त्राता कि वे किथर जा रहे हैं। यदि प्रत्येक कत्ता के विषय कुछ कम करके उन्हें दूसरी कचा में प्रारम्भ किया जाय तो ज्ञान अधिक स्थायी हो सकता है, और उनका प्रभाव भी विद्यार्थियों पर विशेष पड़ेगा।

प्रत्येक बालक की शिक्षा में व्यक्तिगत श्रनुभव का महत्व है। उसे दूसरे के प्रमाण पर 'यथार्थता' को स्वीकार नहीं करना चाहिये। राटकं कहना है कि वालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करनी

व्यक्तिगत श्रनुभव, शिद्या का माध्यम मातृभाषा, पुस्तक श्रीर विधि की एकरूपता। पेस्तालाशी के सभी विचार राटके में। चाहिये। जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक है कि शिचा का माध्यम मानुभाषा हो। राटके लैटिन श्रीर श्रीक सभी बालकों को नहीं पढ़ाना चाहता। उसके अनुसार इन भाषाओं को केवल विद्वान बनने वाले बालकों को ही पढ़ाना चाहिये। मानुभाषा में पढ़ाई हुई बात शीन्न याद हो जायगी। बालकों के मस्तिष्क पर अवांद्यित बल नहीं पड़ेगा। राटके के प्रभाव से कूथेन में पहली बार एक ऐसा

स्कूल खोला गया जिसका माध्यम मातृभाषा (जर्मन) रखा गया। राटके शारीरिक शिचा का पचपाता था। वह प्रत्यैक स्कूल में इसके लिये खेल-कूद इत्यादि का प्रवन्ध करना चाहता था। उसने पुस्तकों तथा विधियों की एक रूपता पर बड़ा बल दिया है। उसने यह बतलाया कि भाषा की शिचा कैसे देनी चाहिये। लैटिन, ग्रीक और हेब की भी शिचा वह मातृभाषा द्वारा ही देना चाहता था। यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो पता चलेगा कि पैस्तालां को प्रायः सभी विचार राटके के सिद्धान्त में वीज रूप में दिखलाई पड़ते हैं।

कमेनियस (१५९२-१६७०) 'स्वानुभववादी यथार्थवादी' की कोटि में आता है। आजकल जितने शिक्षा सिद्धान्त प्रचलित हैं उन सब में कमेनियस के विचार किसी न किसी रूप में भवस्य

कमेनियस-शिवा की व्यवस्था प्रकृति के श्रध्ययन पर,

मिलेंगे। श्रपने समय को शिचा-पद्धति उसे पसन्द न थी। 'प्रकृति' के श्रध्ययन पर वह शिचा व्यवस्था को पुनः संगठित करना चाहता था। गुण चाहे जहाँ मिले उसे स्वीकार करने प्रायः सभी शिषकों के विचार उसमें, 'श्रन्तर्ज्ञान' 'निरीष्ण' और 'विचार' ज्ञान के तीन स्रोत, धार्मिक भावना की छाप, मानव स्वभाव तथा उस्ति में पक्का विश्वास; सार्वज्ञों किक शिखा, 'ज्ञान', 'गुया' और 'ईश्वर भक्ति' बढ़ाना शिखा का उद्देश्य। में उसे हिचक न थी। अपनी चतुरता से उसे कमनद्ध कर तथा उसमें अपनी आत्मा पिरोकर उसे एक नया रूप दे देना वह अच्छी प्रकार जानता था। यही कारण है कि युँतो, अरस्तु, सिसरो, इरैसमस, बेकन इत्यादि के विचारों का सार उसके सिद्धान्त में दिखलाई पड़ता है। इसे अनु-कर्ण समक्षना भूल होगी। कमेनियस के अनुसार ज्ञान के तीन स्रोत थे—'अर्न्तज्ञान', 'निरीच्ण' और 'विचार'। कमेनियस के सभी कार्यों में उसकी धार्मिक भावना की छाप है। मानव स्वभाव में उसका पद्धा विश्वास था। उसका विश्वास था कि शिचा से प्रत्येक को चरित्रवान बनाया जा सकता है। वह सभी विषय सबको पढ़ाना चाहता था।

शिचा को वह सबके लिये सुलभ करना चाहता था। उस समय सार्वलीकिक शिचा की भावना सबको हास्यास्पद दिखलाई पड़ती थी, परन्तु कमेनियस अपने विचारों पर डटा रहा। वह सबको दिखलाना चाहता था कि मानव उन्नति ज्ञान के संग्रह और उसके प्रचार से हो सकती है. इसलिये सार्वलीकिक शिद्धा का संगठन करना श्रानिवार्य है। कमेनियस मानटेन के सदृश शिद्धा केवल धनिको के लिये ही नहीं समऋता था। ''शिचा केवल धनी तथा प्रभावशाली लोगों के बच्ची के लिये ही नहीं है, वह तो लड़के, व लड़की, भद्र व अभद्र, धनी व दोन, शहरों व देहातों में भवनों तथा भीपडियों में सबके लिये समान है। जिसे ईववर ने ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि दी है उसे शिचा से बंचित नहीं रहना चाहिये"। १ कमेनियस का विश्वास था कि प्रकृति ने सब व्यक्तियों में 'ज्ञान' 'गुण' और ईरवर भक्ति' का बीज बो दिया है। इन्हीं तीनों को बढ़ाना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह सभी वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर ले। उसे अपने वातावरण तथा अपने पर पूरा प्रमुख पाने की चेष्टा करनी चाहिये। उसे सभी वस्तु ईइवर सम्बन्धित सममत्ती चाहिये। ईश्वर का ध्यान रखने से बुरी प्रवृत्ति मनुष्य में नहीं आ सकती। कमेनियस के शिक्षा सिद्धान्त उसके इन्हीं विचारों से उत्प्रोरित हुये हैं। उसके अनुसार 'ज्ञानेन्द्रिय'. 'बुद्धि' तथा 'दैनी प्रकाशन'—की सहायता से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि तीनों में सामाश्वस्य रहे तो त्रुटि हो ही नहीं सकती। तब मनुष्य ज्ञानवान् होकर सदैव अपने कर्तव्य पथ पर इटा रहेगा । इस प्रकार शिक्षा के तीन ध्येय हैं :-

१--व्यक्ति को जीवन में सफलता के लिये आवश्यक श्वान देना।

२--- नैतिक तथा चरित्र विकास के लिए विवेक देना।

३-ईश्वर भक्ति उत्पन्न करना।

कमेनियस को अपने समय के स्कूलों में इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं दिखलाई पड़ती थी। वह उनकी कड़ी आलोचना करता है। अपने समय के स्कूलों का वह इस प्रकार वर्णन करता है।

क्रमेनियस के समय के स्कूत दोषपूर्व,—मातृमापा

स्कूल "बालकों के लिये देक भय की वस्तु हो गई है। वह मस्तिष्क का कसाईखाना है—जहाँ सहित्य और पुस्तकों के प्रति प्रशा मोल ली जाती है, जहाँ जो वस्तु एक साल में

१-में ट डिडेनिटन, श्रध्याय १२, ६२।

की अवहेलना, खैटिन पर बल, सीखी जा सकती है-उसमें दस साल नष्ट किये जाते हैं. जहाँ सरलता से न पढ़ाकर मोंके के साथ पढ़ाया जाता है. पहले उदाहरमा तब निवम. जहाँ स्पष्टता से न बताकर टेढे मेढे बताया जाता है..... ब्याकस्या भाषा पहले जहाँ मस्तिष्क में शब्द भरे जाते हैं। "स्कूल अपने किसी पढ़ाना भूब. पढाने में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सके हैं। मात्रभाषा की एकदम प्रकार का दबाव नहीं, जैसे अवहेलना की गई है। लैटिन व्याकरण और साहित्य बीज का विकास उपजात खेत पढाने में सारा समय गँवा दिया जाता है। 'वस्तुत्रों' के में उसी प्रकार 'जान' का बारे में न पढ़ा कर पहले शब्दों के विषय में पढ़ाया जाता है। उदाहरण देने के बाद नियम का उल्लेख करना चाहिये। विकास बालक के मस्तिष्क में । व्याकरण को भाषा से पहले पढ़ाना भूल है। पढ़ाने में किसी प्रकार का दबाव डालना ठीक नहीं। भाषा तथा आदि विषयों का ज्ञान बालक को उसी प्रकार सिखलाना चाहिये जैसे कि वह चलना सीखता है। चलना सिखाने में केवल वातावरण पर कभी कभी ध्यान दे दिया जाता है। किसी प्रकार का कभी दबाव नहीं डाला जाता। उसी प्रकार पढाने में दबाव डालना अनुचित हैं। बालक को ऐसे वातावरण में छोड़ देना चाहिये कि वह सब कुछ सरलता से स्वयं सीख ले। बालक ने यदि कोई बात सीख लो तो त्रागे चलकर उसके मास्तिष्क में उसका उसी प्रकार से विकास होगा जैसे कि बीज का उपजाक खेत में। जैसे बीज बो देने पर उसकी उन्नति देखने के लिये खोद खोद कर हम उसे नहीं देखते उसी प्रकार बालक को एक बार ज्ञान दे देने पर कुछ समय के लिये निश्चिन्त हो जाना श्रानिवार्य है। यदि उसने उसे भली प्रकार समभ लिया है तो उसका बांछित प्रभाव उसके चरित्र पर पडेगा हो।

स्कूलों में भिष्य-भिष्य पाठन विधि, एक ही शिक्षक, एक ही विधि श्रीर एक ही प्रश्न, पूरा पहले ही बनाना कार्यक्रम शिवा के सरक्षध में माँ बाप की बोरवता पर विश्वास नहीं. श्रजपस्थिति रोकने के जिये शिषा को मनोरंजक बनाना. पीटना नहीं, प्रशंसा, स्पर्धा, चार-पाँच घड्टे तक शान्ति श्रावश्वक, स्कूब का बातावरस श्राकर्षक, स्वानुभव का आधार।

उस समय के स्कुलों में भिन्न भिन्न पाठन विधियाँ प्रचलित थीं। प्रत्येक स्कूल और शिद्धक की अपनी अलग अलग विधि थी। एक बार एक ही विद्यार्थी की पढ़ाया ज सकता था। ऐसी कोई विधि न थी जिससे पूरी कचा को एक साथ ही सुचार रूप से पढ़ाया जा सके। इस कठिनाई को दूर करने के लिये कमेनियस एक कचा में एक ही शिचक को पढ़ाने के लिये कहता है। एक ही प्रकार के प्रश्न सभी लड़कों को देने चाहि के। सभी विषय और भाषायें एक ही विधि से पढ़ानी चाहिये। पढ़ाने का पूरा कार्यक्रम साल, महीने श्रीर दिन के प्रारम्भ होने के पहले ही बना लेना चाहिए। यहा ऐसा प्रतीत होता है कि कमेनियस शिक्तक 2 के 'महत्व' को भूल गया। उसका यह विश्वास कि सभी शिज्ञक सभी विषय को पढ़ा सकते हैं ठोक न था। उस समय शिवा का विशेष प्रचार न था । माता-पिता उसके महत्व को नहीं समन्तते थे। इसलिये बच्चों को स्कल जाने के लिखे विवश नहीं करते थे। कभी कभी घरेल काम में ही फँसा लेते थे। यह रिथति कमेनियस को बड़ी खटकती थी। वह बालकों की शिचा का उत्तरदायित्व माता-पिता पर

नहीं देना चाहता था। उनकी योग्यता में उसका विश्वास न था। सभी वालकों को स्कूल आना

श्रानिवार्य करना चाहता था। उनकी श्रमुपस्थिति उसे बहुत खटकती थी। कमेनियस के सदृश् रूसो को भी 'माता-पिता' पर विश्वास न था। कमेनियस ''माता-पिता' श्रौर "वर' को बचों का श्रुष्ठ समस्ता है। लड़के 'श्रमुपस्थित' न हुत्रा करें इस लिये वह शिचा को मनोरंजक बनाना चाहता है। इसके लिये अध्यापक का दयाल होना श्रावश्यक है। माता-पिता को चाहिये कि वे बचों को सदां पढ़ने के लिये उत्साहित किया करें। उन्हें अच्छी पुरुके दिया करें, तथा पुरस्कार श्रादि से उन्हें सदा बढ़वा देते रहें। समय समय पर अध्यापक को उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिये। श्रागे बढ़ाने के लिए उनमें स्पर्धा की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। पीटने की धमकी कभो न देनी चाहिये। मारने पीटने से तथा चिल्लाने श्रादि से मस्तिष्क थक जाता है श्रोर शिचा श्रकचिकर हो जाती है। नित्य केवल चार या पाँच घंटे तक पढ़ाई होनी चाहिए। कचा में इतनी श्रान्ति रहे कि प्रत्येक शिचक सौ विद्यार्थों को एक साथ पढ़ा सके। 'श्रान्ति' शिचाका पहला नियम है। इसके बिना कुछ भी नहीं होसकता। स्कूल का वातावरण श्राक्षक होना चाहिये। भवन सुन्दर हो। हवा व प्रकाश श्रादि श्राने का श्रच्छा प्रदन्ध हो। चित्र व मानचित्र चारों श्रोर टँगे रहें। शिचा को मनोरंजक बनाने के लिये ज्ञानेन्द्रियों को श्राधर मानना श्रावश्यक है। पहले उन्हों की शिचा होनी चाहिए उनकी शिचा हो जाने पर 'स्मरण शक्ति तथा 'बुद्धि' का विकास श्रपने श्राप हो जाता है।

कमिनियस अपने समय के सभी विचारकों के सदृश् प्रकृति का अनुकरण करने के लिए कहता है। पढ़ाने की विधि स्वाभाविक होनी चाहिए। जो वार्ते बचों के लिये क्रिष्ट हो उन्हें छोड़

प्रकृति का श्रनुसरण, किस उम्र में कौन सा विषय, शिचा का प्रारम्भ शीघ्र, सुबह पदाना, एक कम में पदाना, पहले मातृ-भाषा, प्रत्येक कचा की शिचा दूसरे से सम्बन्धित। देना चाहिए। शिच्छक को उचित समय का ध्यान रखना चाहिए। किस उम्र में कैसे विषय पढ़ाना चाहिये इसका उन्हें अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिये। प्रकृति का एक समय होता है। बालक की शिचा शीघ्र से शीघ्र प्रारम्भ कर देनी चाहिये, क्योंकि बचपन में वे सरलता से सीख सकते हैं। जैसे बचपन में पढ़ाना सरल होता है उसी प्रकार 'दिन' के 'वचपन' में अर्थात सुबह पढ़ाना वहा सरल है, क्योंकि

उस समय सारी शक्तियाँ नई रहती हैं। भिन्न-भिन्न विषयों को एक कम से पढ़ाना चाहिये। लैटिन व्याकरण, श्रीक इत्यादि सब साथ ही पढ़ाना सारा भवन एक साथ वनाने के समान हैं। हमें पहले नींव डालनी होगी। उसके बाद दीवाल श्रीर छत का कम औरया।। इसी प्रकार बच्चे को हमें पहले उसकी मातृभाषा पढ़ानी चाहिये। दूसरे विषयों की बारी वाद में आयगी। प्रत्येक कहा की शिह्मा दूसरे से सम्बन्धित होंनी चाहिए, जिससे कि बालकों का ज्ञान 'क्रमबद्ध रूप' में हो।

जैसे बरगद के छोटे से बीज में एक बृहद् वृद्ध होने की सम्भावना है उसी प्रकार कमेनियस छोटे से छोटे बालक में बढ़ी से बड़ी सम्भावना छिपी देखता है। इसलिये वह उसकी शिचा के लिये

बालक में सम्मावनाएँ, यदि पड़ने में मन नहीं तो शिचा विधि श्रमनोरंजक, शिचकों को स्वयं पाट्य-पुस्तक तैयार पूरा त्रायोजन करना चाहता है। यदि वालक का मन पहने में नहीं लगता तो स्पष्ट है कि शिचा विधि मनोरंजक नहीं। इसमें ऋष्यापक का ही दोष है। इसके लिये बालक को पीटना ऋनुचित है। नैतिक ऋषराध करने पर ही उसे कुछ दण्ड दिया जा सकता है। पाट्य पुस्तक के चुनाव में बड़ा

कर्तव्य ।

करना, उसकी पाठ्य पुस्तकें, सतक रहना चाहियै। शिक्तकों को स्वयं उन्हें तैयार करने का प्रयत्न करना चाहिये। लोगों के सामने एक आदर्ज माचा पदाने में पहले ब्याकरण रखते के लिये कमेनियस ने लैटिन तथा अन्य विषयों की पढ़ाना श्रावश्यक नहीं. लैटिन बहुत उपयोगी पाठ्य-पुस्तकें बनाई' जो कि उन्नीसवी सतान्त्री श्रीर प्रीक केवल विद्वानों के तक योरप के सभी स्कलों में चलती रही। कमेनियस ने इन विये. विश्वविद्यालय पस्तकों द्वारा प्रमाणित कर दिया कि किसी भाषा को कॅची बुद्धि वालों के लिये ही। सीखने के लिये पहले उसका व्याकरण पढना आवश्यक नहीं। पुस्तकें ऐसी हो कि बालक उनसे 'ज्ञान', 'गुण' श्रीर ईश्वर-भक्ति सीख सर्वें। कमेनियस लैटिन और बीक का विरोधी नहीं है--- पर इन भाषाओं को केवल विदान बनने वालों को ही सिखाना चाहता है। विश्वविद्यालय के विषय में भी वह यही कहता है। विश्वविद्यालय में केवल ऊँची बुद्धि वालों को ही पढ़ना चाहियै। ट्सरे लोगों को अपना ध्यान कृषि श्रथवा व्यापार झाटि कीं और ले जाना चाहिये। मॉनटेन भी यही कहता है- "यदि पढने की प्रवृत्ति न हो तो किसी त्र्यवसाय में चला जाना चाहिए।"

कमेनियस उचित शिचा व्यवस्था के लिये चार प्रकार के स्कूलों का उल्लेख करता है:--१—शैशव काल के लिये—इसका उत्तरदायित्व माता-पिता पर है । २—क्चपन—इसके लिये मातृभाषा के (वर्नाक्यूलर) माध्यम स्कूलों की स्थापना चार प्रकार के स्कूल, शैशव करनी चाहिये। इसमें छ: वर्ष लेकर १२ वर्ष तक के बच्चे काल, बचपन, किशोरावस्था, पढने त्रायेंगे। ३--- 'किशोरावस्था' के लिए लैटिन स्कल की पौदावस्था, स्कूल के स्थापना होगी। इसमें १२ वर्ष से १८ वर्ष के लड़के जिल्ला

पार्येंगे । ४-प्रौढावस्था-इसके लिये विद्वविद्यालय और यात्रा को व्यवस्था होनी चाहिये। प्रत्येक अवस्था के लिये कैसी शिक्षा होनी चाहिए इसका कमेनियस अच्छी प्रकार विवेचन करता है। अपनी 'स्कीला मटनी घे मी' नामक छोटी पुस्तक में वह शैशव-काल की शिचा का उल्लेख करता है। माता को बच्चे का पालन-पोषण किस प्रकार करना चाहिये इंसका पूरा विवरण उसमें दिया हुआ है। यह कहना अत्युक्ति न होगो कि फोबेल के 'किण्डरगा-र्टेन' का बीज कमेनियस ने ऋपनी इस छोटी पुस्तक में वो दिया है। मातृभाषा तथा लैटिन स्कूलों की पूरी शिक्षा पद्धति पर उसने सविस्तार विचार किया है। मानुभाषा स्कूल में, पढना, लिखना, संगीत, प्रारम्भिक श्रंकगणित, बाइबिल, इतिहास, ऋर्थशास्त्र श्रीर ऋर्थशास्त्र के साधारण नियम, संसार का इतिहास, पृथ्वी तथा तारों के रूप और गीते, भूगोल, हस्तकला, आदि पढ़ाने चाहिए। लैटिन स्कूल के पाठ्यक्रम का भी उसने सविस्तार वर्णन किया है। कमेनियस के अनुसार स्कृल के चार कर्तव्य है:--

१---भाषा मिखाना ।

श्रपने पाट्य-वस्तु के चुनाव में उसने इन चार कतव्यों का प्रत्येक कच्चा में ध्यान रक्खा है। कमेनियस मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है। वह मनुष्य का उद्देश्य इस भौतिक जीवन से परे सममता है। भौतिक जीवन तो एक दूसरे भविष्य जीवन की तैयारी है। इस तैयारी

२-विज्ञान और कला के श्रध्ययन से शक्तियों का विकास करना।

३ — नैतिकता का बिकास करना।

४-ईश्वर में सची भक्ति उत्पन्न करना ।

मतुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राची, भौतिक जीवन एक भविष्य जीवन की तैयारी, 'आस्म झान', 'श्रास्म संयम' श्रीर 'ईश्वर मक्ति' इस तैयारी के श्रंग, बद्दियों की शिक्षा। के तीन अंग है। १—आसम ज्ञान, २—आसम संयम, ३—ईश्वर की ओर अपने को लगाना। इन तीनों अंगों का विकास ज्ञान, गुण और धर्म के अवलम्बन से हो सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि शिल्वा बिना कार्य नहीं चल सकता। यह शिल्वा श्रीप्र प्रारम्भ कर देनी चाहिये। लड़कियों को भी शिल्वा देना आवश्यक है। शिल्वा सार्वतीकिक बना देनी चाहिये। कमेनियस कहना है कि अब तक शिल्वा का रूप वड़ा अनिश्चित रहा है। कोई शिल्वक यह नहीं जानता कि

'किसको' 'किस समय' 'कितना' पढ़ाना चाहिये। यदि 'प्राकृतिक नियम' के अनुसार शिचा दी जाय तो स्कूल के सारे दोष दूर किये जा सकते हैं। स्कूलों के सुधार के लिये उसने 'नव नियमों' का उल्लेख किया है। इन नियमों का ऐतिहासिक महत्व यह है कि प्रायः सभी आधुनिक पाठन प्रशालियों इन्हीं नियमों से प्रोत्साहित जान पड़ती है।

## कमेनियस के नव पाठन ''सिद्धान्त"

- १-जो कुछ बालक को बतलाना हो उसे स्पष्ट शब्दों में सीधे बतलाना चाहिये।
- २-जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका व्यवहारिक महत्व होना चाहिये।
- ३-शिद्धा सरल हो, पर्चाली न हो।
- ४ जो कुछ पढ़ाया जायं उसका प्रयोजन बतला दिया जाय ।
- ५-साधारण नियमों की व्याख्या पहले ही कर देनी चाहिये।
- ६--किसी वस्तु या विषय के सभी श्रंग उचित क्रम, स्थान श्रौर सम्बन्थ में पढ़ाने चाहियै।
- ७-सभी विषय उचित क्रम से पढ़ाने चाहिये।
- य-जब तक बालक समभा न ले तब तक विषय को न छोड़ना चाहिए।
- ९—वियप के अंगों और वस्तुओं के भेद को उमे समभा देना चाहिये।
- उसके सिद्धान्त को अधिक स्पष्ट करने के लिये अयोलिखित नियम भी याद किये जा सकते हैं:-
- १-साकार वस्तु से भाववाचक की श्रीर जाश्री ।
- २-- यदि सम्भव हो तो परस्पर सम्बन्ध अवस्य दिखलाओ।
- इ-परिगाम प्रणाली कः प्रयोग करो।
- ४-बालक की रूचि को उत्तेजित करों।
- ५—'विश्वास दिलान।' छोड़कर 'सिद्ध करने,' 'वादविवाद,' झोड़कर 'देखने', तथा 'विश्वास' छोड़कर 'जानने की और अग्रसर होना चाहिये। इस नियम में कमेनियम के समय की प्रचलित पद्धति का पूरा खण्डन है।

अब हम कमनेथिस के कुछ दोशों पर दृष्टि पात करेंगे। १-वह बालक को मानव 'जाति' के

क्विक की आलोचना :— वैज्ञानिक अनुसम्भाग की धुन में प्राचीन साहित्य के महत्व को न समक सका । अनुभव का उत्तराधिकारी मानता था। परन्तु बालक बह अनुभव सीख सके इसका समुर्चित प्रवन्ध वह न कर सका। क्रिक महोदय का कहना है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान की धुन में वह प्राचीन साहित्य के महत्व को न समभ सका। उसके स्थान पर कुछ समकालीन लेखकों की रचनाएँ पढ़ाना वह अधिक उपयोगी समभता है। २—अपने सिद्धानों के विवरण में कमेनियस ने तुलना बहुत की है जुलना का महत्य न्यास्या में है। प्रमाण में तो 'यथायता' देखी जाती है। यह ठीक है कि वह अपने सिद्धान्तों के निर्माण सिद्धान्तों के उल्खेस में में प्राकृतिक नियम से प्रेरणा लेता है। परन्तु पेड़ों और 'तुसना' का आधिन्य। जाता है। 'मानव स्वभाव' के स्थान पर वह 'मानव रहित

प्रकृति' को ले आता है।

३—कमेनियस ने 'जान' और 'मानवराक्ति' का ठांक अनुमान न लगाया। उसने ईरवर वाणी जान यह स्वीकार कर लिया कि मनुष्य को सब कुछ जानना चाहिए। फलतः उसकी 'शान' भीर मानवशक्ति का शिखा प्रणाली में कुछ दोष आ गए जिन्हें बहुत दिनों के ठीक अनुमान न क्षमाया। बाद समका जा सका। कमेनियस ने अपनी खुदावस्था में स्वयं समक लिया कि उसकी लिखी हुई पुस्तकें आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती थीं।

४--वच्चे की 'संसारिक झांन' का 'सार' देना ठीक न था।

५-साधारण नियमों का पहले उल्लेख कर देना ठीक नहीं।

६— कमेनियस बालक को भाषा का सारांश दे देना चाहता था। उसका यह विचार ठीक न था, क्योंकि भाषा में बहुत से ऐसे शब्द आते है जिन्हें हम न जानने हैं और न जानने की बिशेष आवश्यकता ही है।

त्राधुनिक शिद्धा विज्ञान के विस्तार को देखकर हमें किस से सहमत होना ही पड़ता है। परन्तु हमें कमेनियस की महत्ता समक्षने के लिये उसे आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसना द

कमेनियस के समय में शिक्षा होगा। कमेनियस के समय में शिक्षा मनोविक्षान का विकास नहीं। विकास नहीं हुआ था। मस्तिष्क की मनोविक्षानिक शक्तियों से लोग परिचित न थे। 'पुनरुत्थान' तथा 'सुवार' के अन्दोलन से भी लोगों की आलें न खुली थों। प्राचीनता को लोग अब भी पकड़े हुये बैठे थे। ऐसे समय में कमेनियस की वार्णी का लोगों के उपर विशेष प्रभाव न पड़ सका। उसकी महत्ता

को तो योरप २५० वर्ष बाद ही जान सका।

कमेनियस को शिक्ता-मनोविज्ञान का ज्ञान कम अवश्य था। परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा उसे अपने समय में इसका ज्ञान सबसे अधिक था। वह मस्तिष्क को छोटे पौधे के समाम

क्लेनियस और फोबेब, सार्व बीकिक शिचा की ध्वनि पहले पहले, शिचा का उद्देश्य 'शान'। समभता था जो कि समय समय पर बढ़ा करता है। फोबेल के 'किण्डरॅगार्टन' में भी यही भाव निहित है। कमेनियंस पहला ब्यक्ति था जिसने सार्व लौकिक शिचा की ध्दनि इतने ऊँचे स्वर से उठाई। उसका 'मानव शान्ति' और 'मानव उन्नति' में पक्का विद्वास था। उसका सार्वली-

किक शिक्षा का सिद्धान्त तो श्राज सर्वमान्य है। कमेनियस ने शिक्षा का उद्देश 'हान' माना। नालक के चरित्र विकास की श्रोर उसका उतना ध्यान नहीं था जितना कि हान-प्राप्ति की श्रोर।

श्री बटलर का कथन है कि पेस्तालॉज़ी का जीवन शिक्षा इतिहास में सबसे अधिक मार्मिक है। उसके ये श्रमर शब्द कि ''मैं भीखमंगा होकर भीखमंगों को मनुष्य बनाने के लिये पढ़ाता हूँ?' कमेनिवस और पेस्ताबॉज़ी। उसके श्रपरिमित धैर्य और चरित्र की और संकेत करते हैं।

खसने अपने जीवन में यह कार्यान्वित करके दिखला दिया कि शिचा का वात्पर्य 'मढ़ाना' नहीं है, अपित 'स्नेह करना' है। परन्त पैस्तालॉज़ी के विचार विशेष महत्वपूर्ण नहीं। उसने शिचा के लिए श्रपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया। पर कमेनियस की श्रपेचा उसने नमें 'विचार' हमें कम दिए। पेस्तालॉजी का यह कथन कि शिचा 'विकास' है, 'बाहर निकालना'--- अन्दर रखना नहीं है--कमेनियस के ही सिद्धान्तों पर श्राधारित है। यदि एक शताब्दी पहले कमेनियस ने संसार की इन सिद्धान्तों से परिचित न कर दिया होता तो शिक्षा-इतिहास में पेस्तालाँजी का इतना महत्व न रहता।

श्री बटलर आगे कहते हैं कि शिक्षा में क्मेनियस का वही स्थान है जो विज्ञान में कापर-नियस भीर न्यूटन का, और दर्शन शास्त्र में बेकन और डेसकार्ट का। कमेनियस के विचारी में उच्च कोटि की मौलिकता न थी। पर वह अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित कर दिखाने में सफल हुआ।

कमेनियस ने अपने सिखाती को कार्यान्वत किया । वह समय की धावश्यहता को सम-अस्ताथा।

दबा को अस्वीकृत करके अपनी अस्वत्यता की अवधि को और आगे बढ़ा रहा था।

बेकन, राटके और कमे-नियस पथप्रदर्शक:-स्वानु-भववादी-प्रयार्थवाद का सारः-व्यवद्वारिक मूल्य, स्वयं श्रन्वे-वय, मातमाचा माध्यम, दबाव नहीं, लड़की और लड़कियों को समान भवसर, शारीरिक शिखा, खैटिन व भीक सबको नहीं, शिचा प्रकृति के नियम चौर क्रम के क्रनुसर, पहले 'बस्त' तस्पश्चात् 'शब्द' नियम बतजाने के पहली 'वस्त' की चर्चा, पहले सरज और साकार. विकार्थियों का काम विश्लेषया, स्वानुभव भाषार ।

योरपीय समाज शिचा खेत्र में कमेनियस की बतलाई हुई इस प्रकार हम देखते हैं कि बेकन, राटके और कमेनियस ने सत्तरहवीं शताब्धी में शिचा प्रसाली को एक नया रूप दिया। इसलिये वे 'पथ-प्रदर्शक' (इनोवेटर्स ) कहे जाते हैं। इन लोगों के सिद्धान्त का सारांश हम यहां संचीप में देते हैं। बचां को केवल दही बात याद करानी चाहिए जिनका कुछ व्यवहा-रिक मृत्य हो और जिसे वे अञ्छा तरह समभते हो। इसरे के प्रमाश को नहीं मानना चाहिये। विद्यार्थी को उचित है कि वह स्वयं अन्वेषण कर 'यथार्थता' को पहचानने की चेष्टा करें। शिवा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, तभी वह उपयोगी और मनोरंजक हो सकती है। पढ़ने में बालक पर किसी प्रकार का दबाव डालना ठीक नहीं। यदि उसका ध्यान नहीं लगता तो शिचक को प्रणाली में कुछ दोष है। न पढ़ने के लिये शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए। लडकों श्रीर लड़कियों को शिचा चेत्र में समान श्रवसर देने चाहिए। केवल खेल का श्रायोजन कर देने से ही स्वास्थ्य का सुधार महीं हो सकता। शारीरिक शिचा के लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। लैटिन और श्रीक प्रत्येक बालक की पढ़ाना ठोक नहीं। जो इनमें रुचि दिखलायें उन्हीं को पढ़ाना चाहिए। इनको मातृभाषा के माध्यम से पढाना चाहिए। शिचा एक विशान है इसलिए इसमें सब विषयों के लिये समान वैद्यानिक विधियों का होना आवश्यक है। प्रकृति के

उसने समय की आवश्यकता को उसी भाँति समक लिया

था जैसे डाक्टर 'रोग' को समन्त लिया करता है। परन्त

यदि रोगो दवा न खाय तो डाफ्टर क्या कर सकता है?

इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि सत्तरहवीं शताब्दी का

नियम और कम का पता लगाकर शिचा को उसी पर आधारित करनी चाहिये। सबसे पहले 'बस्त'

ſ

का अध्ययन करना चाहिए। 'शब्द झान' की बारी बाद में आयेगी। नियम वतलाने के पहले 'वस्तु' के विषय में चर्चा कर लेना अच्छा है, नहीं तो बालकों की बुद्ध अच्छी प्रकार विकसित न होगी। पहले सरल वस्तुएँ वतलानी चाहिये, तब पेचीली। पहले साकार तब भाववाचक। विद्यार्थियों का कार्य विश्लेषण करना है, न कि नई वस्तुओं का व्यवस्थापन। ज्ञानेन्द्रियों के ही आधार पर बालक को नई बातें सिखलानी चाहिये। ''ज्ञानेन्द्रियाँ अपने अनुकूल 'वस्तु' को स्वयं खोज लेती है। यदि वे वस्तुओं से दूर रखी गई तो सुस्त पड़ जाती हैं और जब पास रहती हैं तो उससे तक जुटी रहती हैं जब तक उसे अच्छी तरह पहचान नहीं लेती। '''श

#### ६-यथार्थवाद का प्रभाव

'यथार्थवाद' का उस समय के स्कूलों पर विशेष प्रभाव न पड़ा। इसका प्रधान कार्ण यह था कि यथार्थवाद की ध्वनि की उठाने वाले प्राय: सभी सिद्धान्त छाटने वाले थे। अपने सिद्धान्तों को इस समय के स्कूजों पर वे स्वयं कार्यानिवत नहीं कर सकते थे। स्कलों से उनका सम्बन्ध बहुत कम रहा। फल्तः उनका प्रभाव अधिक न विशेष प्रभाव नहीं, स्थार्थवारी हुआ। स्कूलों के अध्यापक समसते थे कि ये लोग धुल की श्रपने सिद्धान्त को कार्यान्वित रस्सी बनाना चाहने हैं। क्रमेनियस को लोग केवल "लैटिन न कर सके. सामुद्रिक किनारी पढाने की नई विधि ववलाने वाला" समसते थे। उसकी के पास के स्क्रजों पर विशेष लैटिन पुरुकों का प्रचार केवल सहायक पुरुकों के सदृश प्रभाव, बर्मनी में श्रधिक। हुआ। लैटिन तो प्रायः अठारवीं शताब्दी तक व्याकरण विधि से पढ़ाई जाती रही। तीस वधीय युद्ध (१६४८) के बाद धनियों के लिये फिर नई नई (एकेडेमीज' स्थापित होने लगीं। उनकी शिचा प्रणाली मध्यकालीन हो थी। समुद्र के किनारे जो स्कूल खुले उनमें परिस्थित बरा व्यवहारिकता का समावेश करना ही पडा। नीविद्या जैसे व्यवहारिक विषय पढ़ाये जाने लगे। इन स्कूलों में कमेनियस के 'स्वानुभवदादी यथार्थवाद' का प्रभाव प्रवश्य पहा। जर्मनी में कमेनियस का प्रभाव दूसरे स्थानों से अधिक पड़ा। सत्तरहवी शताब्दी के अन्त में हरमैन फैंक ( १६६३-१७२७ ) श्रौर स्पेन्सर ( १६३५-१७०० ) के प्रतिनिधित्व में 'पुण्यशीलता' ( पियेटिजम ) का आन्दोलन चला । फ्रैंक प्राचीन साहित्य की प्रधानता के विषद्य में था । उसने व्यवहारिक ज्ञान देने के लिये 'हाल' ( जर्मनी में एक स्थान ) में बहुत से स्कूल खोले । धार्मिक शिद्धा का भी इनमें ध्यान दिया गया। मातभाषा को प्रधानता दी गई। इस प्रकार फ्रींक ने कमेनियस के आदशी का बड़ा प्रचार किया। अठारहवीं शतारुरी के सध्य में फ्रेंक के शिष्य हेकर ने वर्लिन में बहुत से स्कल खोले । इन स्कूलों में जर्मन, फ्रोब्ब, लिखना, पढ़ना, लैंटिन, इतिहास, अंकगिएत, रेखागिएत, भूगोल, धर्म, गृह-निर्माण विद्या तथा शिल्पकारो पढ़ाई जाती थी। इस प्रकार अर्मनी में यथार्थवाद का वड़ा प्रचार हुआ।

सत्तरहवीं शताब्दी में स्टुअर्ट राजतन्त्र के पुन: स्थापित हो जाने पर स्कूलों से बहुत से 'नॉन-कॉनफ़ॉर्मिस्ट' (जो प्रचलित ईसाई धर्म के विरुद्ध थे) शिष्ठक निकाल दिये गए। इनकी संख्या इक्कुलैंग्ड :— लगभग दो सहस्र के थी। इन्होंने जनता की शिष्ठा के लिये स्टुअर्ट राजतन्त्र के पुनस्थां- कुछ स्कूलों का संगठन किया। इन स्कूलों में प्रचलित प्रधा पन पर नॉनकॉनफ़ॉर्मिस्ट द्वारा के प्रतिकूल परिवर्तन किया। यथार्थवाद के सिद्धास्तों

१ 'ऑर्बिस पिक्टस', भूमिका से, 'हूल' का अनुवाद, १६५८ ई०।

ध्यान इस ऋोर भुका।

नये स्कूलों की स्थापना, इनमें के अनुसार इनमें कुछ नये विषय पढ़ाये जाने लगे। अंग्रेजी 'यथार्थवाद' का प्रभाव। को लेंटिन और ग्रीक के बराबर प्रधानता दी गई। स्कूल की पढ़ाई के अतिरिक्त यात्रा तथा धूमने आदि के भी नियम बना दिये गये, जिससे कि विद्यार्थी अपने से कुछ नई बातें सीख सकें। ये सब स्कूल प्राय: 'एकेडेमीज़' कहे जाते थे। नॉनकनफं मिंस्ट को ये ही स्कूल प्रायमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय तक की शिद्धा देते थे। दूसरों के लिए प्राचीन विधि पर चलने वाले 'पब्लिक स्कूल' तथा प्राचीन विश्वविद्यालय थे। लॉक की रचनाओं का 'एकेडेमीज़' पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

विश्वविद्यालयों पर 'यथार्थवाद' का प्रभाव बहुत ही धीरे-धीरे पड़ा। 'हाल' में तथा गूटिन-जेन (जर्मनी) में क्रमश: १६९४ और १७३७ ई० में विश्वविद्यालय स्थापित हुये। इनमें 'यथार्थ-विश्वविद्यालयों पर प्रभाव वाद' के सिद्धान्त पर उदार भावों के अनुसार शिचा दी जाने लगी। इंगलैंड के विश्वविद्यालय यथार्थवाद के भावों को अपनाने में बड़े पीछे रहे। उन्नीसवीं शताब्दी में उनका

### सहायक पुस्तकें

१--मनरो: 'टेक्स्ट-बुक.....' ऋध्याय द

**२—कबरली :** 'हिस्ट्री·····' अध्याय, १७

३-- ,, : 'रीडिङ्ग् ज़..... अध्याय १७

४-ग्रेब्ज: 'ए स्टूडेण्ट्स ..... अध्याय १४, १५

४- ,, : ' ग्रोट एडू केटर्स ' अध्याय १-४

६- ,, : ' ट्यूरिंग द ट्रान्ज़ीशन ' अध्याय १७

**७- मिल्टन :** ' ट्रैक्टेट श्रांव एडूकेशन '

**-- एडमसन जे० डब्ल्०:** 'प्यायनियर्स श्रान् माहर्न एड्केशन '-- श्रध्याय ७.

**६-- ज्ञुक्स :** ' मिल्टन एज ऐन एडूकेटर ' पृष्ट ३००-१९

**१०--मॉरिस, ईo ईo:** 'मिल्टन्स ट्रैक्टेट श्रॉव एडूकेञ्चन '

११-बेकन एफः : फिलासाफिकल वर्क्स

१२-फा**डलर, टी०:** 'बेकन्स नॅावम श्रागॅनम'

१३-स्पेडिझ, जें : 'लाइफ रेण्ड टाइम्स ऑव फ्रान्सिस वेकन '

१४-वर्नार्ड, एच० : जर्मन टीचर्स एण्ड एड्सेटर्स, पृष्ट ३१९-४६

१४ - कमेनियस : 'शेट डिडैक्टिक, ' अनुवादक, कीटिक

**१६ - बटलर, एन० एम० :** 'द प्रेंस ऑन कमेनियस इन द हिस्ट्री ऑन एड्सेशन ?

१७-हॉनस, पी० एच० : 'दी पर्मानेन्ट इनक्छुयैन्स ब्रॉब कमोनियस '

१८-मनरो, डब्लू० एस०: 'कमेनियस एण्ड द विगरिनग्ज़ श्राव एडूकेशनल रिफ्रामे '

**१६—किक: '**एडूकेशनल रिक्रामर्सं '—श्रध्याय ५-१०

२०-रहक: 'दी डॉक्ट्रिन्स·····' ऋष्याय, ५, ६

२१—उलिच : विस्द्री ऑक्.... १ पुस्ट १५६-६८, १८८-१९८।

# श्राठवाँ अध्याय

# शिचा में विनय की भावना ( डिसिस्निनरी कनसेप्शन ऑव् एड्केशन)

१—तात्पर्यः --

हम कह चुके हैं कि कमेनियस अगदि के विचारों का शिक्षा पर विशेष प्रभाव न पड़ा। प्राय: सभी स्कूल प्राचीनता का ही राग अलाप रहे थे। पाठ्य-वस्तु में मानवतावादी विषयों की

स्कूबों में मानवतावादी विषयों की भरमार, व्यवहारि-कता नहीं, बैटिन का महत्व कम, मातृमाषा शिषा माध्यम, वैज्ञानिक विचारों का प्रचार, चर्च के बिये नई प्रगतियां प्रधार्मिक, शिषा 'विनय' का दूसरा रूप, मानसिक शक्तियों का विकास विभिन्न विधियों से। भरमार थी। समय की आवश्यकता का कुछ भी ध्यान न था। स्कूजों को शिचा और व्यवहारिक जीवन में सम्बन्ध न था। धीरे धीरे लोगों का विश्वास होने लगा कि यदि 'शिचा-विधि' में कुछ परिवर्त्तन किया जाय तो समस्या का हल निकल सकता हैं। लोगों ने सोचा कि इस परिवर्त्तन से विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास होगा। 'यथार्थवाद' का जन्म हो चुका था। 'यथार्थवाद' ने 'वस्तु' और 'विधि' दोनों पर वल दिया था। परन्तुं उसने 'वस्तु' को विशेष महत्व दिया। प्रचलित 'विधि' को कड़ी आलोचना भी की गई थी। 'सुधार काल' के बाद लैटिन 'धर्म' की एकमात्र भाषा न रहा। इसी प्रकार सत्तरहवीं शताब्दी के अन्त में

विश्वविद्यालयों में भी लैटिन का मान कुछ कम होने लगा। प्रादेशिक भाषात्रों का विकास हो चका था। मातृभाषा को शिक्षा माध्यम बनाने की ध्वनि उठाई जा चुकी थी। फलत: लैटिन की प्रधानता का घट जाना स्वाभाविक ही था। वैज्ञानिक विचारों का प्रसार भी प्रारम्भ हो गया था। ऐसी स्थिति में 'चर्च' का क़छ डर जाना स्वाभाविक था। उसके लिये नई प्रगतियाँ ऋथार्मिक थीं। बंकन तथा डेसकार्ट के साथ चर्च का व्यवहार श्रच्छा न था। कमेनियस को भी अपने हिस्से का दण्ड भोगना पड़ा। जिसने अपने शिक्षा के उद्देशों में 'ईश्वर-भक्ति' को भी स्थान दिया उसे भी अधार्मिक होने का आरोप लगाया गया । स्पष्ट है कि 'धार्मिक प्रवृत्ति' वाले 'यथार्थवादी' शिल्ला विधि से सहानुभूति न रखते थे। वे 'मानवतावादी' पद्धति को ही श्रीयस्कर समभते थे। चरित्र विकास के लिए वे 'शिचा' त्रावश्यक सममते थे। त्रतः वे 'शिचा' को 'विनय' ( डिसिप्लिन ) का दूसरा रूप समभते थे। अरस्तू के मनोविज्ञान का अब भी बोलवाला था। लोग समभते थे कि विभिन्न मानसिक शक्तियाँ अलग अलग शिचा विधियों से विकसित की जा सकती हैं। व्याकरण. गिशित तथा तर्क विद्या ऋदि इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विषय माने जाते थे। प्राचीन परम्परा की लीक पर चलनेवाले प्रचलित शिचा प्रणाली से स्वभावतः प्रीति रखते थे। उसका एकदम से नवीनकरण करना उन्हें पसन्द न था। उन्होंने समका कि यदि शिचा विधि में कुछ परिवर्त्त न कर दिया जाय तो काम बन जायगा। तब 'स्कूलों' में व्यवहारिकता त्रा जायगी और युवक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिये योग्य हो जायेंगे।

इस प्रकार 'विधि' पर सबकी दृष्टि पड़ी। लोगों ने समभा कि आठ-दस विषय न पढ़ाकर यदि दो-तोन ही विषयों को ही अच्छी प्रकार पढ़ाया जाय तो मानसिक शक्तियों का विकास ठीक

'विधि' को महस्त, द-१० विषय न पड़ाकर दो-तीन ही दिषय अच्छी प्रकार, गणित, लैटिन और तर्क-विद्या से मानसिक शक्तियों का विकास अधिक सम्भव। से हो सकता है। थोड़ा थोड़ा कई विषयों के पढ़ाने से मिस्तिष्क गहराई तक कभी नहीं पहुँच पाता। गिएत, लैटिन, तर्क-विद्या त्रादि ऐसे विषय हैं जिनसे मानसिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। इन शक्तियों के विकास से व्यक्ति त्राने को सभी परिस्थित में सँभाल सकता है। शिचा के इस दृष्टिकोण को 'शिचा में विनय की भावना' (डिसिप्लिनरी कन्इसेप्शन् त्रॉव एड्सेशन) कहते हैं। 'विनय-भावना' के अनुसार व्यवहारिकता को एकदम ठुकरा दिया

गया। विद्यार्थियों को रुचि और प्रवृत्तियों को बिल दे दो गई। ऐसा विस्वास हो गया कि मानसिक सित्तियों के विकास से व्यवहारिकता अपने आप आ जाती है। बड़े बड़े कलाकारों को कोई सिखलाता नहीं। वे तो अपनी बुद्धि से नई नई वार्ते स्वयं उरम्ब कर लेते हैं। प्राय: उन्नीसबीं शताब्दी के मध्य तक इस भावना का शिक्षा केत्र में प्राधान्य रहा। अब भी कुछ स्कृल और विस्वविद्यालय इसी मत के अनुसार चलते हैं। इसी भावना के विरुद्ध रूसो, पेस्तालाज़ी, फ़ोबेल आदि की अपनी ध्वनियाँ उठानी पड़ीं। विद्वानों का ऐसा मत है कि इस मत को लॉक के विचारों से वड़ा प्रोत्साहन मिला। नीवे हम देखेंगे कि लॉक कहा तक इसका प्रतिनिधि समस्ता जा सकता है।

#### २--लॉक

लाँक (१६३२--१७०४) का मान जितना योरप में था उतना इंगलैंड में नहीं। वह स्वानुभव प्राप्त ज्ञान के सिद्धान्त का ऋनुयायी था। अपनी इन्द्रियों द्वारा प्रयोग तथा प्राप्त ऋनुभव

स्वानुभव प्राप्त ज्ञान के सिद्धान्त का श्रनुयायी, विवेक द्वारा 'सत्य' की खोज, कोमल भावनाओं के विकास की चर्चा नहीं, उसके व्यक्तिवाद की शिचा सिद्धान्तों पर पूरी छाप, सार्व - बौकिकता का श्रभाव, शिचा राज्य कर्त्तक्य नहीं—माता-पिता का, बालक में बुद्ध उस्र के श्रनुसार ही, श्रतः शिचा श्राव-रबक।

में ही उसका विश्वास था। लॉक परम्परावादी न था। अवने अनुभव से प्राप्त 'विवेक' द्वारा ही वह सत्य की खोज करना चाहता था। 'विवेक की वह जावन में मुख्य स्थान देना है। यही कारण है कि उसके शिल्ला कायकम में हम कोमल भावनाओं के विकास की चर्चा नहीं पाते। लॉक व्यक्तिवादी था। मनुष्य की स्वभाव के हं वह स्वक्तन्त्र मानता था। व्यक्ति के अपिकारों का संरक्षक मात्र है। लॉक के इस 'व्यक्तिवाद' की उसके शिल्ला सिद्धान्तों पर पूरी छाप है। उसमें सार्वलोंकिकना का अभाव है। लॉक के अनुसार शिल्ला देना राज्य का कर्तव्य नहीं। बालक के शिल्ला का उत्तरदायित्व माता-पिता पर है। परन्तु 'व्यक्तिनवाद' के अनुसार तो पढ़ने के लिये बालक पर पिता भो

दवाव नहीं डाल सकता। लॉक यहा अच्छा तर्क देता है। वह बालक को इस सम्बन्ध में ब्राबर नहीं मानता। बालक में उन्न के अनुसार ही बुद्धि आयेगी। छः वर्ष के बालक में पचीस वर्ष के युवक की सी बुद्धि नहीं आ सकती। पिता यह अधिक अच्छी प्रकार सममता है कि बालक के लिए प्रकार की शिचा उपयोगी होगी। अतः बालकों को पिता के अनुसार चलना वांछनीय है, बयोंकि वे जो कुछ करेंगे उनके भले के लिए ही करेंगे। अपने ब्यक्तिवाद के अनुसार लॉक सब को स्वभावतः बराबर अवश्य मानता है। परन्तु शिचा के प्रभाव को वह भूलता नहीं। ब्यक्तियों में जो कुछ अन्तर पाया जाता है वह उनकी शिचा से ही है। "प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसका केवल सदुपयोग ही हमारे हाथ में है। किसी तरह का अवगुरण हमारे में न आने पावे। जहाँ तक जो जा सकता है। जाय। पर बरबस की खींचातानी व्यर्थ होगी।"

ं लॉक को व्यक्ति के ऊँचे त्रादर्शों का ध्यान नहीं। वह युक्क की 'रहन-सहन' अरुर्छा बनाना चाहता है। उसे कुछ ज्ञान भी दे देना चाहता है जिससे कि मानसिक विकास हो सके।

बॉक को कॅंचे आदशों का ध्यान नहीं, शारीरिक, नैतिक और मानसिक उद्देश, शारी-रिक शिचा की और ध्यान आकर्षित किया। उसे स्वास्थ्य का भी ध्यान है। वह व्यक्ति का शरीर श्रीर मस्तिष्क ऐसा बनाना चाहता है जिसने सभ्य समाज का वह भद्र पुरुष हो सके। इस प्रकार लांक का शिचा उद्देश्य शारीरिक, नैतिक तथा मानसिक था। लांक शरीरिक शिचा के बारे में कहता है—"शुद्ध हवा, व्यायाम, विश्राम, सादा भोजन, मदिरा नहीं, बहुत गरम या बहुत चुस्त कपड़ा नहीं,

सर और पैर ठण्डा रखे....।" लाक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा न था। उसे कुछ न कुछ शारी-रिक कष्ट रहा ही करता था। कदाचिस इसीलिये उसने चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन प्रारम्भ किया था। स्वास्थ्य सम्बन्धी लाक के नियमों से आज हम पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते। हो सकता है कि उस समय का ऐसा ही विश्वास रहा हो। परन्तु इतना हो मानना ही पड़ेगा कि 'विवेक' प्राप्ति के लिये अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता वताकर उसने लोगों का ध्यान इधर एक बार पुनः आकर्षित किया।

" बच्चो के मस्तिष्क का विशेष ध्यान रखना चाहिये। उनको प्रारम्भ में ऐसी शिचा दे कि वाद में लाभ करे।" १ ''जो मस्तिष्क सुधारती है केवल उसी का नाम शिचा है। वच्चे के

मस्तिष्क पर ध्यान, उपयोगी शिचा, न्यक्ति की कोर, 'वस्तु' जीर 'ज्ञान' का मूख्य कम, व्यक्ति की विजयस्ताओं में यचि, बासकों में भिस्नता, एक ही विधि सबके लिए नहीं, बासक के बिए धर पर प्रध्यापक। प्रत्येक काम में यहाँ देखना चाहिये कि उसका मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या आदतें पड़ेंगी, जब वह बड़ा हो जायगा तो उसका उस पर क्या प्रभाव होगा। क्या शिचा उसका पथप्रदर्शक हो सकेगी?" २ व्यक्तिवादी लॉक का पैसा सोचना स्वभाविक है। परन्तुं हम उसके विचारों से सहमत नहीं हो सकते। लॉक व्यक्ति ही की द्योर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। 'बस्तु' और 'इान' का उसके लिये कोई विशेष मूल्य नहीं। समाज हित की क्योर भी उसने आखें मूंद लाँ। मानटेन भी इस अर्थ में व्यक्तिवादी ही था। लॉक को साभारण मानव स्वभाव

की धुन नहीं। उसकी रुचि व्यक्ति की विलच्चणताओं से ही है। वह हर एक वानक को दूसरे से भिन्न समक्तता है। अतः उसके अनुसार एक ही विधि से सबको नहीं पढ़ाया जा सकता। साथारण

१ बाट्स, § ३२।

२ बॉट्स, 🖇 १०७।

स्कूलों में व्यक्तिगत विलद्धणता पर विलक्कल ध्यान नहीं दिया जाता था। अतः लॉक को 'पश्लिक' स्कूलों से सहानुभृति नहीं। वह राय देता है कि प्रत्येक वालक के लिये घर पर एक अध्यापक रखना 'चाइता है। यदि लांक ने कमेनियस से कुछ सीखने की चेष्टा की होती तो कदाचित वह समाज हित को इतना न भूलता।

लॉक बालक को अज्ञानी मानता है, क्योंकि उसका अभी बौदिक विकास नहीं हुआ है। बालक अज्ञानी, 'विवेक' प्राप्ति के खिए तैयार करना. ग्रच्या स्वास्थ्य और श्रच्छी बादतें, बिना 'विवेक' के 'सत्य' को पहचान नहीं, बाजक को विद्वान बनाना उद्देश्य नहीं, 'रहने की कदा' सिखाना उद्देश्य, गुण, बुद्धि, आचार रीति, तथा साधारण ज्ञान. लॉक की हरिंद केवल भड़ पुरुष घर।

श्रत: वह उसे 'विवेक' प्राप्ति के लिये तैयार करना चाइता है। इसके लिए अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आदती पर ध्यान देना आवश्यक है। बचपन में 'विवेक 'का विकास नहीं होता। इसलिये हम केवल मादल डालने पर ही ठीक से ध्यान दे सकते हैं। लॉक का विश्वास था कि बिना 'विवेक 'के 'सत्य ' की पश्चान नहीं की जा सकती। 'विवेक' का विकास अन्यंवस्थित ज्ञान से नहीं हो सकता। अध्यापक समस्ता है कि कुछ ज्ञान देना तो त्रावश्यक ही है, अन्यथा वि**षाधी परीका**ं में उत्तीएं कैंसं होगा? लॉक कहता है कि इस प्रकार के ज्ञान में विवेक की बृद्धि नहीं हो सकती, वर्षीकि उससे कैंबल यार करके पुनः दुहरा देने या लिख देने की शक्ति उत्पन्न होती है। रावैते श्रीर मानटेन के स्ट्रश लाक 'ब्यक्ति'का अच्छी प्रकार से विकास चाइता था। उसकी विद्वान् बनाने का, उसका उद्देश्य न था। रावेले चाहता था

कि व्यक्तिको कुछ 'वस्तुओं'के बारेमें ज्ञान हो जाय। मानटेन ''पढ़ाने" की ऋषेच्चा ''बढ़ाने'' पर ऋधिक ध्यान देताथा। वह न्यक्तिको 'रहनेकी कला' सममाना चाहताथा। लॉक भी यही चाहता था उन दिनों लैटिन और श्रीक पर बड़ा बल दिया जाता था। उनसे रहने की कला पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। फलत: में। नटेन के समान लॉक लैटिन और बीक पढ़ाने के विरुद्ध था। लॉक बालक को ' गुण ' बुद्धि, ' 'त्राचार'रीति ' ऋौर 'साधारण र ज्ञान देना चाहता था। परन्तु वह केवल 'भद्रपुरुष' के बारे में ही सोचता है।

अब हम यह देखेंगे कि लॉक बॉलक की किस प्रकार का ज्ञान देना चाहता है। लॉक 'ज्ञान' को मस्तिष्क के त्रान्तरिक अनुभव की वंस्तु सममता है। जब तक हम स्वयं किसी वस्तु का अनुभव नहीं

लॉक उपयोगिताबाद का समर्थक :-- 'ज्ञान' मस्तिष्क का भारतरिक अनुभव, 'शान' बुद्धि द्वारा निश्चित किया हुआ सत्य है, उपबोगी वस्तु सीखना हो श्रेष्ठ शिचा, स्यक्तिगत साभ की दक्ति सर्वोपरि, स्वार्थ सिद्धान्त, वीदिक शिषा केवस

कर लेते तब तक उसका सचा ज्ञान हमें कभी नहीं हो सकता। दसरे का 'दहराया हुआ' सुनने से ज्ञान नहीं दोता। कार्ली-इल भी बहुता है "तुमको अपनी ही आँखों से देखना है"। परन्त यह सदा सम्भव नहीं। हमें कभी कभी दूसरे के अनुभव को भी मानना ही पडता है। यदि न माने तो हमारा कार्य चलना असम्भव हो जायगा। इसलिये लांक कहता है कि ''विभिन्न वस्तुओं के ज्ञान से इमारा अर्थ नहीं है, ज्ञान से इमारा तात्पर्य मुद्धि द्वारा निश्चित किए दुवै 'सत्य' से है। मस्तिष्क को आँख से ही इस जान का अनुभव कर सकते

को स्वयं पढ़ा सकें।

अन्हीं लोगों के लिए जो अपने हैं"। बालक को लॉक कंवल उपयोगी शिचा देना चाहना था। जिस शिवा से स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती वह उसके लिये कम मूल्य रखती थी। हमें यह जान लेना चाहिये कि

अमुक विषय पढ़ने से हमारा क्या लाभ होगा तथा उसका हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर्वर स्पेन्सर का भी विश्वास था कि "सबसे श्रधिक उपयोगी वस्तु सीखने में ही हम श्रीष्ठ शिचा पाते हैं।" 'स्वास्थं सिद्धान्त' का मानने वाला शिक्षा का शरीर या मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं देखता । यदि शिक्षा उपयोगी है और तत्कालिक स्वार्थ की सिद्धि करती है तो सोने में सुगन्थ । उप-योगी वस्तु का ज्ञान शीत्र से शीत्र प्राप्त कर लिया जाय चाहे शरीर पर उसका जो प्रभाव पड़े, इसकी कोई चिन्ता नहीं। अपनी "थाटस कनसिनेङ्ग एड्रकेशन" (शिचा सम्बन्धा विचार्) नामक पुस्तक में लॉक कहता है कि हमें अपने व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से ही किसी वस्तु की उन्नोगी अथवा अनुषयोगी मानना चाहिए। अपने इस ध्येय की पूर्ति के लिये उसने सबने 'क्षांत्र वाला मार्ग' दिख-लाने का प्रयत्न किया। ऐसा प्रतात होता है कि लाक का 'उ हेर्य' केवल 'ज्ञान' हा पाना है। स्पष्ट है कि वह उपयोगिताबाद का मानने वाला है। परन्तु यह याद रखना चाहिये कि लॉक बालक को बीदिक शिवा नहीं देना चाहता। उसकी समक्त में 'बीदिक शिवा' केवल उन्हों के लिए उपयोगी हो सकती है जो स्वयं अपने को पढ़ा सकें, अर्थात जिन्हें भले, बरे तथा सत्य असत्य का स्वयं ही ज्ञान हो जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि आज के समान लॉक के समय में भी 'विज्ञान' और 'शिक्ता मनोवैज्ञान' का विकास रहा होता तो उसके विचार अधिक उदार तथा शिखा के निये अधिक उपदीनी होते।

लाँक की मानवताबादी व्यवस्था से सहानुभृति न थी। ''गृहना, तिखना ऋतिस्यक अवस्थ है, परन्तु यही प्रवान नहीं हो जाना चार्बिये। जिनकी पढ़ने की प्रवृत्ति है उन्हें तो लाग पर्वचना

पहुना-लिखना ही प्रधान नहीं, पारम्भ करने को शक्ति, स्वतन्त्र विचार, निरीच्य शक्ति, श्रीर विवेक का उचित प्रयोग. आचा को ब्याकरण से नहीं पहाना, वाळ्य-वस्तु में श्रनुभव प्रधान विषय, भद्र पुरुष के क्षिए ग्रीके पहना श्रावश्यक नहीं. चैटिन की पढ़ाई मातृ-भाषा द्वारा, ब्याकरण श्रीर तकं विद्या के पढने से समस्य शक्ति तीव नहीं, इसका तीव द्रीना स्थास्त्र वर निर्भर ।

हीं है, पर उसरों को हानि।" लांक प्रारम्भ करने की शक्ति, 'स्वतन्त्र विचार' 'निरीक्षण शक्ति' और 'विवेक' का उचिन प्रयोग चाहता था। इसके लिए वह एक नई शिका प्रणाली स्थापित करना चाहता था। व्याकरण से वह भाषा को नहीं पढ़ाना चाहता था। भाषा वातचीत से पढ़ाई जानी चाहियै। लॉक का बैकन के सिद्धान्त पर विश्वास था कि सब ज्ञान अनुभव से ही प्राप्त होता है। 'अनुकरण शक्ति' में उसका विदवास न था। फलतः उसने पाट्य-वस्तु में उन्हीं विषयों का समावेश किया जिनमें मनुष्य का अनुभव प्रधान होता है । उदाहरणतः विज्ञान, भूगोल, खगोल, गिएत. बार्डात्रल तथा इनिहास को मुख्य स्थान दिया गया। नैतिक बनने तथा अपने राष्ट्र का गौरव सममने के लिये 'कालनिर्मय विद्या' को भी रख लिया गया । कृषि का हिसाब-किताब समभाने के लिये नानीमी पढ़ना आवश्यक । समका गया । त्रापस में विचार विनिमय के लिये मातभाषा तथा आधुनिक भाषाओं को स्थान दिया गया। श्रीक को 'भद्र पुरुष' की शिचा से निकाल दिया। गया। लैटिन को व्याकरण को सहायता सं पढ़ना ठोक न समका गया। उसे मातृभाषा के नियम पर लांक पढ़ाना चाहता था। लैटिन को साध्य न मान कर साधन मानता था। 'तर्क विद्या' की अपेक्षा लांक गिंशत को श्रेष्ठ मानता है। क्यों कि गिंशत के तर्क में विचारों का तारतस्य वह अधिक देखता है। तर्क विद्या और 'साहित्य शास्त्र' पढ़ने से वालकों को कुछ लाभ नहीं होता। लांक का ऐसा विश्वास नहीं था कि व्याकरण अथवा 'तर्क विद्या ' के पढ़ने से 'स्मरण शक्ति' तीन होती है। 'स्मरण शक्ति देश स्वस्थ मस्तिष्क और स्वास्थ शरीर से तीन होती है। 'स्मरण शक्ति ' के लिये किसी विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं। इसका अभ्यास तो हमारे दैं निक जीवन में हर समय हुआ करता है। अतः वह अपने आप शरीर और मस्तिष्क की स्वस्थता के अनुपात में तीन होती रहती है।

लांक का विचार है कि एक विषय में अभ्यास से दूसरे पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। एक भाषा के सीखने से दूसरे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नैतिक शिक्वा के सम्बन्ध में लांक

एक विषय का दूसरे पर कम प्रभाव, नैतिक विकास के लिए आदत बनाना आवश्यक, इसके लिए शारीर और मस्तिष्क को कथ्य देना, उदाहरण से बालकों को अधिक प्रोत्साहन, बालक सर्वस्वीकृत सामाजिक व्यवस्था अपना ले, शिचा के लिए केवल आदत पर ही निर्मर रहना ठीक नहीं, स्वा-माविक इच्छाओं को द्वा कर आस संयम से आदतें डालना। 'श्रादत वनाने " पर बहुत वल देना है। स्रादत स्रभ्याम से ही पड़ सकती है। स्रादत डालने के लिए दारीर और मस्तिष्क को कष्ट देने में उसे हिचक नहीं। "दारीर और मस्तिष्क का वल किठनाई भोगने में है। सभी गुर्हों की नींब इस बात में है कि मनुष्य अपनी इन्द्रास्त्रों का त्याम करे और जो कुछ विवेक कहता है उसी के सनुसार करे।" १ " में बच्चों को स्थाननद से स्थलग नहीं करना चाहता। में उनका जीवन यथाशक्ति नुःखी बनाना चाहता हूँ।' यदि आदर्शों की सहायता से शिचा जी जाय ने बालक उपयोगी वस्तु हैं श्रीप्र सीख लेगा। उदाहरण से बालक द्राव्य उत्साहित होते हैं। यदि उनमें किसी स्रच्छें काम करने की आदत पड़ गई तो उनका उत्साह और वह जाता है। लॉक चाहता है कि बालक सर्वस्वीकृत सामाजिक व्यवस्था को अपना ले। उसमें किसी प्रकार का परिवर्त्तन लाना उसका उद्देश्य नहीं। " किसी प्रकार का परिवर्त्तन लाना उसका उद्देश नहीं। " किसी सामाजिक कर्तन्य या

आदर्श के लिए उत्साह दिखलाना उस 'मद्रपुरुष का काम नहीं जिसके कन्ये पर परम्परा का भारी बोम लदा हुआ हैं।" यहाँ लांक के विचार कितने संकोण दिखलांई पड़ते हैं। यदि हम वालक की शिचा के लिए केवल उसकी आदतों पर ही निर्भर रहें तो उसकी कुछ भी उन्नति न होगी। किसी कार्य को स्वतः प्रारम्भ करने की शक्ति उसमें न आयेगी। फिन लांक के विम्द है। वह कहना है:— ''आदतों को डालना असफल होना है।" इसो। भी कहता है कि '' में बच्चे में 'न आदत डालने' की ही ' आदत ' डालना चाहता हूँ।' अतः हम लांक को इसो। के सहुश् प्रकृति वादी नहीं मान सकते। वह तो आदत पर ही विवेक को आश्रित समस्तता हैं। उसका विद्वास है कि धर पर अच्छे अध्यापक (ट्यूटर) के शासन ' में आदतें डाली जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठोरता हानिकारक होगी। लांक बालक की स्वाभाविक इच्छाओं को दवा कर आत्म-

१ थॉट्स, 🖇 ३३।

संयम से उसमें अच्छी आदतें डालना चाहता है। इस प्रकार लॉक के लिए पूरी शिचा 'विनय' ही है। इसीलिए कुछ विद्वान लॉक को "शिचा में विनय की भावना" का प्रतिनिधि कहते हैं।

श्राधुनिक काल के सभी शिक्षकों के सदृश् लॉक 'इस्तकला' बहुत पसन्द करता है। वह भद्रपुरुष को किसी न किसी कार्य में निपुण कर देना चाहता हैं। उदाहरण वागवानी, कृषि,

हस्तकता आदि से ब्यवहा-ति उसमें व्यवहारिकता त्रा जायगी। ऐता काम उसके की शिवा का त्रावश्यक श्रञ्ज । सिद्धान्त की त्रोर मंकेत करता है। रूतो मी 'एमील' में किसी कीशल की त्रोर मुकाव डाल देना चाहता है। लॉक के समय में योरपीय मद्रपुरुषों की शिवा में 'यात्रा' का विशेष महत्व माना जाता था। लॉक भी मॅानटेन के सदृश् 'यात्रा' का त्रानुमोदन करता है। उसका यह 'यथार्थवाद' इक्नलैण्ड के व्यवहारिक लोगों को वड़ा पसन्द त्राया। रूसो त्रीर बेसडो पर लॉक के इस विचार का प्रभाव पड़े विना न रहा।

लॉक दीन वचों की शिचा का भी उल्लेख करता है। ६४ वर्ष (१६९६) की उम्र में सेवा भावना से प्रेरित होकर व्यापार विभाग में वह सरकारी कमिश्नर हो गया। इसी समय दीन

दीब बच्चों की शिचा, प्रत्येक 'पैरिश' में कर्मशालायें, '३-४ वर्ष से उत्पर के बाजकों की भर्ती, उपयोगी कजाओं में उनकी शिचा | ा में वह सरकारी किमेश्नर हो गया। इसी समय दीन बालकों की शिद्धा के लिये उसने एक कार्यक्रम बनाया। उसका वह कार्यक्रम कभी कार्यान्वित नहीं किया जा सका। पर उसके विचारों से उस समय की प्रवृत्ति का बोध अवदय हो जाता है। १७२२ ई० में पालीं मेण्ट एक्ट के अनुसार बहुन सी कर्मशालायें (वर्क हाउसे ज़) खुले। हो सकना है कि इसमें लॉक के विचारों से कुछ प्रोत्साहन मिला हो। परन्तु भी बुरी थीं। लॉक कहता है कि दीनों के बच्चे बहुधा

प्रायः सभी कर्मशालायें जेलखानों से भी बुरी थीं। लॉक कहता है कि दीनों के इबच्चे बहुधा अपना समय व्यर्थ गवाया करते हैं। वे अपने मा बाप के लिये भारस्वरूप है। उनकी कुछ व्यवस्था न होने से उनकी शिक्तयों का हास हो जाता है। प्रायः १३-१४ वर्ष तक तों वे एकदम वेकार पड़े रहते हैं। अतः प्रत्येक 'पादड़ों के प्रदेश' (पैरिस) में कर्मशालायें खुल जाँय। वहाँ ३-४ वर्ष से ऊपर के बालक आयोंगे। उन्हें अध्यापक उपयोगी कलाओं में शिचा देंगे जिससे कि अपने भोजन पाने के बदले भविष्य में वे समाज की सेवा कर सकें। इस संकीर्णता का दोष लॉक पर उतना नहीं, जितना कि उस समय की सामाजिक परम्परा पर। तथापि यह कहा जा सकता है कि लॉक के ''अध्यापकों' के नियन्त्रण में' दीन बच्चों की दशा उनके घर से अच्छी ही रहती। परन्तु इतना तो कहना ही पड़ता है कि लॉक के उच नीच में बहुत भेद रखता था। दीनों से उसकी बहुत सहानुभूति न थी। इसमें दह कमेनियस से बहुत पीछे दिखलाई पड़ता है।

श्री बाउनिंग का कथन है कि रावें ले, मानटेन, लाँक तथा रूसी अपना अलग अलग एक सम्प्रदाय (स्कल) बनाते हैं। वह लाँक को प्रकृतिवादी मानकर उसे रूसों के बहुत सन्निकट सम-

लॉक की अन्य शिचकों से तुलनाः— इरवार्ट-लॉक:—विचारों क का अष्टातवादा नानकर उस रूसा क वहुत सान्नकट सम-मता है। यहां लाँक को कुछ अन्य शिचकों से तुलना की जाय तो असंगत न होगी। हरवार्ट के ही सदृश् लाँक भी कहता है कि—''विचारों से ही इच्छा नियन्त्रित होती है।'' ''मनुष्य के मस्तिष्क में 'विचार' और 'प्रतिमार्ये' वे अदृश्य से ही इच्छा का नियन्त्रण-पर उद्देश्य भिक्षः

बेक्कन श्रीर कमेनियस
'बस्तु', पर लॉक 'विधि' पर,
मॉनटेन—जॉक — चरित्र
विकास पर बल—यात्रा, रटना
नहीं, लैटिन की श्रव्यवहारिकता—'जीवन की श्रावश्यकता मैं भेट।

रूसो-लॉक-स्वास्थ्य पर ध्यान, शस्यच श्रनुभव, शारी-रिक द्यंड नहीं, पुस्तकों का महस्य कम, रूसो का बाबक-शक्ति में विश्वास, बाँक का नहीं। शक्तियां हैं जो अनजान में उस पर शासन क्रती है...।"१ परन्त दोनों का ध्येय भिन्न है। लॉक बालक के अपचार पर प्रभाव डालना चाहता है। हरवार्टका विदेषकर कचा की शिक्ता से सम्बन्ध हैं। इसकी आगे हम और स्पष्ट रूप से देखेंगे। लाँक बेकन और कमेनियस के सहश प्राकृतिक विज्ञानों का उल्लेख नहीं करता। बेकन और कमेनियस ·वस्त' को अधिक महत्व देते हैं, पर लॉक 'विधि' पर । मानटेन और लांक को प्रचलित शिवा प्रणाली से सहान-भृति न थी। दोनों 'चरित्र-विकास' पर वल देते हैं। घर पर ऋध्यापक द्वारा पढ़ाना दोनों को श्रेयस्कर प्रतीत होता है। 'यात्रा' में भी वे एकमत हैं। 'रटने' की प्रणाली का दोनों विरोध करते हैं। लैटिन की अञ्यवहारिकता दोनों को खटकर्ता है। शिक्ता में व्यवहारिकता दोनों लाना चाहते हैं। परन्तु जीवन की ऋावइयकता निर्धारित करने में दोनों में मत-भेद हो जाता है। उनकी 'गुए।' की परिभाषा एक दूसरे से भिन्न है। रूसो की रचनाओं से यह जान पड़ता है कि लॉक के विचारों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। लॉक और रूसो

दोनों स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते थे। दोनों प्रारम्भ में बालकों को 'प्रत्यच्च अनुभव' देना चाहते थे। दोनों शार्रारिक दण्ड के विषच्च में थे और शिचा विधि को मनोरंजक बनाना चाहते थे। पुस्तकों का महत्व बालक की शिचा में दोनों के लिये कम था। इसो बालक को कुछ दिन के लिए प्रकृति पर छोड़ कर उसे भावी जीवन के लिए तैयार करना चाहता था। लॉक का बालक की शिच पर विश्वास नहीं। वह प्रारम्भ में ही उसे 'माता-पिता' या अध्यापक के कड़े नियन्त्रण में रखना चाहता था। इस प्रकार अन्त में सिद्धान्तत: दोनों में मतभेद ही ही जाता है। अतएव हम लॉक को 'प्रकृतिवार्टा' नहीं कह सकते।

#### ३-- त्रालोचना :--

इस प्रकार 'शिचा में बिनय' की भावना' केवल व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध रखर्जा हैं। बालक की व्यक्तिगत मनोवृत्तियों की उसे कुछ चिन्ता नहीं। यह प्रणाली केवल मेधावी बालकों के लिये

व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध, केवल मेधावी बालकों के लिये साधारख के लिए नहीं-समाज हित का ध्यान नहीं। सफल हो सकती है। उन्हें कुछ न्यवसायों में प्रवीण वना सकती हैं। साधारण वालकों के लिये उससे कुछ भी लाभ नहीं। इसके अतिरिक्त समाज हित का भी ध्यान नहीं रखा गया। उन्नीसवीं शतान्त्री में जब सार्वलीकिक और वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार होने लगा तो इस पद्धति के दोष और

स्पष्ट हो गए।

लॉक के विचारों का इक्क्लैंड के 'पब्लिक' स्कूलों पर प्रभाव न पड़ा। एक दृष्टि से 'शिचा में विनय की भावना' तो उनमें पहले से हो प्रचलित थी। परन्तु उसका रूप लॉक के अनुसार न था।

१ कॉनडक्ट श्रॉव अन्डरस्टैन्डिंग, § १.

इंगलेंड, के स्कूलों पर प्रभाव—खंक का प्रभाव कम, शारीरिक श्रीर नंतिक श्रंग पर प्रभाव। केवल वौद्धिक विकास पर ध्यान रख कर लैटिन पर अधिक बल दिया जाता था। शारीरिक और नैतिक शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखलाई जाती थी। शिक्षा के शारीरिक तथा नै।तेक अंग पर लॉक का प्रभाव अवस्य पड़ा। 'पब्लिक' स्कूलों में व्यायाम तथा खेल कूद पर ध्यान दिया जाने

लगा। नैतिक विकास के लिये स्कूल के वातावरण के भीतर सामाजिक जीवन की कुछ प्रोत्साहन दिया गया। परन्तु लांक के विचारों के विरुद्ध स्कूलों में कठोर शारीरिक दण्ड दिया जाता था। ध्रुण तथा 'आचार राति' सीखने के लिए छोटे विद्यार्थियों को बड़े विद्यार्थियों की सेवा करनी पड़ती थी। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में व्याकरण पढ़ लेने के बाद ६ से ९ साल तक केवल लैटिन और आंक ही पढ़ने में लगाया जाता था। 'प्राचीन साहित्य' से प्रेम उत्पन्न करना मुख्य उद्देश समक्ता जाता था। यहां प्रया १९ वी शताब्दी के प्रारम्भ तक चलती रही। के छ, अंकगणित तथा गिर्वत की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ऑन्सकोड तथा कैम्बिज विद्वविद्यालयों की भी प्राय: यही दशा थी। वहीं विशेषकर प्राचीन साहित्य और गिर्णत पर ध्यान दिया जाता था।

डर्मनी के स्कूलों पर भी 'विनयमावना पद्धति' का विशेष प्रमाव न पड़ा । वहाँ के ''जिमनैजियम'' में 'विनय' से मस्टिप्क को शिक्तित किया जाता था। इस अर्थ में हम कह

जर्मनी के स्कूलों पर प्रभाव :--जिमनैजियम कुछ 'विनय-भावना' के श्रनुसार, पर पाड्य-वस्तु मानवतावादी। स्तिष्क को शिक्ति किया जाता था। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि वहाँ की भी शिक्षा "विनय" थी। परन्तु पाठ्य-वस्तु मानवतावादी थी। राष्ट्रीय भाव तथा सार्वलौकिक शिक्षी का विकास अर्भी भली भौति नहीं हुआ था। १९ वी सताब्दी तक यही स्थिति चलती रही। समाज हिन तथा जोवन की व्यवहारिकता पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता

था। केवल 'पढ़ाने' के लिये 'पढ़ाया' जाता था। पाट्य-वस्तु का व्यवहारिक जीवन से कुछ सम्बन्ध है अथवा नहीं इस पर कुछ भी ध्यान न था।

# सहायक पुस्तकें

१-मनरो : 'टेन्स्ट-तुकः''''' अध्याय ९।

२--कबरली: 'हिस्ट्री .....' पृष्ठ, ४३३-३७।

३-- ,, 'रीडिङ्ग् जः ''' ग्रध्याय १८, पृष्ठ-२२७, २२८।

प्र<u>मेव ज : '</u>ण स्टूडेण्ट्स ..... अध्याय १६ ।

६- : 'में ट एड्नेटर्म', ऋध्याय ६।

जॉक, जॉन : 'सम थाँट्स कनसनिङ्ग एड्डकेशन ( क्रिक ), कॉनडक्ट ग्रॉव अण्डर्स्टैर्णर्डग
( फाउलर )।

द-लॉरी, एस० एस० : एड्नेक्शनल श्रोपीनियन मिन्स द रेनसां,' अध्याय १३-१५।

६--- उलिच : 'हिस्ट्री ऑवः .... पृष्ठ २००-२१०।

१०-र्स्क: 'द डॉक्ट्रिन्स ..... अध्याय ७।

११-किक: 'एट्टकेंदानल रिकामर्स..... अध्याय, १३।

# नवाँ ऋध्याय

## प्रकृतिवाद

## १---प्रकृतिवाद क्यों उठा ?

'प्रकृतिवाद' की लहर अठारहवीं शताब्दी के मध्य में क्यों चली यह समभने के लिए उस

'राजनीति', 'धर्म' 'विचार' चेत्र में निरंकुशता. 'नियमित बिनय' का बोलबाला. 'वीएटिजम' 'जैनसेनिजम' तथा 'प्युरिटनिज़म्' की प्रतिक्रिया में ग्राडम्बर का बढ़ना, सभी चेत्रों में फ्रांस दूसरों के विये आदशे, चर्च की प्रधानता, बनवर्ग शक्ति-द्दीन, 'बुद्धि' द्वारा तथा जनवर्ग द्वारा स्थिति का बिरोध, 'बुद्धि' द्वारा विरोध से प्रकृतिवाद की डरपत्ति ।

समय की सामाजिक स्थिति पर दृष्टि डालना आवश्यक जान पड़ता है। उस समय 'राजनीति' 'धर्म' तथा विचार के चेत्र में एक प्रकार की निरंकुशता व्याप्त थीं। जनवर्ग को अपनी ध्वनि उठाने का कोई रास्ता नहीं दिखलाई पड़ता था । हर स्थान पर 'नियमित विनय' (फॉर्म-लिजम्) का बोलबाला था। जर्मनी के 'पीएटिजम' (पण्य-शीलता), फांस के 'जैनसेनिजम्' इंगलैंड के 'प्यूरिटैनिजम' के श्रान्दोलन से धर्म में 'नियमित विनय' (फ़ौमलिज़म्) बढ रही थी। ये त्रान्दोलन पवित्रता, सचाई तथा वाह्याहम्बर के विरोधी थे। इनके आदर्श इतने ऊँचे थे कि वहां तक साधा-रण पुरुष का पहुँचना असम्भव सा दिखलाई पडना था । इन सम्प्रदायों के कुछ अनुयायियों में भी छिपे-छिपे दोष फैलने लगे। इनके धर्म की कठोरता की प्रतिक्रिया में साहि-त्य अध्ययन तथा सामाजिक रीतियोंमें आहम्बर बढने लगा । योरप में फ़ांस की इस समय तूनी बोल रही थी। यह लुई चतुर्दश का युग था। राजनैतिक, सामाजिक, संगीत, नैतिक

तथा साहित्यिक प्रायः सभी चेत्रों में क्रांस दूसरों के लिए श्रादर्श स्वरूप हो रहा था। फ्रांस के चर्च का देश के लोगों पर बड़ा प्रभाव था। 'विचार' और 'कार्य' के चेत्र में उसी की ध्वनि अन्तिम मानी जाती थी। धनी लोगों का ऋपना एक ऋलग वर्ग ही बन गया था। उन्हें भाधारण जनवर्ग का कुछ भी ध्यान न था। जनवर्ग शक्तिहोन हो गया था। उसी के रक्त को पी-पीकर बड़े लोग तोंद फला फुला कर मस्ती काट रहे थे। यह मस्ती कितने दिनों तक टिक सकती थी ? इंगलैंड में भी 'राज्य-विधान, अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था। १६४ अपराधों के लिये मृत्यु दण्ड देने का नियम बना लिया गया था। स्पेन में 'कल्पित' नास्तिकों पर घोर ऋत्याचार किया जाता था। आलू के स्रदृशु उन्हें आग में भून देना साधारण बात हो रही थी। ऐसी स्थिति के विरुद्ध ध्वनि उठनी अनिवार्य थी। पहला विरोध 'बुद्धि' द्वारा विचारों के प्रसार से किया गया। इन विचारों के प्रसार के कारण दूसरा विरोध जनवर्ग द्वारा ऋपने ऋधिकार प्राप्ति के लिये किया गया—जिसकी चरम सीमा फ़ांस की राजकान्ति तक पहुँच गई। इमारा सम्बन्ध यहाँ केवल 'बुद्धि' द्वारा विरोध से ही है। क्योंकि इसी से 'प्रकृतिवाद' का सीधा सम्बन्ध है। इस 'बुद्धि' द्वारा विरोध को 'प्रबोध' ( इनलाइटेन्मेण्ट ) कहते हैं।

'प्रबोध':—निरंकुशता सद्य नहीं. 'विचार' तथा 'विश्वास' की ' नियमित विनय ' का सहदन, 'मानव स्वभाव' श्रीर 'बिवेक' में पूरा विश्वास, राज्य न्याय, घार्मिक सहिष्ण्ता, तथा विचार-स्वातन्त्र्य, 'विचारी' शतुभव के बल पर, 'धार्मिक सरव' की परीचा मनुष्य की की समक से, वॉबरेशर के भनुसार धर्म मनुष्य श्राभशाप, विचारकी तथा विद्वानी का भी एकवर्ग-जनवर्गं को यह नापसम्द ।

'प्रबोध' की लहर फैलने से ही 'प्रकृतिवाद' का ऋान्दोलन सम्भव हो सका। 'प्रबोध' की लहर फैलने का श्रीय फ़ान्स और जर्मनी के दर्शनिकों, अध्यात्मिक लेखकों तथा स्वतन्त्र विचारकों को है। 'प्रवोध' के प्रवर्त्तकों को किसी प्रकार की निरंक्रशता सह्य न थी। 'विचार' तथा 'विश्वास' की 'नियमित विनय, का इन्होंने खण्डन क्रिया। 'चर्च' के प्राधान्य के विरुद्ध ध्वनि उठाई गई। अन्धविश्वास, अज्ञान तथा ढोंग की ख़ुले शब्दों में निन्दा की गई। उनका 'मानव स्वभाव ' तथा 'विवेक ' में पूरा विश्वास था। सभी संस्थात्रों को जड़ से उखाड कर उन्हें वे 'मानव स्वभाव' श्रौर ' विवेक ' के अनुसार पुनः जमाना चाहते थे। अन्धविद्वास से मस्तिष्क को स्वतन्त्र करना था। सामाजिक तथा धार्मिक वन्धनों से व्यक्ति को मुक्तकर उसके नैतिक व्यक्तित्व को बढ़ाना था। 'राज्य न्याय' 'धार्मिक सहिष्णुता 'तथा 'विचार-स्वातन्त्र्य ' में पूर्ण विद्वास प्रकट किया गया। इंगलैंण्ड में 'प्रबोधन' का प्रतिनिधि लांक था। उसने 'व्यक्तिवाद ' को आगे बढाया। उसने विचारों को अनुभव का फल माना। लांक ने प्रत्यच अनुभव' को सभी ज्ञानों का स्त्रोत बतलाया श्रौर सिद्ध किया कि 'विचार' स्वाभाविक नहीं होते। वे किसी की पैतृक

सम्पत्ति नहीं हैं। श्रनुभव के बल पर उन्हें कोई भी जान सकता है। धर्म के सम्बन्ध में प्रवर्त्तकों ने **बह प्रचार किया कि मनुष्य की समभ ही धार्मिक 'सत्य' की परीचा कर सकती है। फ़ान्स में** बालटेयर प्राचीन परम्परा की नींव खोदना चाहताथा। उसने धर्म को मनुष्य का अभिशाप समभा । धार्मिक बन्धनों में पड़े रहने से विवेक का हास हो जाता है । अन्ध विश्वास व अत्याचार मनुष्य के उन्नति में बाधक हैं। चर्च की प्रधानता से विचार स्वातन्त्र्य कभी नहीं प्राप्त हो सकता। इस प्रकार वालटेयर ने लोगों की प्रवृत्तियों को बदलना चाहा। परन्तु उसकी सहानुभृति साधारण जनवर्ग से न थी। वह उन्हें 'विवेक ' श्रीर शिचा के योग्य समक्तता था। श्रठारहवीं अताब्दी का मध्य काल आते आते सम्पूर्ण योरप में विचारकों तथा विद्वानों का एक अलग वर्ग ही सममा जाने लगा। उनकी श्रेष्ठता चारो तरफ मानी जाने लगी। साधारण जनवर्ग उनकी इस श्रोहरता से प्रसन्त न था। उन्हें अपनी गिरी दशा पर और भी चिन्ता होने लगी।

अठारहवीं शताब्दी के पूर्व काल में तो विशेष कर 'चर्च पर ही आसेप किये जाते थे। श्रीर राजनैतिक संगठनों पर भी बौछारें पडने लगी। पहले परन्त उत्तर काल में सामाजिक कुरुतियों को केवल नाम्न ही करने का उद्देश्य था, परन्तु नवे भादश की भोर भ्यान, उत्तर काल में एक नया आदर्श बनाने की और ध्यान 'स्वानुभव-ज्ञान' ही सब कुत्र गया। 'स्वानुभव-ज्ञान' को ही ठीक मान लेना वहीं, बान्तरिक भावनाओं श्रीयस्कर न समभा गया। लोगों का विश्वास होने लगा ो भी स्थान, रूसो प्रतिनिधि, कि 'विवेक' से भी त्रृटि हो सकतो है। फलतः आन्तरिक

स्सो से शिचा का नवा युग भावनात्रों को भी स्थान दिया गया। मानव व्यवहार में पारम्भ।

उनका भी त्रास्तित्व स्वीकार किया गया। इसी उत्तर काल की इस 'लहर 'का प्रतिनिधि कहा जाता है। वॉलटेयर अपनी 'बौद्धिक शक्ति' से पहली लहर का प्रतिनिधि हुआ। इसी अपनी आन्तरिक भावनात्रों तथा जनवर्ग के लिए सहानुभूति के कारख इन नए विचारों का प्रथान प्रसारक हुआ। ''जो दूसरे सोच रहे थे उसे वॅलटेयर ने कहा, परन्तु जो दूसरे अनुभव कर रहे थे उसे इसी ने कहा।' इसी का उद्देश मानद्र स्वभाव में विश्वास उत्पन्न करना था। नये आदशों को कार्यान्वित कर समाज में वह एक नया जोश लाना चाहता था। उसने धर्म का 'आधार' चर्च को न मानकर 'मानव स्वाभाव' को माना। वॅलटेयर के विचारों का जन साधारण की शिचा पर प्रभाव न पड़ सका। परन्तु इसों के विषय में ऐसी बात नहीं। इसी के 'प्रकृतिवाद' का प्रभाव आज भी शिचा चेत्र में स्पष्ट हैं। वास्तव में इसी से ही शिचा का नया युग आरम्भ होता है।

#### २ - हसो (१७१२-७८):-

रूसो का प्रारम्भिक जीवन कष्टमय था। माँ की मृत्यु उसके जन्म लेते ही हो गई थो। उसके पिता को वचों के पालन पोषण का कुछ ज्ञान न था। रूसो को बुरी आदतों में गिरने से वह

प्रारम्भिक जीवन:—
['एमील', कृत्रिम उपायों को
दूर कर मनुष्य को प्रकृति के
निकद लानो, शिचा स्वामाविक
रीति से, प्रकृति के 'सौन्द्यं'
तथा श्राश्चर्य के वातावरण में
एमील की विभिन्न शक्तियों
का विकास।

न बचा सका। स्कूल में उस पर बड़ी मार पड़ती थी। फलतः स्वभाव से ही वह इसका विरोधी हो गया। अपने जन्म स्थान जेनेवा का प्राकृतिक सौन्दर्य उसके हृद्य में बस गया। २१ वर्ष तक उसका जीवन बड़ा अनिविचत था। वह इधर उधर घूमा करता था। परन्तु इसके बाद वह व्यवस्थित जीवन व्यतीत कर अपने विचारों को क्रमबद्ध करने के धुन में पड़ गया। १७५० ई० से उसको रचनायें अपकर निकलने लगीं, जिनमें 'दी प्रोगेस ऑव आर्ट्स एण्ड साइन्सेज़' 'सोशल कॉनट्रेक्ट', 'न्यू हेल्वाय्स' तथा 'एमील' मुख्य हैं। एमील तथा 'सोशल कॉनट्रेक्ट' से रूसों की प्रतिष्ठा

बहुत वह गई। 'एमील' के कारण रूसी की गणना श्रेष्ठ शिक्वा-सुधारकों तथा स्वतन्त्र विचारकों में होती है। 'एमील' एक उपन्यास है जिसमें रूसी एक किल्पत नवयुवक (एमील नामक) की शिक्वा का वर्णन उपदेशात्मक रीति से करता है। रूसी ने 'एमील' में यह दिखलाने की चेष्टा की है कि शिक्वा से समाज की कुरीतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। सम्यता के सब कृत्रिम उपायों को दूर कर मनुष्य को प्रकृति के निकट ले त्राने का प्रयत्न 'एमील' में किया गया है। रूसी ने तत्कालीन समाजिक कुरीतियों को कड़ी आलोचना की है। वह शिक्वा को स्वाभाविक रूप में ले चलना चाहता है। रूसी एमील को उसके माता-पिता तथा स्कृत अलग कर समाज से एकदम दूर रखता है। एमील को एक त्रादर्श अध्यापक के अन्दर छोड़ दिया जाता है। अध्यापक प्रकृति के सौन्दर्य तथा 'आइचर्य' के वातावरण में एमील के विभिन्न शक्तियों के विकास का प्रयत्न करता है। 'एमील' पुस्तक पाँच भागों में विभाजित की गई है। प्रथम चार भाग में कमशः एमील के शैशवकाल, वचपन, किशोरावस्था तथा युवावस्था के शिक्वा विभि का वर्णन है। पाँचवें भाग में सोफी नामक

एमील की भावी पत्नी की शिद्धा का वर्णन है। अपनी शिद्धा प्रणाली से रूसो सोफी को एक त्रादर्भ स्त्री बनाना चाहता है।

कसो कहता है ''प्रकृति के नियन्ता के यहाँ से सभी वस्तुएँ अच्छे रूप में आती हैं। मनुष्य के हाथ में आने से ही वे दूषित हो जाती हैं।" अपने समय की क़रीतियों को देखकर रूसी का

रूसो का प्रकृतिवाद :-समाज सुधार के लिये कृत्रिमता का दूर करना, मनुष्य सधार प्राकृतिक अवस्था में ही. व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के बिये कौट्रस्विक प्रेम का अनुभव म्रावश्यक, सभ्यता को एकदम नए सिरे से प्रारम्भ करना श्चावश्यक, रूसो मानव स्वभाव को न समस्र संका।

विश्वास हो गया था कि समाज सुधार के लिये कुत्रिमता को दर करना होगा। जब तक मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं चला जाता तब तक उसका सुधार नहीं हो सकता। कलायें तथा विभिन्न संस्थायें उसके जीवन में क्रत्रिमता ला देती हैं। उसका सब प्रकार से पतन हो गया है। सभ्यता के प्रारम्भ काल में मनुष्य सुखी था। अब वह दु: बी है। सभ्यता के फलस्वरूप उसने जो कुछ सीखा है उसे नष्ट कर दो तो वह सुखी हो जायगा। रूसो 'प्रकृति' की श्रोर लौटने के लिए कहता है। इसका यह श्रर्थ नहीं लगाना चाहिये कि वह हमें असभ्य हो जाने के लिये कहता है। 'प्रकृति' की श्रोर लौटाकर वह वालक के विभिन्न शक्तियों के विकास के लिये पूर्ण अवसर देना चाहता है। रूसो पेस्तालां जो के सदृश् यह न जान सका कि 'समाज सुधार'

'प्रेम के बढ़ाने से ही हो सकता है। अपने बचपन के कद्ध अनुभव के कारण कदाचित रूसी यह न समभ सका कि बालक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए 'कौटुम्बिक प्रेम' का अनुभव आवश्यक है। हम ऋपनी सभ्यता को एकदम नये सिरे से नहीं प्रारम्भ कर सकते। परम्परा का प्रभाव पड़ता ही है। वर्त्तमान भतकाल का बालक है। अपना भविष्य बनाने के लिये व्यक्ति को दो बातों पर ध्यान देना चाहिये:--१--भतकाल की बुराइयों को दूर करना; २--प्राचीन श्रादशों का श्रादर करना। यदि वह इन वातों की अवहेलना करता है तो वह समुद्र के किनारे अपने को अकेला पायेगा और रास्ता न समक्त सकेगा। रूसो तथा उसके समकालीन व्यक्तियों ने मानव स्वभाव को भली भाँति न सममा क्योंकि उन्हें इन दो बातों का ध्यान ही न था। कदाचित फ़ान्स की 'राज्यक्रान्ति' की तत्कालिक श्रंसफलता का एक यह भी कारण है।

रूसो श्रपने प्रकृतिवाद को शिचा का श्राधार बनाना चाहता है। "जो साधारणत: किया रूसो का उद्देश्य प्राचीन परम्परा को नष्ट करना, इसो के परस्पर विरोधी विचार,---प्रकृ तिवाद के तीन स्वरूप:--सामा-बिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, शिषा सामाजिक ढंग पर बहीं, शिक्षा की नींव मानव

जाता है उसका ठींक उलटा करो, तब तुम ठींक पथ पर पहुँच जात्रोंगे।" रूसी समाज में क्रान्ति ला कर प्राचीन परम्परा को नष्ट करना चाहता था। सधार करने की श्रीर उसकी दृष्टि न थी। रूसी के प्रकृतिवाद का ठीक ठीक तालार्थ क्या है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह श्रिधिकतर परस्पर विरोधी बातें कहता है । तथापि उसके 'प्रकृतिवाद' के हमें तीन स्वरूप मिलते हैं:-सामाजिक. मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। अपने 'सोशल कॉन्ट्रे वट' में रूपी राजनैतिक सिद्धान्तों की व्याख्या करता है और यह दिखलाता है कि 'ठीक सिद्धान्तों' के अनुसरण करने से स्वमाव के सन्ते ज्ञान पर, प्राष्ट्रतिक मनुष्य समाज के बन्धनों के अनुसार चलने को बाध्य नहीं, प्रकृति के अनुसार चलने में समाज का विरोध निहित।

निहित | असभ्य मनुष्य से नहीं है अपितु उम्र व्यक्ति से है जो कि अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है, और समाज के बंधनों के अनुसार चलने को बाध्य नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव सरलता से नहीं समभा सकता। उसको बड़ी खोज के बाद पहचाना जा सकता है। यदि हम शिचा को 'प्रकृति' के अनुसार रखना चाहते हैं तो इसमें समाज का विरोध निहित है। इस्ते कहता है:— "प्रकृति और समाज की शक्तियों से हमें लड़ना है। हमें मनुष्य या नागरिक बनाने में से एक को चुनना चाहिये, क्योंकि दोनों हम साथ ही नहीं बना सकते।" इसो 'मनुष्य' ही बनाना चाहता है। इसो के उक्त कथन की आलोचना अठारहवीं शताही को स्थितियों की कसीटी पर ही करनी चाहिये।

रूसो मनुष्य के कार्यों को सामाजिक नियमों के अनुसार नहीं चलाना चाहता है। 'अपना विचार', 'प्रवृत्ति' तथा 'भावना' ही मनुष्य के सभी कार्यों की जड़ है। दूसरों के सम्पर्क से हमें जो

'श्रपना विचार', 'प्रवृत्ति' तमा 'भावना' मनुष्य के कार्यों की बड़, दूसरों के श्रनुभव पर श्राश्रित रहना भूख ?

शांश्रित रहना सूख ? अनुसार ही चलना चाहिये। इस प्रकार रूसे आदत बनाने के विरुद्ध जान पड़ता है। वह स्पष्ट कहता है:—"वच्चे को 'आदत न डालने' की ही 'आदत' पड़नी चाहिये।'' उसे आदतों का वास नहां होना है। इस प्रकार रूसी के 'प्रकृतिवाद का मनोवैज्ञानिक तारपर्य मनुष्य की स्वामाविक प्रवृत्तियों तथा आन्तरिक भावनाओं के अनुसार ही चलना है।''

कहना न होगा कि रूसो प्रकृति का प्रेमी था। वह चाहता था कि प्रकृति के सौन्दर्य को सब लोग समर्भे और उसी के श्रैनुसार व्यवहार करें। शिचा में सभी बुराइयाँ मनुष्य के 'सम्पर्क' से

शिषा में बुशह्याँ बादमी के सम्पर्क से, मनुष्य को समाज से एकदम श्रवण कर देना, 'सरकार' का रूप श्रपनी श्राव-रत्रकतानुसार, रूसो के प्रकृति-वाद के कारण कुरीतियों की श्रोर खोगों का ध्यान। न्यवहार करें। शिक्षा में सभी बुराइयाँ मनुष्य के 'सम्पक' से आती हैं। यदि बालक सभी प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं, पौधों तथा जानवरों के सम्पर्क में आवे तो ये बुराइयाँ सरलता से दूर को जा सकती हैं। रूसों की समाज द्रोहो प्रवृत्ति मनुष्य को एकान्त सेवों बना देने को तैयार है। रूसों कहता है कि नैतिक तथा शारीरिक दृष्टि से ''शहर मानवजाति की कृत्र है।'' इस प्रकार शारीरिक दृष्टि से प्रकृतिवाद का तात्पर्य मनुष्य को समाज से एकदम अलग कर देना है। उसे प्राकृतिक वस्तुओं के बातावरण में रहना है। परन्तु यह जानकर सन्तेष होता है कि रूसों को अपने घोर प्रकृतिवाद की

मानव सभ्यता का विकास कैसे सम्भव हो सकता है। शिचा

को वह सामाजिक दंग पर नहीं आधारित करना चाहता।

स्कूल की परम्परा से भी उसे चिढ़ है, और, न शिचा की

व्यवस्था बालक की अज्ञानता के अनुसार ही करना चाहता

है। वह मानव स्वभाव के सच्चे ज्ञान पर शिक्ता की नीव

खड़ी करना चाहता है। 'प्राकृतिक' मनुष्य से उसका तात्पर्य

अनुभव मिलते हैं उस पर आश्रित रहना भूल होगी। रूसो

के अनुसार दूसरों के सन्पर्क से जो हमें विचार और निर्णय

करने की आदत पड जाती है वह प्रकृति के विरुद्ध है। इमें

तो अपने आन्तरिक भावनाओं तथा स्वाभाविक प्रवृत्तियों के

असम्भवता का स्वयं अनुमान हो गया था। संचेप में यह कहा जा सकता है कि रूसो का तात्पर्य जनहित करना था। 'सरकार' का रूप लोगों को अपनी आवदयकतानुसार स्वयं निश्चित करना चाहिये। उसमें सययानुसार परिवर्त्तन होना आवश्यक है। धन के कुछ थोड़े मनुष्यों के हाथ में चले जाने से समाज में कृतिम असमानता उत्पन्न हो गई थी। इस अकृतिम असमानता को दूर करने के लिये इसो ने स्वाभाकिक स्थिति की श्रीर जाने का संकेत किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक असमानता तथा वाह्याडम्बर से रूसो का प्रकृतिवाद तो श्रीयस्कर ही जान पड़ता है. क्योंकि इससे लोगों का ध्यान कुरीतियों की और शीघ्र त्राकिंत हुआ। रूसो के 'प्रकृतिवाद' का वास्तविक उप-योग यही है।

प्रकृतिवाद और शिचा:-बाबक को युवकों के कर्तव्य में शिषा न दो, बच्चे की रुचि वहीं से भिन्न. शक्तिकों के विकास के जिए डसकी ग्रावश्यकतार्थ्रो

सममना शिचा के विये उसके

स्वयाव को समम्बना।

श्रव हम यह देखेंगे कि रूसो अपने 'प्रकृतिवाद' को शिक्षा के उपयोंग में कैसे ले आता है। वह बालक की प्रवृत्तियों को प्रौढ मनुष्यों की प्रवृत्तियों से एक दम भिन्न मानवा है। '' बालक को बालक सममना चाहिये, उसे प्रौढ़ मनुष्य के कर्तव्यों में शिचा देना भूल है।" जो वस्तु बड़े मनुष्यों के लिये उपयोगी होगी वह बच्चे के लिये हितकर कभी नहीं हो सकती। इसलिये बच्चे को उपयोगी वस्पर्ये पढाने के लिए हमें उसके स्वभाव का अध्ययन करना आवश्यक है। हम उसके स्वभाव को समभे विना उसे ज्ञान सिखलाने की चेष्टा किया करते हैं। फलतः बालक स्कल से डरने लगा है। स्वभाव तथा प्रकृति की यह माँग है कि हम ''बालक को बालक रहने दें जब तक वह स्वयं बड़ा नहीं हो जाता" रूनो का शिचा से तात्पय " विभिन्न अंगों और शक्तियों के स्वाभा-

विक विकास" से है। यह स्वाभाविक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि शिचक बालक की स्वाभाविक आवस्यकताओं को समभता नहीं। इन आवस्यकताओं को समभने के लिये हमें उसके स्वभाव का अध्ययन करना चाहिये। रूसो का यह विचार कि "शिचा देने के लिये पहले बालक का स्वभाव समम्भना चाहिये " शिक्षा चेत्र में उसकी सबसे बड़ी देन है।

श्रभावात्मक(निगेटिव)शिद्धाः पहले 'गुरा' तथा 'सस्य' का सिद्धान्त बहीं पढाना चाहिये को हृदय पाप से और मस्तिष्क को अम से बचाना, शिका बालक ही प्रवृत्तियों और शक्तियों के श्रानुसार: जब तक सम्भव हो मस्तिष्क को निष्किय स्वस्तो. बचपन में विवेक सोता है।

हम यह कह चुके हैं कि अठारहवीं शताब्दी में भानव स्वभाव ' में विश्वास नहीं किया जाता था। वह स्वभावतः बुरा समभा जाता था। फलतः उस समय की धार्मिक तथा अन्य प्रकार की शिचा का उद्देश्य मानव स्वभाव को बदल कर उसके स्थान पर समाज स्वीकृत आदशों को जमाना था। रूसो का मानव स्वभाव में पूर्ण विश्वास था। इसलिये वह प्रचलित सिद्धान्त को बदलना चाहता था। "पहली शिका बिलकुल 'श्रभावात्मक 'होनी चाहिये। इसका तात्पर्प यह है कि हमें पहले 'गुए ' और ' सत्य ' के सिद्धान्त नहीं पढ़ाने चाहिये, वरन् हृदय की पाप से तथा मस्तिष्क की भ्रम से रचा करनी चाहिये। " बालक की शिचा उसकी प्रवृत्तियों के श्रीर शक्तियों के श्रनसार होनी चाहिये। उसी की इच्छाओं के अनुसार हमें चलना चाहिये। "बालक के शरीर, श्रंग, इंद्रिय तथा विभिन्न शक्तियों को उपयोग में ले त्रात्रो । परन्तु उसके मस्तिष्क को तब तक निष्क्रिय रक्खो जब तक

सम्भव हो। जब तक उसमें निर्णय करने की शक्ति नहीं त्रा जाती तब तक उसकी भावनात्रों पर विश्वास न करो । उसे बाहरी प्रभावों से बचाओ । उसे दोष से बचाने के लिये 'गुए ' देने में शीव्रता न करो ; क्योंकि विवेक की दृष्टि में ही गुण 'गुण 'हो सक्ता है। बिलम्ब को लाभप्रद सममो। यदि हम निर्दिष्ट स्थान की और बिना किसी हानि के बढ़ते जाते हैं तो लाभ ही है। यदि उन्हें किसी उपदेश की त्रावश्यकता है और यदि वह कल दिया जा सके तो उसे कल के लिये ही छोड़ दो।" १ इस प्रकार रूसो प्रचलित प्रथा के एकदम विरुद्ध ध्वति उठाता है। "मैं यथातथ्य (पॉजिटिव) शिचा उसे कहता हूँ जो समय के पहले मस्तिष्क को बनाना चाहती है और बालकों को युवा पुरुष का कर्तव्य सिखलाती है। मैं स्रभावातमक (निगटिव्) शिचा उसे कहता हूँ जो ज्ञान देने के पहले ज्ञान के प्रहण करने वाले श्रंगों को दृढ़ बनाती है, श्रीर जो इन्द्रि के उचित उपयोग से 'विवेक राक्ति ' को बढ़ाती हैं। अभावात्मक शिचा गुरा नहीं देती, वह पाप से बचाती है: सत्य का ज्ञान नहीं कराती, वह भ्रम से बचाती है। वह बातक को सत्य की श्रोर जाने. समभने तथा अपनाने के लिए तैयार कर देती है। " रूसो के ये शब्द अणा-दोष विवेचक तथा लोक विरुद्ध प्रतीत होते हैं। उनको समभने के लिये उस समय की 'प्रगति' को ध्यान में रखना त्रावच्यक है। रूसो फिर कहता है कि इस प्रकार प्रारम्भ में बालक को शिचा न देने से ''त्रालस्य से डरो नहीं। जो मनुष्य समय बचाने के लिये सोने नहीं जाता उसे तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि वह पागल है, समय का आनन्द नहीं ले रहा हैं, अपितु अपने को इससे वंचित कर रहा है। नींद को त्याग कर मृत्यु की त्रोर श्रयसर हो रहा है। वही बात यहाँ भी सोचो। बचपन 'विवेक' के सोने का समय हैं। " २

रूसो बालक को केवल बौद्धिक विकास से ही वंचित नहीं करना चाहता। उसके नैतिक तथा श्रध्यात्मिक विकास की श्रोर भी उसका ध्यान नहीं है। रूसो इस सम्बन्ध में परस्पर विरोधी बातें कहता है "बालकों को केवल एक ही नैतिक तथा ज्ञान देना चाहिये— बह हैं कर्तव्य का ज्ञान।" दसरी अध्यात्मक विकास की श्रोर बार वह कहता है "वुरे और भले में पहचान करना रूपो का ध्यान नहीं। बालक का विषय नहीं। कर्तव्य का कारण जानना

बालक के लिये आवस्यक नहीं।"

किसी बात की चरम सीमा तक पहुँच जाना रूसी का स्वभाव-रोष था। वह कहता है ''बारह वर्ष तक एमली को किसी प्रकार की पुस्तकीय शिचा नहीं दी जायगी। वह नहीं जानेगा कि पुस्तक क्या वस्तु है।" "मुफ्ते बारह वर्ष का बालक दो रूसो की श्रतिशयोक्ति. जो कि कुछ भी नहीं जानता, पनद्रह वर्ष के उम्र के अन्दर बारह वर्ष तक किसी प्रकार की उसे मैं इतना पढ़ा दूँगा जितना कि दूसरे बचपन से पन्द्रह वर्ष तक पढ़ते हैं-अन्तर यह होगा कि तुम्हारा विद्यार्थी केवल ज्ञान को याद रखेगा और मेरा उसे अपने व्यवहारिक

जीवन के उपयोग में ले आ सकेगा (एमील)।" "चपन

में शिचा का उद्देश समय का उपयोग नहीं करना है, अपित

शिचा नहीं, बालक पर ध्यान दो-जान पर नहीं, बचपन में श्रानेन्द्रियों की शिचा,--उनकी अनुरुपता प्राप्ति के लिये संगीत

१-एमील ८०

र-एमील १-९९

सिलाना, घपनी उम्र के बालकों उसे खोना है।" यहाँ रूसो तथा अन्य शिवकों में कितना के साथ सनोवैज्ञानिक ढंग से अन्तर दिखलाई पड़ता है ? कमेनियस ने पहले पहल शिक्षक पदाना बालकों के लिये रुचिकर के परे कर्वव्य की व्याख्या की थी। परन्तु उसने ज्ञान को अनुचित महत्व दिया । उसके अनुसार "व्यक्ति को सब कुछ जानना चाहिये।" लॉक के सामने 'चरित्र विकास' ज्ञान से अधिक महत्व रखता है। पर वह यह नहीं बतला सका कि 'भद्र पुरुष' को क्या क्या जानना चाहिए। रूसो कि:संकोच कहता है कि बारह वर्ष तक बालक को कुछ नहीं जानना चाहियै। उस समय के स्कूलों से न्यर्थ के विषयों को निकाल कर उपयोगी विषयों को रखने के लिये रूसो के शब्दों के अतिरिक्त कोई दूसरी दवा न थी। इसीलिये उसने कहा कि 'शिचक को केवल बालक पर ध्यान देना चाहिये, ज्ञान पर नहीं" रूसी बालक के मस्तिष्क को त्रालसी रखना चाहता है। परन्त बचपन में ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा का उल्लेख करता है और उनकी अनुरु-पता प्राप्त करने के लिए संगीत सिखाने की राय देता है। क्या मस्तिष्क इन सब कार्यों में आलसी रह सकता है ? समाज की कुरीतियों से बचने के लिये बालक को रूसी दूर भेज देता है। पर वह यह न समभ सका कि अपनी उम्र के बालकों में रहकर स्वाभाविक विधि से सीखने में बालक अबता नहीं। उसे ये कार्य स्वाभाविक ही लगते है। त्रातः उसे दूसरे छोटे बालकों के साथ पढ़ना लिखना सिखलाया जा सकता है। वास्तव में रूसो के शब्दों का सार यह है कि बालक को उसके स्वभाव, रुचि तथा प्रवृत्ति के विरुद्ध कुछ भी न सिखाना चाहिये। पर इसका यह तात्पर्थ नहीं कि उसे कुछ पढ़ाया ही न जाय। पढ़ना-लिखना भी उसे स्वाभाविक ही प्रतीत होगा यदि वह मनोवैज्ञानिक दंग से सिखलाया जाता है।

रूसो कहता है "हम निर्वल पैदा हुये हैं, हम बल चाहते हैं; हम दीन है; हमें सहायता की श्रावश्यकता है; हम मूर्ख हैं, हमें बुद्धि चाहिये; जो कुछ हमारे पास नहीं है वह शिद्धा द्वारा दिया

शिचा का उद्देश्य:--प्रकृति, मनुष्य श्रीर वस्तुश्री द्वारा शिचा; इन तीनों में सामाञ्जस्य श्रावश्यकः शिचा प्रकृति के चानुसार, शिचा का उद्देश्य सभी स्वाभाविक कार्यो में बोग देकर शक्तियों का विकास करना, बालक के नियम वहों से भिषा।

जाता है। यह शिचा हम 'प्रकृति', 'मनुष्य' और 'वस्तुओं' से प्राप्त करते हैं। त्रान्तरिक अंगों और शक्तियों का विकास प्रकृति की शिचा से होता है-इनके विकास से लाभ उठाने की शिचा हमें मनुष्यों से मिलती है-जो अनुभव हम अपने वातावरण के सम्पर्क से प्राप्त करते हैं वह 'वस्तुओं' से दी हुई शिचा है।" १ पूर्णना के लिये इन तीनों में सामाश्चस्य होना त्रावश्यक है। 'मनुष्य' और 'वस्तु' पर तो हमारा कुछ अधिकार भी है। इसलिये हमारी शिद्धा 'प्रकृति' के अनुसार ही होनी चाहिए। 'जीवित रहने का तात्पर्य सांस लेना नहीं है, इसका अर्थ कार्य करना है, हमें अपने अंगों. ज्ञानेन्द्रियों तथा विभिन्न शक्तियों का विकास करना है। जो

बहुत अधिक उम्र का हो गया है वह सुखी नहीं रहा हैं-सुखी तो वह रहा है जिसने जीवन का अन-मव किया है।" २ रूसों के इन शब्दों से इम उसके शिचाके उद्देश्य का पता चला सकते हैं। जीवन का उद्देश्य जीवन का त्रानन्द उठाना है। बच्चे को त्रपने स्रंगों, ज्ञानेन्द्रियों तथा शक्तियों के

१--एमील जे०, ६।

२---एमील जे०, १३।

संचालन में त्रानन्द त्राता है। त्रतः शिचा का उद्देश्य बालक को पढ़ने-लिखने पर बलि नहीं कर देना है, वरन् उसके सभी स्वाभाविक कार्यों में योग देकर उसके विभिन्न शक्तियों का विकास करना है। " "प्रेकृति की यह इच्छा है कि बालक मनुष्य होने के पहले बालक रहे। इस क्रम के बदल देने से हम कच्चे फल पायेंगे जो शीघ्र ही सड़ जायेंग। बालक के देखने, सोचने और अनुभव करने का अपना अलग नियम होता है। उनके नियम के स्थान पर अपने नियम को रख देने से बढ़कर दूसरी मुख्ता न होगी।"१ "हम बचों को नहीं समक पाते। हम अपने विचार को उनका विचार समक्रने लगते हैं.....। ' २ "मेरी इच्छा है कि कोई विचारशील पुरुष हम लोगों को बालकों को देखने की कला सिखला दें-यह कला हम लोगों के लिये बहुमूल्य होगी-अध्यापकों ने तो इसका प्रारम्भिक नियम भी नहीं सीख़ा है।" ३ इन शब्रो से रूसो का शिचा उद्देश्य स्पष्टहो जाता है। उसके अनुसार शिन्ना का जीवन उद्देश्य पूर्ण है। पहले हमें बालक की रुचि व प्रवृत्तियों पर ध्यान देना है। उसकी इच्छा के विरुद्ध हमें उसे कुछ भी न सिखलाना चाहिये। खेद है कि श्राजकल के स्कूलों में वालक की रुचि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। 'प्रतीत होता है कि बच्चे पुस्तकों के लिये हैं--पुस्तकों उनके लिये नहीं, शिचा का तात्पर्य केवल पुस्तकों से समन्ता जाता है। इसलिये वालक की रुचियों की अवहेलना की जाती है। यदि कुछ नियम, शब्द या 'स्थान का नाम' बतला दिया गया तो शिक्षा का उद्देश्य सफल माना जाता है। आज से ढाई सी वर्ष पहले रूसी ने इसके विरुद्ध ध्वनि उठाई थी। 'उस कर शिचा के बारे में क्या सोचा जाय जो कि वत्तेमान को श्रानिश्चित भविष्य पर बिल दे देती है, जो बालक पर भाँति-माँति का बन्धन लाद देती है—जो उसे भावी सुख (जिस वह कभी नहीं भोग सकता ) के लिये उसे दु:खी बनाते हुये दी जाती है।"

स्व-शिचा (सेल्फ टीचिंग) उपदेशात्मक पाठन विधि ठीक नहीं, बासकों में कार्यशीसता. वातावरका से परिचित रहना चाहता है, ग्रध्यापक का परि-पक ज्ञान उसे नहीं चाहिये, श्रम्यास से मानसिक शक्ति का बढ़ना, अपने अनुभव से सीखी हुई बात अधिक स्थायी, पर सब कुछ् अपने अनुभव से

रूसो उपदेशात्मक पाठन विधि का विरोधी है। "हम लोग शब्दों को बहुत महत्व देते है। बकवादी शिचा से हम बकवादी ही उत्पन्न कर सकते हैं।" ''तुम बालक को मूर्ख बना दोगे यदि सदा उसको आज्ञा दिया करते हो.....यदि तुम्हारा मस्तिष्क सर्दा उसके हाथों को त्राज्ञा दिया करता है तो उसका मस्तिष्क न्यर्थ हो जायगा।"४ "लहके जो खेल के मैदान में पाठ सीखते हैं वह कचा के पाठ से सौगुना उप-योगी हैं।"५ अध्यापकों में व्याख्यान देने की प्रवृत्ति सी होती है। वे अपने ज्ञान को बालकों के ऊपर उड़ेल देना चाहते हैं। इस डर से कि कदाचित बतलाई हुई बात उनके समभ में न त्राई हो ऋध्यापक लम्बी लम्बी व्याख्यायें दे डालता हैं। पर उसको न भूलना चाहिये कि बालक लम्बी बातों से अरुचि रखता है। उसमें स्वाभाविक कार्यशीलता कृट-कृट कर भरी हुई है। "वृढ़े मनुष्य की चीण हुई शक्ति

१--एमील, ७५।

<sup>&</sup>quot; १८५।

<sup>&</sup>quot; २२४ ।

४-एमील, आई जे-११४

५-- एमील, आई जे--१२३

सीसना ग्रसम्भव, दृष्टि ग्राली-चनासम्बद्धी | विवेक शक्ति का विकास करना | हृदय में केन्द्रित हो जाती है, बच्चे के हृदय में शक्ति भरी हुई है और वह बाहर फैलना चाहती है। उसमें इतनी शक्ति है कि वह अपने वातावरण से परिचित रहना चाहता है। उसको बनाना या विगाड़ना उसके लिए एक ही है, इतना पर्याप्त है

कि उसने वस्तुओं की दशा में कुछ परिवर्त्तन ला दिया है, प्रत्येक परिवर्त्तन एक किया है। यदि वह किसी वस्त को नष्ट करना पसन्द करता है तो यह उसकी उदण्डता नहीं है, क्योंकि बनाने की किया सदैव धोमी होती है, बिगाड़ने की किया शीव्र होती है, इसलिये यह उसके उत्साह के अनुकल है।"? इस प्रकार बालक वस्तुत्रों के साथ खेलना पसन्द करते हैं न कि अध्यापक का परिपक्क ज्ञान। पर रूसो अपने इस सिद्धान्त में बहुत दूर तक चला जाता है जब वह एसील को विद्यान और गशित पढ़ने के लिये नहीं, वरन त्राविष्कार करने के लिये कहता है। रूसो का ऐसा कहना एकदम असा-तमक है। एमील अभी छोटा लड़का है। उसके लिये यह असम्भव है। रूसो कहता है "यदि एमील को स्वयं पढ़ने के लिए कहा जायगा तो वह अपने विवेक से काम लेगा दूसरे के विवेक से नहीं। हमारी बुटियाँ दूसरों के कारण अधिक होती हैं, हम से कम होती हैं, इसलियें दूसरे की राय को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। जैसे 'शरीर' व्यायाम श्रादि से शक्ति पाता है उसी प्रकार श्रभ्यास करने से मानिसक शक्ति भी बढ़ जाती है। दूसरा लाभ यह है कि ऐसा करने से हम अपनी शक्ति के अनुसार ही बढ़ते हैं। मस्तिष्क शरीर के स्टुश् अपनी शक्ति के अनुसार ही समक्ष सकता है। ठीक से समम लेने से याद करने के पहले वस्तुयें हमारी हो जाती हैं, पर यदि हम विना सममे याद करते हैं तो मस्तिष्क उसके सम्बन्ध में किसी भी वात को स्वीकार नहीं करता ।"? यदि इस अपने अनुभव से कुछ सीखते हैं तो वह अधिक स्थायी रहता है। पर स्वयं ही सीखने की एक सीमा होती है। सब कुछ अपने आप नहीं सीखा जा सकता। हमें दूसरे के अनुभव से लाभ उठाना ही होगा। हमारा जीवन इतना छोटा है कि प्रत्येक विषय में स्वयं छानबीन करना असम्भव है। इस · अपने बड़ों के अनुभव के उत्तराधिकारी हैं। शताब्दियों के परिश्रम से जो बातें सिद्ध की जा. चकी हैं उसे हमें मानना ही होगा। पर रूसो के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें दूसरे का दास नहीं होना है। अपने विवेक से ही किसी वस्तु विशेष की वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिये । हमारी ु इष्टि आलोचनात्मक रहे तो हमारी बुद्धि का पूरा विकास अवस्य होगा। रूसो कहता है कि 'अब शिचा शाब्दिक न होगी। अब शब्दों का पढ़ाना बन्द करना होगा। बालक को पुस्तकों के सहारे बहीं पढ़ना होगा।' हम पुस्तकों को एकदम वहिष्कृत नहीं कर सकते। अपने से सोचना, देखना श्रीर श्रनुभव करना लाभप्रद है। पर पुस्तकों में कुछ ऐसी बाते हैं जिन्हें इस श्रन्यत्र नहीं पा सकते। उन्हें हमें.पढ़ना ही होगा। यदि हम अच्छी प्रकार समम्प्र कर किसी के प्रमाण को स्वीकार कर लेते हैं तो वह अपना हो जाता है। 'रटने की किया' से वह कहीं अच्छा है। इसी वड़ी मनोवैजा-निक बात की श्रोर संकेत करता है जब वह कहता है कि 'बालक को विवेक शक्ति का विकास करो. स्मरण शक्ति का नहीं।" "बालक कोई विषय इसलिये न जाने क्योंकि आपने उससे कहा है. वरन इसलिये कि उसने उसे स्वयं सीखा है.....।" "उसे सत्य पढ़ाना नहीं है, अपित यह बत-लाना है कि उसका वह स्वयं कैसे पता लगाये ।"

१--एमील, जे--४७

२--एमील, आई आई जे २३५

रूसो का शारीरिक विकास में पूरा विश्वास था। उसके अनुसार बारह वर्ष शिचा केवल शारीरिक होनी चाहिये। यदि शरीर स्वस्थ है तो हमारी स्वामाविक प्रवृत्तियाँ और रुचियाँ अपने आप स्वस्थ रहती हैं। पर रूनों का यह कहना कि ਰਚੰ वे वब विभिन्न श्रंगों का व्यायाम करते रहने से त्रटियाँ हीने की शारीरिक शिचा. स्वस्थ शरीर सम्भावना कम रहती है ठोक नहीं। यह ठीक है कि से बालक गश्चित व विज्ञान मानसिक कियाओं का महत्व बाद में आता है। पहले का श्रविषद्वार स्वयं नहीं कर बालक द्यारीरिक कार्यों की हो और दत्तचित्त होता है। सकता, मानसिक विकास के पर अन्य सब बातें स्थिगित कर बारह वर्ष तक केंबल बिए प्रारम्भ से ही सचेष्ट रहना । शारीरिक विकास करना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। यह सोचना कि शरीर स्वस्थ रहने से बालक गणित और विज्ञान का आविष्कार स्वयं कर लेगा भ्रमात्मक है। ज्ञानेन्द्रियों के विकास के लिये शारीरिक न्यायाम आवश्यक है। परन्तु ज्ञानेन्द्रियों के विकास से ही मस्तिष्क की उन्नित नहीं हो सकती। मस्तिष्क की उन्नित पर तो हमें प्रारम्भ से हो ध्यान देना होगा। रूसो कहता है कि बचपन में विवेक सोता रहता है। उसका बाल मनोविज्ञान यहाँ ठीक नहीं। श्राधनिक अन्वेषण से यह प्रमाणित कर दिया गया है कि बच्चे के मस्तिष्क में प्रौढ़ मस्तिष्क की प्रायः सभी कियाएँ होती है। उनमें अन्तर केवल 'मात्रा'का है 'प्रकार' का नहीं। अतः इच्वे के मस्तिष्क के विकास के लिये शरीर के सदृश प्रारम्भ से ही इमें सचेष्ट रहना होगा।

कहा जा चुका हैं कि रूसो मनुष्य के जीवन को चार भागों में विभाजित करता है:—जन्म से पाँच वर्ष तक दौराव काल, पाँच से बारह वर्ष तक वचपन, बारह से पन्द्रह तक किशोरावस्था,

विकास की अवस्थायें :-शैशव काल, वचपन, किशोरा-वस्था, तथा युवावस्था एक दूसरे से सम्बन्धित, एक काल की आवश्यकता दूसरे से भिक्ष। बारह वर्ष तक वचपन, बारह से पन्द्रह तक किशोरावस्था, पन्द्रह वर्ष के बाद युवावस्था। 'प्मील' में हर काल के लिये उचित शिचा का वर्णन किया गया है। रूसो के समय में आधुनिक मनोविज्ञान का विकास नहीं हुआ था। इसलिये वह इस प्रकार हमारे जीवन को चार भागों में विभाजित कर देता है। जीवन की एक अवस्था दूसरे से सम्बन्धित रहती है। अतः एक काल की शिचा भी दूसरे से सम्बन्धित रहती। यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि

एक अवस्था कब प्रारम्भ होती है और कब समाप्त होती है। पर रूसो का इतना कहना तो ठीक ही है कि वालक की एक अवस्था की आवश्यकता दूसरे से भिन्न होती है। मस्तिष्क जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बालक की रुचियों में भी परिवर्त्तन आने लगता है। अतः एक अवस्था की शिद्या दूसरे से भिन्न होगी। इस वास्तविकता की ओर संकेत कर रूसो ने शिद्या को बड़ी सेवा की है। अब दस देखेंगे कि प्रत्येक अवस्था के लिए रूसो ने कैसी शिद्या व्यवस्था की चर्चा की है।

शैशन काल में बालक कुछ न कुछ सदा करना रहता है। वह कभी श्रालसी नहीं दिखलाई पहता। जो वस्तु पाता है उसी से खेलने लगता है। पहले प्रायः सभी वस्तुर्णे वह मुँह में डालने का

एक से पाँच वर्ष तक शिद्धा:—बाबक कभी सुस्त नहीं, वातावरब से उसके स्वभा- प्रयत्न करता है। इसलिये उसे ऐसे वातावरण में रखा जाय कि उसकी स्वामाविक क्रियाओं में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। उसके आस पास की वस्तुएँ ऐसी न हों कि उन्हें मुँह में डालने से किसी प्रकार की हानि हो। यदि हम उसका विक कियाओं में बाधा न हो, पहनावे सुस्त नहीं, बचीं को दाइवीं को सींपना भूल, मस्तिष्क के पूर्व विकास के लिये मां का प्रेम धावरयक, टहुनियाँ, फूल-फल के साथ खेलना, समय के पहले बातचीत करना नहीं सिखाना, लुरी भ्राद्त न पड़ने पाने यही वहरेग। वातावरण स्वास्थकर रखेंगे तो उसे दवाओं तथा डाक्टरों की आवश्यकता न पड़ेगी। उसके कपड़े चुस्त नहीं होने चाहिये। टोपियों तथा हाथ, या पैर के कड़ों से उसकी स्वाभाविक गित में किसी प्रकार की बाधा न हो। बचों को दाइयों के हाथ सौंपना भूल है। वे माता का सा प्यार नहीं दिखला सकती। भावनाओं तथा मस्तिष्क के पूर्ण विकास के लिये यह आवश्यक है कि बचा माँ के प्रेम का भली-भाँति अनुभव करे। अतः उसका पूरा पाजन पोषण माँ को ही करना/ चाहिये। रूसों 'आदतें' बनाने के विरुद्ध है। इसलिये वह कहता है कि बच्चे को किसी काय के लिये विवश न करना चाहिये। बच्चों के खिलाने बहुत ही साधारण होने चाहिये। 'सीने चाँदी की घण्टियाँ, शी हो तथा लकड़ी के भाँति-भाँति

के खिलोंने न हों।" उसे छोटी-छोटी टहनियाँ फूल और फल खेलने के लिये देना चाहिये—जिससे कि वह देखे कि फूल कैसे उग रहा है, और फल कैसे लगता है। उसके साथ बहुत ही सरल भाषा में बोलना चाहिये। उसे समय के पहले बातचीत करना नहीं सिखलाना चाहिये। प्रारम्भ में उसे देसे शब्द सिखलाने चाहिये जो उसके स्वाभाविक विचार के अनुकूल,हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि शैशव काल में एमील की शिखा एकदम अभावातमक है। उसे कुछ सिखलाने का प्रयत्न नहीं किया जाता। उद्देश्य यह है कि उसे कोई बुरी आदत न पड़ने पावे। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ और भावनायेँ दृषित न हों। इसके लिये यह आवश्यक है कि उसकी स्वाभाविक कियाओं के लिये उसे पूरी स्वतन्त्रता दी जाय।

यह समय ज्ञानेन्द्रियों को शिचा देने का है। ''हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ सबसे पहले बलवती होती हैं, इसलिये सबसे पहले उन्हीं की शिचा होनी चाहिये, पर इनकी हम बड़ी श्रवहेलना करते हैं।" ''हम

पाँच वर्ष से बारह वर्षे
तक शिद्धा :-कानेन्द्रियों की
शिक्षा, झानेन्द्रियों विवेक का
आधार, कठिमाई सहने के योग्य
बनाना ; तैरना, कृत्ना,
कंचाई, दूरी तथा ती ब को
नापना सिखाना, कान की
शिक्षा संगीत से, समय का
सद्धुपयोग करना नहीं परन्
स्रोना है।

देखते हैं कि बच्चा सब कुछ छूना चाहता है, उठाना चाहता है। उसकी इस गित को कभी न रोकना चाहिये, क्योंकि इसी प्रकार उसे गर्भ, ठण्डा, नरम, कड़ा तथा उसके आकार और रूप का उसे अनुभव होगा। इस किया में वह स्पर्श तथा दृष्टि का प्रयोग करता है। उसकी अँगुलियों तथा आँखों की किया में एक सामअस्य स्थापित होता है।" जैसे बिछी जब कमरे में आती है तो वह भली-माँति चारों और घूर और सूँघ लेती है; चलना इत्यादि सीख लेने पर बालक भी यही करता है। अन्तर केवल इतना है कि बालक पहले अपना हाथ काम में लाता है और विछी अपनी स्थन की शक्ता विद्या गया और उसमें किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाई गई तो वह तीन होगा, नहीं तो हुसत। हमारी सभी मानस्स्क क्रिवार्य

इनिन्द्रियों द्वारा होती हैं। श्वानेन्द्रियाँ ही हमारे विवेक के आधार हैं। "हमारे पैर, आँख और इाथ

ही हमें दर्शनशास्त्र का पहला पाठ पढ़ाते हैं। यदि इसके स्थान पर पुस्तके रख दी जायें तो विवेक का विकास नहीं होगा। वह तो दूसरे के विवेक का प्रयोग होगा-अपना नहीं। इससे इस विश्वास पर ही सब मान लेने के अभ्यस्त हो जाते हैं और वास्तव में कुछ सीखते नहीं।" "यदि हम 'सोचना' सीखना चाहते हैं तो हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियों और अंगों को शिचा देनी ही होगी, क्योंकि वे ही बुद्धि के अस्त्र हैं। यदि इस इन अस्त्रों का सदुपयोग चाहते हैं तो शरीर को शक्ति-शाली बनाना त्रावश्यक है। इस प्रकार स्वस्थ शरीर पर ही मानसिक क्रिया का सरल होना निर्भर है।" १ "यदि बचा वस्तुत्रों को पहचानने लगता है तो उन्हें उचित ढंग से चुनकर उसे देना चाहिये।" सर खुला रहे, पहनावा छोटा और कम रहे। उसे कुछ कठिनाई सहने के योग्य बनाना चाहिए। लॉक भी बच्चे को कठिनाई सहने के योग्य बनाना चाहता है। तैरना, कूदना, फाँदना सीखना आवश्यक है। ऊँचाई, दूरी, तथा तील आदि के माप से आँख की शिचा देनी चाहिये। इनकी शिचा स्वाभाविक समस्या के हल करने से होगी। कान की शिचा संगीत से दैनी चाहिए। रेखागिशत भी सिखलाई जा सकती है। प्रथम बारह वर्ष तक एमील को भूगोल, इतिहास तथा भाषायें नहीं पढाई जायेंगी।

परन्तु एमील को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए रूसी 'सम्पत्ति' तथा 'त्राचार' का कुछ ज्ञान दे देना चाहता है। पर यह केवल समयानुसार हो दिया जा सकता है। किसी प्रकार की

सामाजिक बनाने के जिये सम्वत्ति तथा आचार का ज्ञान, नैतिक शिचा देने का उद्देश्य नहीं, स्वामाविक कार्यों के फन्न से ही सीखना, सब कुछ अनु-भव से ही सिखाना ठीक नहीं।

नैतिक शिंचा देने का उसका उद्देश नहीं। जब तक बच्चे को नैतिक विचारों का द्वान नहीं हो जाता तब तक उसे अपने स्वाभाविक कार्यों के फल से ही सीखना चाहिए। इस समय तक उसका 'अनुभव' प्रधान होना चाहिए। यहाँ हम रूसो की बात से पूर्णतया सहमत नहीं हो सकते। बच्चे को सब कुळ उसके अनुभव से ही सिखाना ठीक न होगा। उसके कुछ कार्यों को हमें ठीक करना होगा। यदि बचा आग में हाथ डालता है तो हमें उसे मना करना ही होगा। यदि वह चाकू से खेल रहा है तो हमें चाकू ब्रीन ही लेना होगा--नहीं तो फल दु:खद हो सकता है। अतः रूसो का 'स्वाभाविक फल' के अनुसार सीखने का सिद्धान्त ठीक नहीं लगता। परन्तु उसके कहने का इतना तात्पर्य हम

बारह और पन्द्रह वर्ष के भीतर अन्वेषण में बालक की रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। स्वाभाविक जिज्ञासा जागृत हो जाने पर उसे प्राकृतिक विज्ञानों में शिद्धा दो जा सकती

निकाल सकते हैं कि 'सत्य की खोज के लिये जहाँ तक सम्भव हो बालक से स्वयं अनुभव कराना

बारह से पन्द्रह वर्ष तक शिचा:--ध्रन्वेषस में श्रीर जिज्ञासा उत्पन्न करना, प्राकृतिक विज्ञान में निर्मरता का परस्पर

चाहिये।

है। यह 'परिश्रम', शिचा और अध्ययन का समय है।" रूसो बालक को मनुष्यों की परस्पर-निभरता का कुछ अनुमान करा देना चाहता है। इसके लिये कुछ आद्योगिक अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। "उसकी समम के भीतर उससे प्रश्न करो।" "उसे सोचने दो" भूगोल तथा खगोल विद्या मानचित्र से नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चे को बास्तविक.

१---एमील, आई जे, १२३।

देशना आद्योगिक अनुभव भावरदक, सूर्य को देखकर समय और ऋतु का ज्ञान, पाळा-पस्तकों द्वारा शिचा नहीं।

विक ज्ञान नहीं होता। पृथ्वी का आकार वह गलत समभ लेता है। उगते और इबते हुये सूर्य को देखकर उसे समय और ऋत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। प्राकृतिक वस्तुओं में उसकी जिज्ञासा उसे अपने आप आगे ले जायगी। रूसो पाट्य-प्रस्तकों द्वारा नहीं पढाना चाहता । "मैं प्रस्तकों से

पृखा करता हूँ। जो हम नहीं जानते उसी के बारे में बातचीत करना वे हमें सिखलाती हैं 1" कसी बढ़ नहीं समन्त सका कि तीन साल का समय इन सब विषयों को अपने अनुभव से सीखने के लिये बहुत कम है। पृथ्वी के आकार का ज्ञान तो हमें 'ग्लोब' से ही देना होगा। हम केवल इसी के लिये बालक को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिये वाध्य नहीं करेंगे।

पन्द्रह और बीस वष के भीतर बालक में स्त्री-पुरुष सम्बन्धी भावनायें उत्पन्न होती है। उसके मस्तिष्क में बाना प्रकार के व्यतिरेक छठा करते हैं। ऐसे ही समय में सामाजिक तथा नैतिक

पन्द्रह से बीस वर्ष की शिद्धा:-स्त्री-पुरुष सम्बन्धी मावनाएँ सामाजिक तथा नैतिक कर्तन्यों का ज्ञान, हृदय देना, ईमानदार और बेईमान की पहचान करना, ऋरपताल, बनाशास्य तथा जेस्साना देख कर सामाजित दशा का अनु-मान करना. इतिहास तथा प्राचीन क्यार्वे पदाना, सभी प्रकार के मनुष्यों के सम्पर्क में कारा ।

कर्त्तन्यों को वह सरखता से सीख सकता है। "जब एमील को साथी की आवश्यकता होगी तो उसे अकेला नहीं रक्ता जायगा।" "हमने उसके शरीर, ज्ञानेन्द्रियों तथा बुद्धि को प्रबल बना दिया है, अब हमें उसे 'हृदय' देना है।" रूसो आब बालक में नैतिक सामाजिक तथा धार्मिक भावनाएँ जागृत करना चाहता है। बालक को इस समय सामाजिक गुणों और अवगुणों को समम्तना है। वह समाज में आवे भौर अपने अनुभव से ईमानदार श्रीर बेईमान व्यक्तियों की पहचान करे। कैसो आश्चर्य की बात है ? अब तक तो बालक को समाज से एकदम अलग रखा गया है, परन्तु अब मानो जाद के बल से ही सब कुछ शीघ्र सिखला दिया जावेगा !!! रूसो नहीं चाहता कि अध्यापक शिक्षा देकर उसे सारी बातें सिखलावे । उसके अनुसार बालक अस्पताल. श्रनाथालय तथा जेलखाना को देखकर समाज की बुराइयों

का अनुमान करे। वहाँ के दु:खियों को देखकर उसके हृदय में करुणा श्रायेगी और वह मानव प्राणी से प्रेम करना सीखेगा। इन सब स्थानों पर वह इतनी बार न जाय कि उसका हृदय द:खों को देखते-देखते कठोर हो जाय । उसको इतिहास भी पढ़ाया जायगा जिससे कि वर्त्तमान परिस्थिति को देख कर उसे भ्रम न हो। प्राचीन कथाओं को पढाकर उसे प्रशंसा और निन्दा का अनुमान कराया जायगा । श्रध्यापक बालक को धनी व दीन, दु:खी-सुखी, धर्मात्मा-दुरात्मा तथा निरोगी-रोगी के सम्पर्क में ले बायेगा-जिससे कि उसमें वांछित भावनाओं का विकास हो सके।

'एमील' का पाँचवां भाग रूसों के 'स्त्री शिखा' के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालता है। यह इसी के सिद्धान्तों का दुर्वलतम अंग है। इसी के अनुसार स्त्री-पुरुष में भेद उनके विभिन्न उद्देशों के कारण होता है। रूसो स्त्रियों के विषय में बड़ा

स्त्री-शिद्धाः-स्त्री-पुरुष

श्रनुदार दिखलाई पड़ता है। लड़कों को तो वह परी में भेद सनके विभिन्न सहरेगों स्वतन्त्रता देता है, परन्तु लड़की को वह कड़े नियन्त्रण में

के कारण, लड़की की शिचा कड़े नियन्त्रम में, पुरुष के योग्य -बनाना, उसका बीवन उद्देश्य पुरुष को सुखी बनाना, घादत डोलना, स्त्रियों निवंबतायें स्वाभाविक, उनकी प्रवृत्ति पढने-लिखने की भीर नहीं, गृह कार्य में शिचा (क्लोटी उन्र में धर्म पढाना बहत श्रावश्यक नहीं, भौतिक शास्त्र का समम्बना कठिन, पति के श्चन्याय को सहना, गाने नाचने में प्रवीस होना, पुरुष को सममना ।

रखना चाहता है। लड़का अपना धर्म अपने विवेक से चन लेगा। लड़की से जो कहा जायगा वह उसे मानना ही पड़ेगा । स्त्री की शिचा उसे पुरुष के योग्य बनाने के लिये होगी। "स्त्री को पुरुष की दृष्टि में सुखद बनना है. उसका प्रेम और आदर पाना है, बचपन में उसको शिक्षा देना है, युवावस्था में उसकी सेवा करनी है, उसकी राय देनी है, सान्त्वना देनी है, उसका जीवन सब प्रकार से सुखी बनाना है, सभी समय की स्त्रियों का यह कर्तव्य है. श्रीर जब वह छोटी है तो उसे यही पढ़ाना चाहिये" (एमील, ३२८)। लड़िकयों को प्रारम्भ से ही सब कार्यों में श्रादत डाल देनी चाहिये। स्त्रियों की निवंततायें रूसो के अनुसार स्वाभाविक हैं। इसलिये वह उन्हें दूर करने की चेष्टा न कर उनके दुरुपयोग को रोकना चाहता है। रूसो कहता है कि स्त्रियों की प्रवृत्ति पढ़ने-लिखने की और नहीं होती। श्रतः यदि वे स्वयं रुचि न दिखलायें तो उन्हें पढ़ाना व्यर्थ है। उन्हें गृहकार्य में निपुण बनाने की चेष्टा

करनी चाहिए। कताई, बुनाई इत्यादि का काम उन्हें सिखलाना चाहिये। स्त्रियों की घामिक शिचा के सम्बन्ध में इसी कहता है "यदि धम छोटी लड़कियों को पढ़ाना हो तो उसे अरुचिकर न बनाओं। उसे एक किंठन कार्य के इस में उसके सामने न रक्खों। उसे भजन भी रटने के लिये न दो। यदि छोटी उन्न में वह धम नहीं पढ़ती है तो कोई चिन्ता नहीं, पर यदि पढ़ाया ही जाता है तो उसे ऐसा पढ़ाया जाय कि वह धम को प्यार करने लगे।" "स्त्रियों में 'सोचने' को कला होती है, परन्तु उन्हें तक और आध्यात्म विद्या का केवल सार समम लेना चाहिये। सोफो शोव समम लेती है, पर नुरन्त भूल जाती है। नैतिक विज्ञान और सौन्दर्य शास्त्र में वह अच्छी उन्नति करती है, पर भौतिक शास्त्र उसकी समम में भली-माँति नहीं आता।" इस प्रकार हम देखते हैं कि इसो स्त्रियों के व्यक्तित्व को न समम सका। उसके अनुसार स्त्रियों को अपने पति के अन्याय को सहने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिये। उन्हें गाने और नाचने में प्रवीण होना चाहिए, जिससे कि पुरुषों को अपने पति को अन्याय को सहने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिये। उन्हें गाने और नाचने में प्रवीण होना चाहिए, जिससे कि पुरुषों को अपने पति का।" 'स्त्री दर्शनशास्त्र तथा कलाओं का अध्ययन नहीं भी कर सकती है, परन्तु 'पुरुष' का अध्ययन तो उसे करना ही है।"

श्रव यहाँ पर 'एमील' के गुण व दोष पर दृष्टिपात करना ठीक होंगा 'एमील' में रूसी ने उस समय की 'स्वाभाविक विनय' की प्रणाली श्रौर उपदेशात्मक विधियों की श्रालोचना कर लोगों का ध्यान

'एमील, की आलोचनाः-बाबक के स्वभाव की ग्रोर ग्राक्षित किया, प्रकृति अध्ययन भौर शारीरिक शिषा की भागरवकता का शान; कहीं- बालक के स्वभाव की श्रीर श्राकर्षित किया। 'श्रानेन्द्रियों' को श्रान का श्राभार मान कर उनके विकास के लिये उचित व्यवस्था की चर्चा कर रूसो ने शिद्धा को रुचिकर बनाना चाहा। 'एमील' से हमें प्रकृति श्रध्ययन श्रीर शारीरिक शिद्धा की श्रावश्यकता का ज्ञान होता है। कपर हम देख चुके हैं कि 'एमील' में रूसो कई स्थान पर प्रस्थर

विरोधी बातें कहता है। कहीं कहीं 'अमात्मक', असंगत

तथा अतार्किक बातें मिलती हैं। रूसो बालक को पर्ण

स्वतन्त्रता देना चाहता है, पर वह भूल जाता है कि उसका

एमील हर समय अपने अध्यापक के मार्गप्रदर्शन पर चल

रहा है। लड़के को जितनी ही स्वतन्त्रता दी गई है, लड़की

को उनना ही नियन्त्रण । उसके स्त्री-शिद्धा के सिद्धान्तों के

कहीं अमारमक, असंगत तथा अतार्किक वार्ते; स्त्रियों के विषय में अनुदारता; अति-शयोक्तियों का फल अच्छा हो, सभी शिषा-सुधारों का बीज 'एमीक' में।

'एमीक' में।

सामने पहले की कही हुई सभी अच्छी बातें व्यर्थ सी जान पड़ती हैं। पर हमें 'एमील' के सार को समकता है। 'एमील' के अतिश्योक्तियों का प्रभाव शिचा पर अच्छा ही पड़ा। उस समय की शिचा प्रणाली इतनी दोषमय हो गई थी कि लोगों का उस और ध्यान करने के लिये अतिश्योक्तियों को छोड़कर रूसों को दूसरा सरल साधन न दिसाई पड़ा। रूसो अपने उद्देश में सफल हुआ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। आजकल हम शिचा केत्र में जितने सुधार देखते हैं उन सब का बीज हमें 'एमील' में दिखलाई पड़ता है।

हम जपर देख चुके हैं कि रूसो सामाजिक परम्परा को उखाड़ कर फैंक देना चाहता है। सामाजिक व्यवस्था में उसका विश्वास नहीं। इसजिये व्यक्ति को वह प्राकृतिक अवस्था की ओर

रूसो का प्रभाव:—वालक की शिद्धा कृत्रिम तथा त्राह-न्वर शुक्त वातावरक में नहीं, अपनी जीविका कमाने के थोम्ब बनना, रूसो का श्रन्य शिद्धा सुधारकों पर प्रमाव। ले जाता है। वह वालक की शिक्षा कृतिम तथा श्राडम्बरयुक्त वातावरए में नहीं रखना चाहता। साधारए मनुष्यों के
श्रिषकार की चर्चा करते हुये वह उन्हें श्राखोगिक कार्यों में
निपुर्ण बनाना चाहता है जिससे कि वे अपनी जीविकार्जन
कर सकें। वह समाज को दूषित सममता है, पर व्यक्ति के
चिरित्र में उसका पूर्ण विश्वास है। यही कारण है कि उसके
शिक्षा सिद्धान्तों में हम मानव कल्याए का बीज पाते हैं।

आजकल नैिन्न तथा न्यवसायिक शिचा की ध्वनि उठाई जाती है। यदि ध्यान पूर्वक देखें तो इसकी प्रेरणा हमें 'एमील' में भी भिलती है। हरबार्ट ने यदि अपने नैिन्न उद्देश के लिए 'एमील' से प्रेरणा ली हो तो कोई आइचर्य नहीं। पेस्तालॉजी और फलेवर्ग के स्कूल में आचोगिक कार्य हमें 'ध्मील' की ही याद दिलाते हैं। कहना न होगा कि फोबेल की शिचा प्रणाली से बचों में जो सहकारिता और सामृहिक कार्य की भावना का प्रादुर्भाव होता है उसका बीज 'एमील' में ही दिखलाई पड़ता है।

रूसो पुस्तकीय शिक्षा के विरुद्ध था। वह नालकों को 'प्रकृति-निरीक्षण' की और लगाना चाहता था। रूसो के समय तक स्कूलों के पाठ्य-क्रम के विज्ञान को विशेष स्थान नहीं दिया जाता

स्सो भीर शिक्षा में वैज्ञा-निक शाम्दोखन था। रूसो की नाणी का कमशः प्रभान हुआ। धीरे-धीरे स्कूलों में प्राकृतिक निज्ञान, पौधे तथा जाननरी आदि का अध्ययन प्रारम्भ हो गया। आइचर्य नहीं यदि पेस्तालॉर्जा, और 'प्रकृति' के अध्ययन में रूसो से प्रेरणा ली हो। स्पैन्सर

बेसडो, सैलमैन तथा रीटर ने 'भूगोल' और 'प्रकृति' के अध्ययन में रूसो से प्रेरणा ली हो। स्पैन्सर और इक्सले का भी वैज्ञानिक आन्दोलन रूसो के विचारों से कुछ कुछ मिलता है।

हम कह चुके हैं कि रूसो को बाल-मनोविश्वान का ठीक ज्ञान न था। पर उसने बालक को समक्रने का प्रयत्न किया। उसका यही प्रयत्न दूसरों को उत्साह देने के लिये प्रयाप्त था। उसने रूसो ने मनोवैज्ञानिक प्रगति को प्रारम्भ किया, बालक को समस्त्रना श्रावश्यक, 'एमीक' से शिक्षा के एक नये युग का प्रारम्भ, रूसो श्रीर कमेनिवस खपदेसातमक निधि की आलोचना की। इस प्रकार उसने शिखा में 'मनों वैद्यानिक प्रगति' का प्रारम्भ किया है। उसके विचारों के फलस्कर बालक को शिखा देने के पहले 'समभना' आवश्यक माना जाने लगा। इस्सो ने बालक की 'जिज्ञासा' और 'श्चि' का उल्लेख किया है। वह उन्हों को शिखा का आधार मानता है। यहाँ वह इरबार के

सिद्धान्त की श्रोर संकेत करता है। इसो ने दिखलाया कि बालक को प्रोत्साइन देने का क्या मृत्य है। उसने यह दिखलाया कि ज्ञानेन्द्रियों तथा बालकों की स्वाभाविक क्रियाश्रों के उपयोग से शिद्धा में क्या लाभ हो सकता है। इस प्रकार इस कह सकते हैं कि 'एमील' से शिद्धा-खेत्र में एक नया युग प्रारम्भ होता है। इसके कारण शिद्धकों के सामने अनेक समस्यायें आई जिनके समाधान में पोथे के पोथे रंग डाले गये। किब के अनुसार इसो की रचनायें इतिहास की विचित्र वस्तुओं में से हैं। पर उनका शिद्धा पर कमेनियस, मानटेन तथा लॉक से अधिक प्रभाव पड़ा। अतिशय उत्साइ में इसो ने अपने सिद्धान्तों को इतना ऊँचा बना दिया कि उन्हें कार्यान्वित करना असम्भव हो गया। कमेनियस किसी सिद्धान्त को कार्यान्वित करने की कला से परिचित था। वह शिद्धक और अयोजक दोनों था। इसलिये उसने कुछ असम्भव बात न कही। समाज को जैसा पाया उसे स्वीकार कर उसके सुधार में वह जुट गया। इसके विपरीत इसो हुरे समाज को चूर—चूर कर देगा पर उसे स्वीकार न करेगा।

## रूसो के शिचा सिद्धान्त तथा अन्य शिचा विशेषज्ञों से उनका सम्बन्ध

रूतो अपने सिद्धान्तों को तर्क-बद्ध न कर सका। उनका उल्लेख इमें समुद्र में मोतियों के समान इधर-उधर मिलता है। तथापि निम्नलिखित को इम उसके सिद्धान्तों का सार मान सकते हैं:—

- १—वच्चे को समाज को प्राचीन परम्पस में बॉधकर उसके स्वाभाविक कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाडिये।
- २—प्रारम्भिक शिवा में प्रत्यच ज्ञान सारभृत है। इसी बात पर बेसडो ने भी बल दिया है। पैस्तालॉज़ी का 'वस्तु के सहारे पढ़ाने' का सिद्धान्त इसी पर निर्भर है।
- २--शिचा भावी जीवन की तैयारी के लिए नहीं है, शिचा स्वयं जीवन है। ड्यूई भी यही ऋदिश मानता है।
- ४ वच्चे की स्वामाविक प्रवृत्तियों तथा योग्यता के प्रौढ़ हो जाने पर शिक्षा प्रारम्भ करनी च्राहिये। पेस्तालॉज़ी भी इस बात की च्रोर संकेत करता है। परन्तु फ्रोबेल इसको अच्छी प्रकार मानता है।
- 'निना समभे हुए शब्दों को 'रटना' हानिकर है। इससे बच्चे की बुद्धि कुन्द पड़ जाकी है। बालक की रुचि और जिज्ञासा पर ध्यान देना चाहिये। हर एक बालक दूसरे से भिन्न हैं भदिन तो पेस्तालॉज़ी ने भी 'रटने' की निन्दा को है, पर बाद में 'रटने' का दोष उसकी प्रसाली में आ गया। हरबार्ट तथा बाद के सभी सुधारकों ने 'रटने' का विरोध किया है।
- ६—स्वास्थ्य के लिए शारीरिक परिश्रम आवश्यक है। वेसहो, पेस्तालॉज़ी और फ़ोबेल इससे सहमत है।

👉 🧈 प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यवसाय सीखना चाहिये। ट्यूई भी इसको मानता है।

! द—वच्चे धर्म का अध्यात्मिक पत्त नहीं समक्तते। उन्हें इस सम्बन्ध में उपदेश नहीं अच्छे लगते। उनके सामने उदाहरण रखना चाहिये। पेस्तालॉज़ी और वेसडो भी इस ओर संकेत करते हैं।

ं ९--इतिहास की बारी बाद में श्रानी चाहिए। उसे पढ़कर बच्चे को स्वयं निर्णय करना है।

१०—अपने स्वाभाविक कार्य के फल से ही बालकों को सीखना चाहिये। हरवर्ट स्पेन्सर भी इस सिद्धान्त का अनुमोदन करता है।

११—बालक अपनी साधारख क्रियाओं द्वारा अपने को व्यक्त करना चाहता है। अतः बातचीत, लिखने, चित्र खाँचने, संगीत तथा खेलने में उनका उपयोग करना चाहिये। वर्तमान काल के कर्नल पार्कर और ड्यूई इस सिद्धान्त को मानते हैं।

१२---वालक समय समय पर बढ़ा करता है। तदनुसार उसकी रुचियों में परिवर्त्तन आता रहता है। प्रत्येक काल के लिये उचित प्रवन्ध होना चाहिए। पेस्तालांज़ी, फ़ोबेल तथा हरबार्ट ने भी इस पर बल दिया है।

. १२—पहले निकट वातावरण का भूगोल पढ़ाना चाहिये। पेस्तालॉर्ज़ा ने भी इसको स्वीकार क़िया है।

१४-भाषा व्यवहार तथा वातचीत के द्वारा पढ़ानी चाहिए।

१५-व्यावहारिक और वैज्ञानिक अध्ययन के लिये 'राविन्सन कूसो' आधार है। बेसहो, उसके सहायोगी तथा हरबार्ट के वर्तमान अनुयायी इससे सहमत है।

१६—शिचा का उद्देश्य वालक के विभिन्न ऋंगों को पुष्ट वनाना है। पेस्तालॉज़ी का ''शक्तियों के अनुरूप विकास" तथा हरबार्ट का 'बहुरुचि' सिद्धान्त रूसो के ही सिद्धान्त को दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं।

१७ - श्राचोगिक दृष्टिकोण से सामाजिक सम्दन्धों का अध्ययन करना चाहिए। बेसडो, पेस्तालॉज़ी तथा फोबेल ने इस श्रोर संकेत किया है, परन्तु ड्यूई इस पर विशेष बल देता है।

१८—यदि बच्चों में तर्क करने की शक्ति है तो उसका उपयोग व्यावहारिक विज्ञान की छोटी छोटी समस्याओं के अन्वेषण में करना चाहिए। इस सिद्धान्त की बहुत दिन तक अवहेलना की गई। फ़ोबेल ने थोड़ा इस ओर संकेत अवस्य किया। आजकल ड्यूई इसका समर्थक है।

प्रकृतिवाद का प्रभाव योरप के स्कूलों पर शीव्र न पड़ा । उन्नोसवी शताब्दी के मनो-वैद्यानिक त्रान्दोलन से प्रकृतिवाद का भी प्रभाव दिखलाई देने लगा । वास्तव में मनोवैद्यानिक प्रकृतिवाद का प्रभाव आन्दोलन तो प्रकृतिवाद के प्रभाव से ही फैला । रूसो की रचनात्रों का इङ्गलैण्ड में बड़ा मान हुन्ना, परन्तु 'हमील' का शिचा पर कुन्न प्रभाव न पड़ सका । फ्रान्स के सदृश् वहाँ मी 'राष्ट्रीय शिचा' का विकास अभी नहीं हो पाया था । स्कूल प्रायः अलग अतग संस्थाओं

बहाँ भी 'राष्ट्रीय शिवा' का विकास अभी नहीं हो पाया था। स्कूल प्रायः अलग अतग संस्थाओं या व्यक्तियों के आधीन थे। फ्रान्स में रूसो के शिवा सिद्धानों का स्पष्ट प्रभाव हम उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से देखते हैं। राज्यकान्ति तया नैपोलियन काल में शिवा का पुराना ही रूप था। प्रभारा को खोड़ने में लोगों को हर लग रहा था। रूसो 'चर्च' तथा 'धनी समाज' का शत्रु समझा जाता था परन्तु मनोवैज्ञानिक लहर चलने से ऐसी स्थिति में परिवर्तन होने लगा।

प्रकृतिवाद के कुछ सिद्धान्तों पर शिद्धा संचालन का प्रयत्न किया जाने लगा। अन्य देशों की अपेद्धा जर्मनी में रूसों के सिद्धान्तों का प्रसार शीव्र हुआ। उनके प्रसार में बेसडो, सैलमैन और कैम्प का विशेष हाथ था। बेसडो का कार्य शिद्धा इंग्टि से महत्व का है। अतः उस पर थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक सा जान पड़ता है।

## ३-बेसडो (जर्मनी, १७२३-१७६०)

बेसडो 'स्वानभववादी यथार्थवादियों' की कोटि में गिना जा सकता है. पर वह रूसी के सिद्धान्तों पर चलता है और एक दृष्टि से उसे यदि पेस्तालॉज़ी का अगुवा भी कहा जाय तो अति-शयोक्ति न होगी। बेसडी की प्रवृत्ति पहले धार्मिक थी। 'स्वानुभववादी यथार्थवा-परन्तु 'एमील' के पढ़ने से वह इतना प्रभावित हुआ कि दियों' की कोटि में, रूसो का अपने जीवन को शिचा के लिये उत्सर्ग कर दिया। बेसडो श्चन्यायी, पेस्ताबॉज़ी का श्रगुवा, का बचपन सखद न था। उसे इधर उबर घमना पड़ा। प्रारम्भिक जीवन, 'प्बेमेएटरी उसकी शिक्षा भी ठीक न हो पाई। १७४८ ई० में हरवान वर्क' और 'बुक आँव मेथड'। कालेन नामक एक रईस के बच्चों का वह ऋध्यापक हो गया। यहीं उसे अपनी प्रतिभा का ज्ञान हुर्जा। सन् १७५३ में वह 'डैनिश एकेडेमी' में दर्शनशास्त्र का अध्यापक हो गया। परन्त १७६३ ई० में अपने विचारों के कारण उसे त्याग पत्र देना पडा। अव वह अपनी पराके छपवाने की धन में आया । उसने राजा तथा रईसी से आर्थिक सहायता लेकर शिचा सम्बन्धी 'एलेमेण्टरी वर्क' और 'बुक अॉव मेयड नामक दो पुरुतके १७७४ ई० में प्रकाशित कीं। ये पुस्तकों बच्चों की प्रारम्भिक शिचा पर लिखी गई हैं। इनके अतिरिक्त उसने अपने धार्मिक विचारों के प्रतिपादन में दूसरी पुस्तकों भी प्रकाशित कीं। पर उन पर रोक डाल दी गई। बेसडी अन्ध विस्वासी न था। अपनी बात कहने में उसके कुछ हिचक न थी। उसे किसी के विरोध की चिन्ता न थी। इसीलिये प्रारम्भ में उसे इधर उधर बहुत भटकना पड़ा।

श्रपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिये १७७४ ई० में उसने "दी फिलैनथोपिनम" नामक स्कूल डेस् स्थान पर खोला। स्कूल केवल बचों की प्रारम्भिक शिचा के लिये था। पहले इसमें 'फ़िलैनथ्रोपिनम':—प्रार-केवल तेरह विद्यार्थियों को लिया गया । पर कहा जाता है कि इसको प्रसिद्ध इतनी बढ़ी कि योरप के दूसरे देशों से भी रिभक शिका के जिये, स्कूल इसमें विद्यार्थी आने लगे। 'फ़िलैनयोपिनम' में सभी नवीन श्रद भो ग्रमनोवैज्ञानिक ढंग विचारों का समावेश किया गया। पर बेसडो के स्वभाव के पर, मातृभाषा को स्थान नहीं, कारण यह स्कूल सफलता न प्राप्त कर सका। इस कह चके दीन बालकों की शिचा की हैं कि कमेनियस और रूसो के विचारों का प्रभाव 'प्रचलित' ब्यवस्था नहीं, बदकों को युवकों शिचा पर विशेष न पड़ा । स्कूल अब भी अमनोवैज्ञा-निक ढंग पर चल रहे थे। लैटिन और श्रीक पहले ही के की तरह पूरी पोशाक। सदृशुपढ़ाई जाती थीं। मातृभाषा को उचित स्थान नहीं दिया गया था। दीन वचीं की शिचा का प्रबन्ध न था। कविता और व्याकरण मार-मार कर याद कराया जाता था। बालको की युवकों के समान पूरे पहनावे पहनने पड़ते थे। इससे उनको चलने-फिरने में बड़ी श्रसुविधा होती थी।

बेसडो ने रूसो के ही ध्वनि को दुइराई:—'बचों को सुवक न मानों। उन्हें बचों की तरह रहने दो जिससे कि उनमें दोव न त्रावे। बचों पर 'विषय' से ऋषिक ध्यान दो।" "जो बच्चे 'फ़िलैनथूोपिनम' का सि-द्धान्त: — रूसो की ध्वनि दुहराई, शिषा में वास्तविकता का होना भावस्थक, भाषा का पढ़ाना बातचीत विधि से, धार्मिक शिषा निष्पच भाव से, प्रकृति के भनुसार पढ़ाना, हस्त-कता, २४ घषटे का कार्यक्रम निश्चत, धनी और दीन की शिषा एक ही स्थान पर, शारी-रिक शिषा, निरीचया शक्ति का विकास। भाववाचक शब्द नहीं समक्त सकते उन्हें ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से वातावरण की वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिये। प्रकृति को उन्हें स्वयं देखने दो। यदि यह संभव न हो तो नमूने या चित्र से उन्हें उसके सम्पर्क में ले आओ। रटने के काय को बहुत कम कर दो।" विदेशियों और जंगली मनुष्यों के चित्र तथा अस्थिप अर आदि का चित्र अथवा नमूना दिखा कर उन्हें मनुष्यों के विषय में ज्ञान देना चाहिये। घरेलू जानवरों का भी ज्ञान चित्रों द्वारा कराया जा सकता है। उपयोगी पेड़, पीथे, फूल तथा फल आदि के सम्पर्क में उन्हें ले आना चाहिये। वागवानी और खेती के हथियार उन्हें दिखलाना चाहिये। इतिहास की घटनाओं को यदि चित्र तथा मानचित्र की सहायता से पढ़ाया जायगा तो वालकों के मस्तिष्क में बात शीघ्र बैठ जायगी। व्यापार आदि में परिचय देने के लिये व्यापार को वस्तुएँ बज्ञों को दिखलाई जा सकतो हैं। परन्तु उस समय की जनता बहुत पीके

थी। लैटिन तथा फ्रेंच्र का ज्ञान अब भी आवश्यक माना जाता था। केवल उसके पाठन विधि में ही कुछ परिवर्त्तन किया जा सकता था। बेसड़ी ने बातचीत के ढङ्ग पर उसे पढ़ाना आरम्भ किया। उसने धार्मिक शिक्षा निष्पत्त भाव से देने की न्यवस्था की। सब कुछ 'प्रकृति' के अनुसार ही पढ़ाने का नियम बनाया गया। बालकों की स्वाभाविक इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर पूरा ध्यान दिया गया । बेसडो अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के उत्साह में इतने दूर तक चला गया कि उसका 'फिलैनथोपिनम' केवल बचों के लिये ही रह गया, क्योंकि दस वर्ष की उन्न के बालकों का हो उसने विशेष ध्यान रक्खा है। यदि हम उसकी विधि केवल छ: से दस तक के बचों के लिये माँने तो उसमें हमें अनेक गुरा मिलेंगे। ''वच्चे उधम मचाना और दौड़ना-कृदना अधिक पसन्द करते हैं। १७-१८ वर्ष के बच्चों के समान उन्हें पुस्तकों पर बिठा देना बड़ा श्रमनोवैज्ञानिक है। "बाध. कान व श्रॉख के प्रयोग में वे जिस प्रसन्नता का अनुभव करते है उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। अपनी रुचियों और समभ के परे उन्हें कठिन विषयों को पढ़ना पडता है।" बेसडो इन सब क़रीतियों को दूर करना चाहता था। 'फ़िलैनथू)पिनम' में उसने बहुत कुछ परिवर्तन किये। सामाजिक दृष्टिकोण से प्रत्येक बालक को कोई न कोई हस्तकला सिखलाई जाती थी। २४ घण्टे का पूरा कायक्रम निश्चित कर दिया जाता था। धनी लड़कों के लिए श्राठ घण्टा सोना, श्राठ घण्टा भोजन तथा मनोरंजन, छ: वण्टे स्कूल में पढ़ना और दो वण्टे शारीरिक परिश्रम करना पडता था। दीन बालकों को छ: घण्टे शारीरिक परिश्रम और दो घण्टे पढ़ना पड़ता था। इस प्रकार धनी और ढीन बालकों को एक ही स्थान पर शिचा देने की व्यवस्था की गई । शरीर के विकास पर उचित ध्यान दिया आता था। बचों को भाँति-भाँति के साधारण न्यायाम करने पहतेथे। कभी-कभी वे दर तक घमने भी चले जाया करते थे। 'फ़िलैनथोपिनम' की देखा—देखी और स्कूलों में भी 'व्यायाम-शालायें खुलने लगीं। शिचा पहले के सहश् शाब्दिक न थी। उसमें कुछ श्रविक वास्तविकता आ गई। बालक को चित्र दिखाकर उसमें श्रीकेत चित्रों का वर्णन करने के लिए कहा जाता था। कमरे तथा बागीचे की वस्तुओं का नाम उसे सीखने के लिए कहा जाता था। इस प्रकार उनकी निरोध्यण अक्ति का विकास किया जाता था। बेसडो प्रधानाध्यापक का काम सर लता से न कर सका। उसे त्याग-पत्र देना पड़ा। बेसडो की सफलता उसके सहयोगियों पर भी निर्भर थी। उसके त्यागपत्र के बाद कैम्प तथा सैलमन कुछ दिन तक फ़िलैनथोपिनम का संचालन करते रहे। परन्तु १७९३ ई० में इसे बन्द कर देना पड़ा।

बेसडो का स्थायी प्रभावः— श्चन्त्र स्कूलों की प्रोस्साहन, ब्रास्क्रे भवन और उपयुक्त साधन की भावश्यकता, भध्या-पर्को की शिचा, नियन्त्रस होला, प्रकृति चन्त्रवन में श्रधिक रुचि. परोपकार की भावना का संचार ।

'फ़िलैनथोपिनम' के संचालन से अन्य स्कूलों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। उनके लिये अच्छे भवन तथा उपयुक्त साधन की आवदयकता का सबको ज्ञान हो गया। अध्यापकों को पढ़ाने की कला सिखाना त्रावस्यक समभा जाने लगा। परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य के पहले इसका कोई उचित प्रवन्ध नहीं किया जा सका। नियन्त्रण का नियम ढीला कर दिया गया। प्रकृति अध्ययन में लोग अधिक रुचि रखने लगे। फलतः इसकी विधि में भी सुधार हुआ। बेसडो ने 'फ़िलैनथोपिनम' के अदर्श से शिचा के लिये लोगों में परोपकार की भावना का संचार किया।

# सहायक पुस्तकें :---

१--मनरो: 'टेक्स्ट-बुक''''' अध्याय, १०.

**२--ग्रेव जा: '**ए स्टूडेण्ट्स·····ं ऋध्याय १८-२०.

३-- ,, : 'इन माडर्न टाइम्स' अध्याय २.

४— ,, ः मेट एडूकेटर्स' ऋध्याय ७, द.

४- पार्कर एस० सी०: 'हिस्ट्री ऑव माडर्न एलेमेण्टरी एड्रकेशन' अध्याय =-१०.

६-कबरली: 'हिस्ट्री.....' पृष्ठ ५३०-३३.

७—्र**स्क**: 'दो डॅाक्ट्रिन्स·····' ऋध्याय ८.

**- किक**: 'एडूकेशनल रिक्रॉमसं' अध्याय' १४-१५.

१०-रूसो : कनफेशन्स, लेटर्स, एण्ड रीवरीज़; डिसकोर्स ऑन दी साइन्सेज़ ऐण्ड आर्ट्स, पैण्ड डिसकोर्स श्रांन इन्इक्वलिटी; द न्यू हेल्वाय्स, सोशलकानट्रैक्ट, एमीज.

११—डेविडसन, टी०: 'रूसो ऐण्ड पड्नेशन एकार्डिङ्ग टू नेचर'।

**१२--इडसन, डब्लू० एच० : '**रूसो ऐण्ड नैचरतिज़म् इन लाइफ ऐण्ड थॉट'।

**१३ - मैकडॉनॉल्ड, एफ्ः** : स्टडोज इन द फ़्रान्स ऑव वॉलटेयर एण्ड रूसे', अध्याय, २,७

१४-मार्ले. जे०: रूसो.

१४-मनरो, जे० पी० : 'दी एड्सेशन आइडियल' अध्याय ७.

**१६—बेसडो, जे० बी०:** 'ध्लेमेण्टरवर्कः'

· १७-वर्नार्ड, एच० : जर्मन टीचर्स एण्ड एड्केटर्स, पृष्ठ ४८८-४२०.

# दसवाँ अध्याय मनोवैज्ञानिक प्रगति

#### १—तात्पर्यः ---

शिचा में मनोवैज्ञानिक प्रगति प्रकृतिवाद के ही कारण फैली। बचपन के प्रति लाग सहानुभृति दिखलाने लगे। शिचा को सफल बनाने के लिए बालक के स्वभाव, रुचि, मस्तिष्क तथा

मनोवैज्ञानिक प्रगति प्रकृति-वाद के कारण, बादक के स्वभाव, रुचि, योग्यता तथा मस्तिष्क का ज्ञान आवश्यक, मध्यकुग में प्रारम्भिक शिचा की खोर विशेष ध्यान नहीं, उद्योसवीं शताब्दी के सुधारकों का ध्यान प्राथमिक शिचा पर, प्रकृतिवाद का ध्यान 'बाद्धक स्वभाव' खोर 'पाठन-विधि' पर, मनोवैज्ञानिक प्रयति के श्रजु-सार शिचा का तास्पर्य श्रान्ति-विक शक्ति का विकास।

योग्यता का ज्ञान प्राप्त करना त्र्यावस्यक समभा जाने लगा। मध्ययुग में प्रारम्भिक शिद्धा की श्रीर विशेष ध्यान न था। शिचकों का ध्यान माध्यमिक तथा उच शिचा की ही श्रीर था। श्रठारहवीं शताब्दी के अन्त में मनोवैज्ञानिक प्रगति के फल स्वरूप शिक्षा का कलेवर बदलना प्रारम्भ हुआ। अब प्राथमिक शिचा की स्रोर ध्यान दिया जाने लगा। उन्नीसवीं ँशताब्दी में जितने शिक्षा सुधारक हुये प्रायः सभी ने प्राथ-मिक शिला की और ध्यान दिया। प्रकृतिबाद से शिला का उत्तना कल्याण नहीं हो पाया जितना कि मनीवैज्ञानिक प्रगति से। पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि प्रकृतिवाद ही के लगाये हुये पौधे को मनोवैज्ञानिक प्रगति ने सौंच कर बड़ा किया। प्रकृतिवाद शिक्षा की सभी समस्याओं पर सचारू रूप से विचार न कर सका। इसका यह भी कारण हो संकता है कि उसके स्थान को मनोवैज्ञानिक प्रगति ने बहुत शीव्र ही छीन लिया। प्रकृतिवाद का ध्यान विशेष कर 'बालक स्वभाव' और 'पाठन-विधि' पर था । मनोवैज्ञानिक

प्रगति ने इसको और आगे बढ़ाया। ज्ञान को किसी प्रकार से देना ही शिला नहीं है। कृतिम और दिखावटी ढँग से दी हुई शिला बच्चे पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। इस प्रकार सीखे हुये ज्ञान का उपयोग ने लौकिक व्यवहार में नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक प्रगति पाठन विधि को ऐसा बनाना चाहती थी कि बालक अपने आप ज्ञान सीख लें। सीखे हुये ज्ञान और उनके व्यावहारिक जीवन में सम्बन्ध हों। बालक स्कूल को नैसे ही हँसते-हँसते जाय जैसे ने खेल के मैदान में जाते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रगति ने शिला को 'आन्तरिक विकास' की स्वामाविक किया माना। उसके अनुसार शिला द्वारा सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। अतः अमनोवैज्ञानिक अथवा मनोवैज्ञानिक रीति से इस विकास में बाधा या सहायता पहुँचाई जा सकती है।

रूसो के विचार अभावात्मक थे। मनोवैज्ञानिक प्रगति ने उसी के विचारों को कार्यानिवत करने का निरुचय किया। रूसो प्रचलित प्रखालों को समूल नष्ट कर देना चाहता था। मनोवैज्ञान रूसो के श्रभावात्मक
सिद्धान्तों को कार्यान्तित करना
मनोवैज्ञानिक प्रगति का कार्य,
मध्यम मार्ग का श्रवत्मवन,
प्रचलित शिचा में सुधार लाना,
पाठन-विधि के परिवर्तन पर
भिक्क बज, दार्शनिक श्रीर
वैज्ञानिक प्रगति से प्रोरसाइन,
बस्चे का कार्यशीलता पर बज।

निक प्रगति के स्त्रधारों ने मध्यम मार्ग का अवलम्बन किया। मध्यकालीन शिक्षा को स्थित रखते हुये उसी में सुधार लाने के वे इच्छुक थे। वे प्रकृतिवाद और प्रचलित प्रणाली में एक प्रकार का समभौता करना चाहते थे। पर वे पूर्णतया इसमें सफल न हो सके, क्योंकि नई प्रणाली के व्यवस्थापन में पुरानी प्रथा को नष्ट करना अनिवार्य ही था। यही कारण है कि प्रारम्भ में पेस्तालॉज़ी ऐसे त्यागी पर भी अविश्वास किया गया और उसे अनेक कष्ट भोगने पड़े। नये सुधारकों ने पाठन-विधि के परिवर्त्त न पर अधिक बल दिया। अतः हम उन्हें प्रचलित प्रणाली का विरोधी ही पाते हैं। सनोवैज्ञानिक प्रगति को उस समय के दर्शनशास्त्र तथा

विज्ञान की लहर से बहुत प्रोत्साहन मिला। इन चेत्रों के विचारकों ने भी बालक रुचि, स्वभाव तथा योग्यता पर ध्यान दिया। वे भी शिद्धा का उद्देश्य बालक की आन्तरिक शक्तियों का विकास सममते थे। स्कूल में बच्चे की कार्यशीलता पर पहले से अधिक बल दिया गया। इस प्रकार दार्शनिक और वैज्ञानिक आन्दोलनों से मनोविज्ञान के सिद्धान्त और स्पष्ट हो गये। सत्तहरवीं शताब्दी में स्वानुभववादी यथार्थवाद के आन्दोलन से मानसिक और शारीरिक विकास का भेद कुछ स्पष्ट हो गया था। ज्ञानिहरों की शिद्धा का भी महत्व लोगों को स्पष्ट हो चला था। वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को यह विश्वास होने लगा कि मनुष्य के मस्तिष्क के सम्बन्ध में अन्य बातों का भी पता लगाया जा सकता है, और उनके पूर्ण अध्ययन पर यदि शिद्धा की व्यवस्था की जाय तो वह अधिक अपयोगी सिद्ध होगो। इन विचारों से मनोवैज्ञानिक प्रगति के प्रतिनिधि पेस्तालाज़ी, फोबेल तथा हरवार्य को बड़ा प्रोत्साहन मिला। इन्होंने अपने विचारों का प्रसार इस प्रकार किया कि सार्वलीकिक शिद्धा के सूर्योदय की आशा लोगों को होने लगी।

#### २-पेस्तालाजी:-

पेस्तालॉज़ी (१७४६-१८२७) का जन्म ज़ूरिच में हुआ था। वचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इसके पालन पोषण का भार भाई तथा माता पर पड़ा। रूसो तथा लॉक से उसका

प्रारम्भिक जीवन:—
[सुधार की श्रोर प्रवृत्ति,
किसान बनने का निरचन,
शिचा सुधार का साधन, शिचा
का श्रभिप्राय व्ययहार करना
सिसाना, बादर करना सिसाना,
व्यावहारिक शिका, पहले वातचीत करना सीलना]।

वचपन श्रिषिक सुखी था। स्कूल में उसका उपहास करने के लिये उसे हैरी श्रोडिटी (भोंदू) पुकारते थे। पर श्रपने सरल स्वभाव से उसने सहपाठियों तथा श्रध्यापकों को वशीभृत कर लिया। गाँव के स्कूल में शिचा पा लेने के बाद उसने स्विट्जरलैण्ड के एक विश्वविद्यालय में नाम लिखाया। परन्तु उसकी विश्वविद्यालय की शिचा सफल न हों सकी। पेस्तालॉजी आध्यातम विद्या में प्रारम्भ से ही रुचि रखता था। वह महत्वाकांची व्यक्ति था। उसकी प्रवृत्ति सुधार की श्रोर थी। किसानों के कष्ट से वह द्रवीभृत हो जाता था। बाइस वर्ष की उस्त्र में पढ़ाई लिखाई छोड़

उसने किसान बनना निश्चय किया। वह किसानों की दशा सुधारना चाहता था। वह शिचा को

ही सुधार का सबसे बड़ा साधन समऋता था। पैस्तालॉज़ो शिक्षा की परिभाषा यो करता है:-"शिका का अर्थ पुस्तकीय शिचा नहीं, जो ने नहीं जानते उसे बतलाना नहीं है, बर्न जैसा ने व्यवहार नहीं करते वैसा न्यवहार करना सिखाना है।" पेस्तालाजी श्रादर्श किसान बनना चाहता था। १७६९ ई० में ऋण लेकर उसने खेत खरीदा और खेती करने लगा। इसके बाद ही अनाशुल्थेस से विवाह कर 'न्यूहाँफ़' में रहने लगा। पेस्तालां जो खेती करने में सफल न हो सका। अतः उसने क्रिचा द्वारा समाज की सेवा करना निश्चय किया। १७७४ ई० में उसने किसानों के बीस लड़कों को श्रपने घर पर रखकर पढ़ाना प्रारम्भ किया। उसका विश्वास था कि यदि बच्चे जान आये कि उनका श्रादर किया जाता है तो वे अपना सुधार स्वयं ही कर सकते हैं। उन्हें बड़े को ही नहीं वरन् स्वयं अपने को भी आदर करना सिखाना है। उन्हें ऐसी शिद्धा देनी चाहिये कि वे स्वयं ही अपनी कुळ सहायता कर सकें—अपनी जीविका अपने आप कमा सकें। पैस्तालाजी उन बालकों को पुत्र समभता था। वह उनके साथ बागीचे श्रीर खेत में काम किया करता था। उसका विश्वास था कि पदने लिखने के पहले बातचीत सीखना अधिक आवश्यक है। अतः वह दैनिक जीवन के विषयों पर बालकों को बातचीत करने और बोलने के लिये उत्साहित किया करता था। उनसे बाईबिल के कुछ वाक्यों को तब तक दहरवाता था जबतक वे याद न हो जायें। भोडी ही समय में इन बालकों को बड़ा लाभ हुआ। वे स्वस्थ्य हो गये। पेस्तालाजी बच्चों को पढ़ा सकता था, पर उनके माता-पिता को नहीं। उनके माता-पिता को ऐसा अनुमान हुआ कि पेस्तालाजी बालकों को अपने साथ रखकर अपना कार्य करवाता है और स्वयं लाभ उठाता है। उन्होंने अपने बालकों को वापस बुला लिया। पैस्तालों जी अच्छा प्रबन्धक न था। उसे इस प्रयोग में बड़ा घाटा हुआ। १७८० ई० में उसे स्कूल बन्द कर देना पड़ा। वह ऋपनो सारी सम्पत्ति खो बैठा। ऋठारह वर्ष तक वह दीनता का घोर कष्ट भोगता रहा। परन्तु वह त्राशावादी था। भाग्यवश गरद्व नामक एक स्त्री उसकी सहायता करने आ गई। वह पढ़ी लिखी न थी। परन्तु पैस्तालाज़ी के सभी विचारों को उसने सरलता से समभ लिया । लोगों के कहने पर पेस्तालाज़ी किताबें लिखने की श्रोर प्रवृत्त हुआ । उसने सबसे पहले 'इव्निङ्ग श्रॉवर श्राव् ए हरमिट' लिखी। पर पुस्तक प्रसिद्ध न हो सकी। इसके बाद 'ल्योनार्ड ऐण्ड गरट्रूड' नामक पुस्तक लिखी। इसमें उसने श्रपने शिक्षा सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। इस पुस्तक ने लोगों का ध्यान ऋकिंवत किया। इसके बाद १७८२ ई० में ''क्राइस्टोफर एण्ड एलिज़ा,'' ृ १**७९७ ई० में ''**इनकायरी इन्ट्रुट कोर्स ऑवृतेचर इन द डेवृलप्मेण्ट ऑवृद स्नूमन रेस" और **'फेलल्स' लिखी। १७**⊏२ ईं० में उसने एक 'स्विसजर्नल' नाम की पत्रिका का भी सम्पादन किया। पर बाहकों की कमी से फेंब्र टाइरेक्टरों ने उसे बन्द कर दिया। १७९८ ई० में उसे 'ब्रागों' में स्कृत खोलने की आजा मिली। पर थोड़े ही दिनों में ७से 'स्टेड़' में स्कृत खोलने का आदेश मिला। पाँच महीने के बाद ही इसे यह स्थान छोड़ देना पड़ा, क्योंकि स्कूंल भवन में सरकार की ब्रोर से एक अस्पताल खोल दिया गया। इसके बाद पैस्तालांजी ने वर्गडार्फ में स्कूल खोला। उसके सह-योगियों की सहायता से भीरे भीरे यह स्कूल बहुत बढ़ गया। शिचकों की शिचा के लिये भी यहाँ व्यवस्था कर दो गई। तीन साल तक यह स्कूल बड़ी सफलता पूर्वक चलता रहा। सरकारी आंक्षा से यह स्कूल वर्गडार्फ से इटाकर म्यून्शेनबृशी में कर दिया गया। इसकी श्रध्यक्तता पेस्तालाजी के मित्र फैलेनवर्ग को दे दी गई। पेस्तालाज़ी ने अब 'व्रहन' में दूसरा स्कूल खोला। यह बहुत प्रसिद्ध हुआ। दूर-दूर से शिचक अध्यापन कला सीखने के लिये यहाँ आने लगे। कार्लवान रोमर. फोबेल और इरबार्ट ने भी यहाँ कुछ दिन रह कर अध्यापन कला सीखी। पर आपस में मतमेद

हो जाने से 'ब्रहन' स्कूल' को १८२४ ई० में बन्द कर देना पड़ा। इसके बाद क्रिण्डी मेंपेस्तालाज़ी ने दूसरा स्कूल खोला। १८१५ ई० में पेस्तालाज़ी की परनी का स्वर्गवास हो चुका था। इसका उसे बड़ा धका लगा, क्योंकि उसने पति के आदर्शों को पूरा करने के लिये अपने जीवन का सारा सुख त्याग दिया था। अन्ततः १८२७ ई० में पेस्तालाज़ी भी इस संसार से चल बसा।

पेस्तालाजी लोगों को दीनता श्रीर नीचता से बचाने के लिये कोई साधन ढूँढ़ना चाहता था। शिद्धा से ही उसे उनके सुधार की श्राशा थी। उसका विश्वास था कि दीन बालकों में भी श्रनेक

उसके शिचा सिद्धान्तः हीन बाखकों के गुर्खी की शिचा द्वारा विकसित करने में विश्वास उस समय की सामा-जिक तथा स्कूल की दशा श्रच्छी नहीं, उसका उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाना, शरीर श्रीर मस्तिष्क में निकट सम्बन्ध स्थापित करना, शिचा में न्याव-हारिकता, नैतिक, बौद्धिक तथा शारीरिक शक्तियों का विकास. शक्तियों का अनुरूप विकास, 'बाबकों का सहस्व' सब से बधिक, प्रारम्भिक स्थिति पर विशेष ध्यान, शिद्या की व्यव-स्था स्वामाविक शक्तियों के श्रनकृत ।

गुण हैं जो शिचा द्वारा विकसित किए जा सकते हैं। पेस्ता-लॉजी के समय की सामाजिक दशा अच्छी न थी। अज्ञानता, दरिद्रता और नीचता चारों ओर ज्याप्त थीं। शिचा का ठीक तात्पर्य किसी की समभ में नहीं त्राता था। बालकों को दूसरे के अनुभव का ज्ञान कराया जाता था। उनके व्यक्तित्व विकास की कहीं चर्चा ही न थी। श्रान्तरिक जित्तयों का विकास न कर व्यर्थ के ज्ञान को उनके मस्तिष्क में ठुँसने की चेष्टा की जाती थी। पेस्तालॉजी शिक्ता से मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहता था। उसने लिखा है:--"शब्द ज्ञान' के स्कूल हैं, 'लिखने' के स्कूल हैं, 'वादाविवाद' के स्कल हैं, पर हमें तो 'मनुष्य के स्कूल को आवश्यकता है।" उसका विस्वास था कि "प्रकृति मनुष्य की शक्तियों को त्रभ्यास से विकसित करती है और प्रयोग से बढाती है।" महत्वाकांची होने से उसे मन्ष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं का सदाध्यान रहा। इसके लिए वह शरीर और मस्तिष्क में एक निकट सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था। शिद्धा और व्यवसाय को एक साथ रखकर वह स्कूलों में व्यावहारिकता का समावेश करना चाहता था। बालकों को कुछ प्रारम्भिक बार्ती का ज्ञान कराके ही वह उन्हें आगे

१ मॉर्क-पेस्तालाजी, १--पृष्ठ २११

"अपनी इक्तियों के उचित विकास का प्रत्येक को अधिकार है।" जिनके ऊपर बच्चों का उत्तरदा-थित्व है उनका इस पर ध्यान देना कर्तव्य है। बालक की स्वाभाविक शक्तियों के विकास के अनु-कल ही शिक्षा की न्यवस्था करनी चाहिये। जैसे प्रकृति में सभी वस्तुएँ एक कम से बढती हैं उसी प्रकार बालकों की शिक्षा में भी एक क्रम से बढने का आयोजन होना चाहिये।

बालकों में स्तेह, भय, त्रादर श्रीर सहानुभृति का भाव उत्पन्न करने के लिये हमें स्वयं उनसे <del>रेने</del>ह करना चाहिये । शिक्षा का सिद्धान्त पढ़ाना नहीं, श्रिपतु प्यार करना है। ''बालक 'सोचने'

ं बालकों को प्यार करो, बिना 'विश्वास' श्रीर 'प्रेम' बालक नहीं बढ़ सकता, उनकी सम्भावनाश्ची को पहचानना. ईरवर की प्रार्थना. उद्देश्य-व्यावहारिक, जैतिक श्रीर सामा-जिक्दी

श्रीर 'करने' के पहले 'प्यार' श्रीर 'विश्वास' करता है। जैसे वृच्च विना जड़ के नहीं बढ़ सकता, उसी प्रकार बालक बिना 'विश्वास' श्रीर प्रेम के नहीं बढ सकता।" शिखा देने के पहले शिच्चक को यह निहिचत कर लेना चाहिये कि बालक के पास है क्या। बालक का केवल विकास ही नहीं करना है, वरन यह भी पना लगाना है कि ईश्वर उसे क्या बनाना चाहता था-अर्थात् उसकी विभिन्न सम्भावनात्रों को भली भाँति से पहचानना है। "हमें केवल रोटी की ही

आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक बालक अपना धार्मिक विकास भी चाहता है। वह जानना चाहता है कि विश्वास और प्रेम से ईश्वर की कैसे प्रार्थना करनी चाहिये।" यदि बालक की शिचा में इस पर ध्यान न दिया गया तो उसको विकास ऋधूरा ही रह जायगा। पेस्तालाजी कहता है-- "जो बालक प्रारम्भ से ही 'प्रार्थना करने' 'सोचने' श्रीर 'काम करने' में श्रभ्यस्त हो गया उसकी श्राधी शिचा हो चुकी।" इस प्रकार पेस्तालाजी का शिचा उद्देश्य न्यावहारिक, नैतिक तथा सामा-जिक श्रा।

पेस्तालाजी बच्चों को ऋपने पैरों पर खड़ा करना चाहता था। ऋतः वह चाहता था कि वे ज्ञान का अन्वेषण स्वयं करें। दूसरे के प्रमाण और अनुभव को मानकर वे चुप न बैठ जाएँ।

'ऑन्श्वॉङ्क'

ज्ञान के लिये स्वानुसृति ंश्रावश्वक, प्रत्यच्च ग्रनुभव ही 'श्रॉन्रवॉक्न'. उसके समय में मंनोविज्ञान का विकास श्रधूरा, उसके अनुसार केवल 'संख्या', 'श्राकृति' श्रीर 'नाम' ही स्ता-नुभूति का सारभूत-पारविभक शिचा का यही आधार, पहले 'गिनना', 'नापना' तथा बोलना सिखाना ।

यह ज्ञान दूसरे के अनुभव पर बातचीत करने से नहीं मिल सकता, वरन स्वयं सोचने से मिलेगा। यदि बालक प्रेम का <del>श्रतु</del>भव करना चाहता है तो श्रध्यापक को उसे श्रेम करना सिखाना चाहियै। वह प्रेम का अनुभव 'प्रेम' पर व्याख्यान सुनने से नहीं कर सकता। इसी प्रकार 'विश्वास' विश्वास करने से होता हैं तर्क करने से नहीं। पेस्तालाजी शिचा की मानसिक विकास के क्रम के श्रनुसार व्यवस्थित करना चाहता था। ऋतः उसके लिये यह स्वाभाविक था कि वह एक नई पाठन विधि का आविष्कार करता । पेस्तालाजी का शिचा चेत्र में महत्व इस नई पाठन विधि के विकास पर ही प्रायः माना जाता है। उसकी पाठन विधि का सार 'स्वानभृति' है, अर्थात् यदि हमें किसी वस्त का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे अपने अनुभव से प्राप्त करना चाहिये। पैस्तालांजी के इस सिद्धान्त को 'ऑन्ट्वॉक्स' या 'स्वानुभृति' कहते हैं । सभी झानेन्द्रियों से स्वयं प्राप्त अनुभव स्वानुभृति के अन्तर्गत आ जाते हैं, जैसे 'देखा हुआ' 'सुना हुआ', 'सूँघा हुआ' 'स्पर्श किया हुआ' श्रथवा 'चला हुआ।' पेस्तालाजी के समय में मनोविज्ञान का विकास बहुत ही अधरा था। मनुष्य की मानसिक कियाओं को लोग अच्छी प्रकार नहीं समक्त पाते थे। अतः श्रारचर्य नहीं कि पेस्तालां को केवल 'संख्या', 'श्राकृति' श्रीर 'नाम' को ही स्वानुभृति का सारभृत मानता है। पेस्तालाजी कहता है कि प्रारम्भिक शिद्धा का श्राधार श्राकृति, संख्या श्रीर नाम ही बनाया जा सकता है, क्यांकि बालक पहले वस्तु को देखकर उसकी आकृति पहचानेगा, फिर उसकी संख्या की श्रीर उसकी दृष्टि जायगी, तत्पश्चात् भाषा की सहायता से उसका नामकरण करेगा। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार पढ़ाना वड़ा लाभप्रद होगा। पेस्तालाजी कहता है कि यदि हम इस सिद्धान्त के अनुसार शिचा देंगे तो पहले हमें बचों को 'गिनना' 'नापना' तथा 'बोलना' सिखाना होगा । ऋपने से ज्ञान प्राप्त करने के लिये ये विधियाँ ऋषार स्वरूप हैं ।

पेस्तालां जी अपने सिद्धान्त को और अधिक स्पष्ट करना चाहता है। केवल 'संख्या', 'आकृति' तथा 'नाम' ही क्यों ज्ञान के श्राधारभूत हैं ? इन्हीं को क्यों चुना गया ? क्योंकि प्राय: जानने

संस्या, श्राकृति श्रीर नाम ही क्यों खुना गया? जानने योग्य वस्तुएँ इनके श्रन्तर्गत, रस्क की श्रालोचना-सहमत नहीं, पेस्ताबाँजी 'गति' श्रीर परिवर्तन को भूख जाता है।

योग्य सभी वस्तुएँ इन तीनों श्राधार के श्रन्तर्गत श्रा जाती हैं। बच्चों के पढ़ाने योग्य वस्तुत्रों के विशिष्ट गुर्गा 'संख्या' 'त्राकृति' अथवा 'नाम' द्वारा स्पष्ट किये जा सकते हैं। रस्क पेस्तालाजी के इन सिद्धान्तों से सहमत नहीं। उसके अनुसार संख्या, त्राकृति त्रौर नाम ज्ञान के त्राधारभूत नहीं है. क्योंकि 'त्राकृति' त्रीर 'संख्या' का ज्ञान मानसिक कियात्रीं के बाद ही होता है। पेस्तालाज़ी के सिद्धान्त में केवल स्थान-सम्बन्धी वस्तुओं का ही उल्लेख है। वह वस्तुओं की 'गति' तथा 'परिवर्तन' को भूल जाता है। तथापि रस्क पेस्तालाजी की प्रशंसा योग्य बतलाता है, क्योंकि उसने प्रत्येक प्रारम्भिक विषय के लिये एक आधार मानकर ज्ञान प्राप्ति के लिये 'स्वानुभृति' को ही ठांक समभा।

पेस्तालाजी अपने 'ऑन्स्वाङ्ग के सिद्धान्तानुसार शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता था। उसने कहा, "मैं शिचा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ-अर्थात् मनुष्य की बुद्धि जिस

शिचा को मनोवैज्ञानिक बनाना :-शिचा की व्यवस्था बुद्धि के विकास के अनुसार, निरीख्या श्रीर प्रयोग-विधि का भी समावेश, प्रारम्भिक शिचा स्वानुभव प्राप्त ज्ञान पर ।

पाठन सिद्धान्तों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया है:--

प्रकार बढ़ती है उसी के आधार पर मैं शिक्षा देना चाहता हूँ।" इम देख चुके हैं कि अपने विधार्थियों की हेय सामाजिक स्थित के कारण ही पेस्तालाजी को शिका में व्यावहारिकता लानी पड़ी। वह बालकों को साथ ही साथ कुछ व्याव-हारिक शिचा भी देना चाहता था। फलतः बालक के स्वभाव और मस्तिष्क का उसे कुछ ज्ञान हो गया था। शिचा को न्यावहारिक बनाने के साथ ही साथ उसने उसमें निरीचण और प्रयोग विधि का भी समावैश किया । प्रारम्भिक शिचा को वह स्वानुभव प्राप्त शान पर श्राधारित करना चाहता था। इस प्रकार उसने शिद्धा में मनोवैज्ञानिक प्रगति लाने का प्रयत्न किया । पैस्तालांज़ी की विधि में कुछ दोष अवस्य था, उसमें क्रमबद्धता न थी, तथापि उसकी विधि की उपयोगिता छिपी न रही। पेस्तालां जी के जीवन चरित्र लेखक साफ ने उसके १—निरीचण शिचा का आधार है, अर्थात बालक को वस्तु का स्वयं ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

२-विधार्थी जो कुछ देखता या अनुभव करता है उसका भाषा से सम्बन्ध होना चाहियै।

३—सीखने के समय निर्णय तथा त्रालोचना नहीं करनी चाहिये।

४—शिचा का प्रारम्भ सरल से सरल तत्व को लेकर होना चाहियै। फिर धीरे धीरे बालक के विकास के अनुसार क्रमशः उसको आगे बढ़ाना चाहियै। सबका एक मनोवैज्ञानिक क्रम होना चाहिए।

५—एक बात सममा देने के बाद कुछ रक जाना चाहिए, जिससे कि बालक भली भाँति . सब कुछ समक ले। जब तक पाठ ठीक से बोध न हो जाय तब तक आगे नहीं पढ़ाना चाहिए।

६—जिस प्रकार विकास का एक क्रम होता है उसी प्रकार अध्यापन का भी एक क्रम होना चाहिए। शिचा भाषण अथवा उपदेश के रूप में नहीं देनी चाहिए।

७—बालक का व्यक्तित्व पवित्र है। अध्यापक का सारा प्रयत्न बालक के विकास की श्रोर ही केन्द्रित होना चाहिए। वह ऐसी बात न कहै जिससे बालक की कोमल भावनाओं पर किसी प्रकार का अधात पहुँचे।

द—प्रारम्मिक शिचा का उद्देश्य बालक को ज्ञान अथवा काँशल देना नहीं है। उसका उद्देश्य तो मानसिक शक्तियों का विकास करना है।

९-- ज्ञान से शक्ति आनी चाहिए, और जानकारी से कौशल !

१०—स्कूल का वातावरण प्रेयमय होना चाहिए अर्थात् अध्यापक और विद्यार्थों का सम्बन्ध एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर का हो।

११-शिक्षा के उच्च उद्देश्य के अनुसार ही अध्यापन की व्यवस्था करनी चाहिए।

१२—नैतिक तथा धार्मिक शिचा का आधार माता और बालक के सम्बन्ध में मिल सकता है।

पेस्तालां जी पढ़ने और लिखने को सरल से सरल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने 'आन्दवां क्क' के सिद्धान्त के अनुसार हर एक बात को एक दूसरे से क्रमबद्ध कर दिया। लिखना पाट्य वस्तु एक दूसरे से और चित्र की चना सीखने के लिए आकृति के भित्र भित्र अंगों में पहले अभ्यास कराया जाता था। फिर उन श्रंगों के योग से वस्तु की आकृति सममाई जाती थी। इस विधि के निर्माण में स्वयं पेस्तालां जो विशेष सफल न हो सका। उसके सहयोगी 'वस' ने इसको कार्यान्वित किया। सीधी, तिरस्त्री और टेढ़ी आकृति का ज्ञान स्थामपट्ट पर छड़ी अथवा किसी टेढ़ी वस्तु का आकार खींचकर कराया जाता था। वस्तु को बालकों को दिखला कर उसकी आकृति खींची जाती थी। इसके बाद बालकों को स्वयं इन आकृतियों को खींचना पड़ता था। आकृति के विभिन्न श्रंगों को

चौसठ में आठ कितनी बार मिला हुआ है यह सममाने के लिये चौसठ छोटी छोटी वस्तुओं को बटोर कर उन्हें आठ आठ की संख्या में अलग अलग रख दिया जाता था। फिर बालक से अंकगिशित का पढ़ाना: प्रश्नों द्वारा ठीक उत्तर निकलवा लिया जाता था। संख्या

मिला कर उन्हें वास्तविक त्राकृति बनानी पड़ती थी।

चौंसठ में भ्राठ कितनी बार. तक्ते पर सौ चौकोर खाने इकाई, दहाई ब्रादि पदाने के बिए, डॅंगबियों श्रीर परथर की द्रकिद्यों की सहायता से जोड़ना व घटानाः भिन्नों की ताबिका. मौखिक शिषा।

का ज्ञान कराने के लिये लुकड़ी के तख्ते पर सौ चौकोर खाने खींच दिये जाते थे। फिर उन्हीं से ईकाई, दहाई तथा विभिन्न संख्यात्रों का ज्ञान कराया जाता था। ऊँगलियों तथा पत्थर की दकडियों की सहायता से जोडना और घटाना सिखलाया जाता था। कुछ वस्तुत्र्यों को उनके सामने रख कर पूछा जाता था "इसमें यह कितनी बार मिला हुआ है ?" बालक देखकर गिनता था और ठीक ठीक उत्तर दे देता था। बालकों को ठीक ठीक निर्राच्या करने के लिये प्रोत्साहित किया

जाता था जिससे कि उन्हें विषय का ज्ञान भली-भाँति हो जाय। भिन्नों की एक मनौवैज्ञानिक 'तालिका' की सहायता से श्रंकगियत सरलता से पढ़ायी जाती थी। बड़े बड़े समकीए चतुर्भु जो को आठ अथवा दस भागों में विभाजित कर बालकों को पूर्णाङ्क और उसके अंशों के सम्बन्ध को समभाया जाता था। इस प्रकार की पाठन विधि में प्रचलित प्रथा से पेरतालॉजी बहुत आगे था। इसको उसके सहयोगी 'क्रसी' और 'शिड' ने और परिष्कृत बनाया । सारा कार्य प्राय: मौखिक होता था। इससे बालकों को गिनने का अच्छा अभ्यास हो जाता था।

ज्यामिति सीखने में बालकों को समकोण चतुर्भुज, चतुर्भुज, वृत्त, खड़ी व पड़ी रेखा, सामानान्तर रेखाये, तथा विभिन्न कोण अध्यापक के बताने पर स्वयं खीचने पड़ते थे। इस प्रकार

प्रकृति-अध्ययन, भूगोल तथा इतिहास में भी निरीच्चण विधि का ही प्रयोग किया

ज्यामिति में भाकृति स्वयं श्रीचना, परिभाषा का स्टना नहीं, काराज को काटकर नम्ना भी बनाना।

पुस्तक की परिभाषा का 'रटाना' निकाल दिया गया। बालक अपनी अभ्यास-पस्तक में आकार बींच कर उसकी परिभाषा स्वयं लिख लिया करते थे। कभी कभी वे कागज को काट कर त्राकृति का नमना भी वना लेते थे। इस प्रकार ज्यमिति का अध्ययन बहुत सनोरंजक दिया गया।

वातावरण के भौगोलिक ज्ञान के प्रकृति श्रध्ययन, मगोब तथा इतिहास में निरीच्या विधि. घाटियों तथा पहाडियों नमूना बनाना, पेड़; फूज तथा

चिदिवा का श्राकार बनाना, भपने श्रम्भव का वर्णन करना संगीत के स्वरों को प्राथमिक श्रंशों में विमाजित कर क्रम-

लिये बालकों को घूमने को भेज दिया जाता घाटियों त्रोर छोटी छोटी पहाडियों को मिट्टी से उनका नम्ना बनाने उत्साहित किया जाता था । पेड़ों, फूलों और चिड़ियों को ध्यान पूर्वक देखा जाता था । कभी कभी उनका श्राकार भी खाँचा जाता था। श्रपने श्रपने श्रन्भव की बच्चे अध्यापक के सामने एक दूसरे से कहते थे। संगीत से पेस्तालॉज़ो का विशेष परिचय न था। इसलिये उसको सफलता पूर्वक वह मनोवैज्ञानिक ढंग पर न ला सका। इस सम्बन्ध में उसके मित्र नगेली ने उसकी सहायता की। नगेली ने संगीत के विभिन्न स्वरों को उनके प्राथमिक अंशों में विभाजित कर एक में क्रम-बद्ध कर दिया।

विकास करना चाहता था। पेस्तालॉजी का विश्वास था कि

नैतिक तथा धार्मिक शिचा में पेस्तालॉज़ी स्पष्ट उदाहरेगी द्वारा बालकों में 'विवेक' का नैतिक तथा धार्मिक शिवा

वद करना |

में 'विवेक' का विकास करना; माता के प्रेम, प्रश्नोत्तर, तथा सिद्धान्त निरूपण से ईश्वर मक्ति उत्पन्न करना; इच्छाश्रों की पूर्ति शीव्र नहीं, संसार में सर्वोपरि नहीं है।

प्रत्यक पदार्थों की सहायता से शिका, मौक्षिक शिका का श्रविक महत्व, बालकों के समूह को पदा 'सकना, पुस्तकों का महत्व घट गया। माता के प्रेम, प्रश्नोत्तर तथा सिद्धान्त के निरूपण से बालकों में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जा सकता हैं। स्वार्थ त्याग, श्राज्ञापालन तथा कर्तव्य का पाठ पढ़ाने के लिये उनकी इच्छाश्रों की पूर्ति तुरन्त नहीं कर देनी चाहिये। उन्हें इसके लिये प्रतीचा करने का श्रवसर देना चाहिये, जिससे कि वे सममें कि उन्हीं की इच्छा

पेस्तालॉज़ी चाहता था कि वस्तु का अनुभवं कर बालक उसका वर्णन स्वयं कर सके। वह प्रत्यच्च पदार्थों की सहायता (ऑवजेक्ट टीचिक्क) से शिचा देना चाहता है। इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है:— अध्यापक—बच्चो ! मेरे हाथ में तुम क्या देख रहे हो ? उत्तर—हम आप के हाथ में एक पेन्सिल देख रहे हैं।

श्रध्यापक-बहुत ठीक, श्रव जो मैं कहता हूँ उसे दुहराश्रो।

''मैं हाथ में एक पेन्सिल देख रहा हूँ।"

''में हाथ में एक हरी पैन्स्ल देख रहा हूँ।''

''पेन्सिल से मैं कागज पर लिख रहा हूँ।"

''पेन्सिल से मैं पीले कागज पर लिख रहा हूँ।''

"पेन्सिल से में तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ।"

''पेन्सिल से मैं तस्वीर खींच रहा हूँ।"

"पेन्सिल से मैंने एक भालू का चित्र बनाया।"

प्रत्यच्च पदार्थों की सहायता के कारण मौखिक शिचा को पहले से अधिक महत्व दिया गया। अब बालकों को शाब्दिक झान देना ही उद्देश्य नहीं रहा। उन्हें पढ़ाई हुई वस्तु का ठोंक-ठींक झान देना आवश्यक समभा गया। पुस्तकीय शिचा का महत्व घट गया। अध्यापक पहले से अधिक क्रियाशील हो गये। वे एक समय एक ही बालक को न पढ़ाकर कई बालकों के समूह को साथ ही पढ़ा सकते थे। पहले बालकों को बोलने का अभ्यास नहीं कराया जाता था। मौखिक प्रणालों के समावेश से उनका इसमें अभ्यास बढ़ने लगा। परन्तु इसका प्रभाव आगे चलकर अच्छा न हुआ। अध्यापक केवल बालकों के अनुभव पर प्रश्न किया करते थे। वस्तु के बारे में स्वयं कुछ बताने की प्रवृत्ति घट गई। मौखिक शिचा को प्रधानता देने के कारण पुस्तकों का महत्व बहुत घट गया। लड़के अध्यापक के शब्द को ही पुस्तक का सा महत्व देने लगे। वे पुस्तकों का प्रयोग करना न सीख सके।

पैस्तालॉज़ी चाहता था कि बालकों के शब्द चयन को वृद्धि क्रमवद्ध रूप में हो, जिससे कि वे श्रपने श्रनुभवों को श्रच्छी प्रकार व्यक्त कर सकेंं। शिचा इस प्रकार देनी चाहिये कि बालकों के

शब्द्वयन की वृद्धि कम बद्ध रूप में, विश्वेषया श्रध्यापकों द्वारा-संश्वेषया विश्वार्थियों मस्तिष्क में विचार माला का एक क्रम हो। बालक की मानसिक कियाओं को वह बहुत महत्व देता था। उसने भाषा में शिचा देने के लिये अंकगियत की भी सहायता ली। पैस्ताल ज़ी समम्तता था कि अध्यापक के विद्रतेषण

द्वारा, वस्तु का स्वतम विश्ले- कर देने से बालक विभिन्न श्रंगों को भली भांति सीख लेंगे। करना मनोवैज्ञानिक। उसके अनसार अंगों का संयोग करना तो विद्यार्थी का कार्य है। वस्तु के छोटे से छोटे श्रंग का विश्लेषण कर बालकों को पढाना पैस्तालाजी के श्रनुसार शिक्षा को मनोवैज्ञानिक!बनाना था।

पैस्तालाजी शक्तियों के विकास को चार दृष्टिकीए से देखता है। वह कहता है कि स्वाभाविक शक्तियों के विकास से चार श्रमिप्राय:--१-प्रवत्त का दिखखाई पड्ना, २-स्वा-भाविक प्रौदता. ३-शिचा. ४-मभी शक्तियों की साधारण पौदता: शिचा से किसी भी शक्ति का विकास सम्भव, अनु-रूप विकास के सिद्धान्त के कार्यान्वित करने में श्रद्धावहा-रिक विषयों का श्रभ्यास कराया गया. विशेष बोग्यता की श्रोर ध्यान नहीं, पाठ्य-वस्त को बदक दिया।

प्रवृति का दिखलाई देना ही किसी शक्ति का बोतक है। जन्म लेते हो शिश चल, और बोल नहीं सकता, कुछ दिन के बाद ही वह यह सीखता है। समय के पहले कुछ सीखना उसके लिये हानिकारक है। रूसो कहता है-''बिना स्वाभाविक प्रवृत्ति के प्रगट हुये बालक को चलना सिखाना लाभ के बदले हानि पहुँचाना है।" वह पहले बालक को प्राकृतिक वातावरण में रखकर उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहता है। इन जिज्ञासात्रों के समाधान में अध्यापक को सहायता है। शिला है। इस सिद्धान्त से सहमत होकर बालक को किशोरावस्था के पहले इतिहास पढाना पेस्तालाजी ने श्रमनोवैज्ञानिक समभा। विकास की दूसरी स्थिति 'स्वाभाविक प्रौढना' है। बालक की बोलने की शक्ति स्वाभाविक रूप से धीरे-धीरे बढर्ता है। विकास की तीसरी स्थिति 'शिचा' में है। शिचा द्वारा बालक की किसी भी शक्ति का विकास किया जा सकता है। विकास की चौथी स्थिति सभी शक्तियों की साधारण प्रौदता में है। शिचा द्वारा शारीरिक, नैतिक तथा बौद्धिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। शक्तियों के विकास का यह विश्लेषण बहुत ही हितकर

सिद्ध हुआ। उस समय की प्रचलित पाट्य-वस्तु के संकुचित होने के कारण विभिन्न शक्तियों के अनुरूप विकास की स्रोर ध्यान नहीं दिया जाता था। पैस्तालाजी के इस विश्लेषण से सब को विस्वास होने लगा कि शिद्धा से किसी भी शक्ति का विकास किया जा सकता है । परन्तु अपने 'श्रनुरूप विकास' के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने में पेस्तालाजी ने कुछ श्रव्यावहारिक वस्तुओं में बालकों का अभ्यास कराया। यह प्रगति हानिकर सिद्ध हुई। वह प्रत्येक बालक को सभी विषय पढ़ाना चाहता था। उसकी विशेष योग्यता की श्रीर उसका ध्यान न था। फलतः उसके लिये यह भूल जाना स्वाभाविक था कि बालक के लिये विषय का सामाजिक मूल्य क्या होगा । अध्यापक के कहे हुये शब्दों को दहराने में बालकों को बड़ा श्रानन्द त्राता था श्रीर उन्हें सरलता से विषय का ज्ञान भी हो जाता था। इस विधि को पैस्तालांजी अपने 'ऑन्टवांक्न' सिद्धान्त का विरोधी नहीं मानता था, क्योंकि विद्यार्थी इस प्रकार सीखे हुये ज्ञान का प्रयोग करके दिखला भी सकता था । पेस्तालॉर्ज़ी ने पाठ्य-वस्तु को एकदम बदल दिया। प्रारम्भिक कचात्रों में केवल पढना-लिखना. अंकगिएत तथा लैटिन व्याकरण न पढ़ा कर भाषा, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, संगीत तथा त्राचरण-शिक्षा को भी स्थान दिया गया। पेस्तालांजी का पक्का विश्वास था कि किसी भी विषय का यदि सूच्मतम विश्लेषण कर लिया जाय तो उसे बालक को बढी सरलता के साथ पढाया जा सकता है। उसके इस विश्वास का मनोवैज्ञानिक महत्व है। इसी के कारण वह शिवा को मनोन वैज्ञानिक बना कर स्कूल की कायापलट कर सका।

यदि बालक की शक्तियों का अनुरूप विकास अपेक्षित है तो अध्यापक को उसके स्वभाव का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। जबतक वालक की इच्छा आवश्यकता और योग्यता का ज्ञान न

'स्कूल प्यार का घर' वासकों के प्रति सहानुसूति रक्षना धावरयक, प्रेम की दृष्टि उन्हें कँचा उठा सकती है, शिष्क भीर शिष्य में पिता-पुत्र जैसा प्रेम, स्कूज का वातावरक कृत्रिम न हो, शिषक उपदेशक नहीं, शिषक मार्ग प्रदर्शक। होगा तब तक शिक्षा का उचित आयोजन नहीं किया जा सकता। यदि अध्यापक बालकों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता तो उसका सारा परिश्रम व्यर्थ बाबगा। स्कूलों के कड़े नियन्त्रण को देखकर पेस्तालाजी बड़ा चुन्थ हुआ। वह बालक को ईश्वर का अंश समस्तता था। उसके भोलेपन पर वह द्वीभूत हो जाता था। उसका विश्वास था कि 'स्नेह की दृष्टि' ही बालकों को ऊँचा उठा सकती है। उसका कहना था—"बालकों को पढ़ाना नहीं वरम् प्यार करना सिखाना है।' स्कूल को वह 'प्यार का घर' बनाना चाहता था। एकबार किसी विद्यार्थों का पिता परनालाजी का स्कूल देखने आया। स्कूल को देखकर उसने

कहा:-- "यह तो स्कूल नहीं, एक परिवार है।" पेस्तालां ज़ी ने उत्तर दिया-"यही तुम मुक्तै सबसे बड़ी प्रशंसा दे सकते हो - ईरवर तुमे धन्यवाद है कि मैं संसार को यह दिखला सका कि स्कूल श्रीर घर में अन्तर नहीं है।" पेस्तालॉर्ज़ी चाहता था कि शिक्तक श्रीर शिष्य में पिता-पुत्र जैसा प्रेम हो। जैसे पिता पुत्र का शारीरिक, नैतिक एवं मानसिक विकास चाहता है उसी प्रकार शिखक को भी शिष्य के विकास में कुछ न उठा रखना चाहिये। स्कूल का वातावरण घर जैसा हो। जैसे घर में बालक निर्भय इधर उधर घुमा करता है और आनन्द का अनुभव करता है उसी प्रकार स्कूल में भी वह अपनन्द से रहे। स्कूल जाते समय वह दुःखीन हो, वरन् प्रसन्न रहे। स्कूल का नातावरण कृतिम न हो । नहीं तो बालक का त्राचरण भी ब्राडम्बर पूर्ण हो जायगा । शिच्नक को उपदेशक नहीं बन जाना है। उसे बालक को भय दिखला कर कुछ न पूछना चाहिये। वह यह न कहे "अरे ! तुम्हारा नख, मुँह, दाँत तो बड़ा गन्दा है !!! अरे ! तुम्हारी आँखें कितनी गन्दी हैं। देखें तो तुम्हारे हाथ, उँगली, कान और नाक,—आर्दि।" इसकी अपेचा यदि वह यह कहे तो अधिक स्वाभाविक होगा—"वच्चे यहाँ आत्रो, मैं छम्हारा नख व मुख स्वच्छ करदूँ; यहाँ आत्रो में तुम्हारे बाल ठीक कर दूँ।" स्कूल में प्यार का भाव ले आने के कारण पेरपालाजी शिचा चेत्र में अमर हो गया है। उसने यह बतलाया कि शिक्षा का तात्पर्य विभिन्न विषयों का ज्ञान देना नहीं है। बालक की रूचि को ध्यान में रख कर प्यार के साथ उसे ऐसा मार्ग प्रदर्शन करना है कि उसका ईश्वर प्रदत्त अान्तरिक शक्तियों का पूर्णतया विकास हो सके। अत: शिचक का कर्तव्य प्यार से मार्ग प्रदर्शन करना है। त्राज कल के स्कूलों में इस प्रेम भाव की बड़ी कमी है। शिचा का कोई कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक शिचक बालकों के प्रति सहानु-भूति का अनुभव न करें। हमारे स्कूलों के आधुनिक शिद्यक तो पुलिस की तरह बालको पर शासन करते हैं। आठ दस वर्ष नौकरी कर लेने पर वे अनुभव करने लगते हैं कि अध्यापन कार्य प्रतिके उनका कर्तस्य पूरा हो चुका। इसके बाद पढ़ाने में उनकी रुचि नहीं दिखलाई पड़ती।

उनकी कच्चा में इमें जो कुछ नियम्त्रसा दिसलाई पडता है वह उनके चपत के डर का परिसाम है। विद्यार्थी उनकी आञ्चाओं का पलन प्रायः डर से किया करते हैं न कि भक्ति और आदर से। 'सहानभृति और 'प्रेम' के बल पर ही शिक्षक अपने शिष्य के चरित्र को आदर्श बना सकता है।

पेस्तालां जो दण्ड देने के पच में न था। परन्त यदि चरित्र निर्माण के हित में श्रावश्यक हुआ तो दण्ड देने में उसे हिचक नहीं। यदि स्कल एक घर है तो उसमें दण्ड दिया जा सकता है.

बहाँ तक सम्भव हो दबट न देना चाडिये. देने और पाने बाबे दोनों पर बरा प्रसाव।

क्योंकि माता-पिता भी तो कभी कभी दण्ड दिया ही करते है। माता-पिता के दण्ड देने पर बालक को ग्लानि नहीं होती, क्योंकि उसे उनके अभिप्राय में कभी सन्देह नहीं होता। शिवक का भी व्यवहार ऐमा हो कि दण्ड देने पर बालक उनके श्राशय में सन्देह न कर सके। बहुत श्रच्छा होता यदि दण्ड की श्रावश्यकता ही न जठती, क्योंकि दण्ड का प्रभाव देने और पाने वाले दोनों पर बरा पडता है। अत: जहाँ तक संभव हो इसे दूर ही करने की चेष्टा करनी चाहिए।

त्रपनी 'हाउ गरट्रड टीचेज़ इर चिल्ट्र न' नामक पुस्तक में पेस्तालाजी ने अपनो पाठन-विधि को स्वयं प्रयोगात्मक बतलाया है। अतः उसमें हमें वैश्वानिक शद्भता नहीं मिलती। विशाल अनुभव

उसकी पाठन-विधि प्रयोगा-त्मक, वैज्ञामिक ग्रहता वहीं. तरहासीन प्रसातिसों में उसकी प्रवासी सेंह |

और प्रयोग के बल पर हो उसने अपनी पाठन-विधि को हमारे सामने रक्ला है। अपने समय की सभी प्रचलित प्रणालियों से उसको प्रणाली सबसे अविक विश्वसनीय लगती है। उन्नोसवी शताब्दी के मध्य तक शिचा चेत्र में उसी का बोलबाला था। 'पैस्तालाजी के सम्बन्ध में यह

बहुत सरसता से कहा जा सकता है कि श्रावश्यकता श्राविष्कार की जननी है।" इस पीछे देख चुके हैं कि स्कूलों की गिरी दशा देखने पर ही वह शिक्षा चेत्र में अवतीर्ण और अपने 'ऑन्स्वॉक्न' सिद्धान्त का प्रतिपादन कर नई प्रखाली का श्राविष्कार किया।

## पेस्तालॉजी ने रूसो के अभावात्मक सिद्धान्तों को यथार्थता दी:--

विद्वानों का कथन है कि पेस्तालाज़ी ने रूसो के हो अभावात्मक सिद्धान्तों की यथार्थता में बदल कर उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया है। श्रत: यहाँ रूसो श्रीर पेस्तालां का तलना

कसी के सदश शिका का आयोजन बाह्यक की कवि और अकृति के अनुसार।

त्मक अध्ययन अनुपयक्त न होगा। पेस्तालाजी अपनो पुस्तक 'दो श्वनिङ्ग श्रॉवर श्रॉव ए हरिमट' में लिखता है---''मनुष्य की शक्तियाँ उसके उद्योग श्रथवा संयोग के फल-स्वरूप नहीं, वे तो प्रकृति की देन हैं"-अतः प्रकृति के

अनुसार हो शिद्धा का बायोजन करना चाहिये।" पेस्तालाज़ी अपनी सभी रचनाओं में बालक की शक्तियों के विकास की तुलना प्राकृतिक नियमों के साथ करता है। उदाहरणतः वह कहता है-''मनुष्य बच्च के समान हैं'--जैसे बीज में एक बड़े बच्च होने की सम्भावना निहित है वैसे ही बालक में भी विभिन्न शक्तियों का विकास अपेचित है। इस प्रकार पेस्तालां को शब्दों में रूसों की ही भारमा इमें दिखलाई पडती है।

सामाजिक करीतियों से चुन्न होकर रूसो ने मनुष्य के उदार के लिये प्रकृतिवादी क्रिजा की ध्वनि उठाई थी। पेस्तालॉज़ी निर्धन किसानों के बालकों की दीन दशा पर द्रवीभूत हो उठा २१

रूसो केवल धनी बालक की शिचा पर. पेस्तबॉज़ी दीन बाबकों की शिषा पर—सार्व-खौकिक शिचाकी नींव।

हम कह चुके हैं कि उसका विश्वास था कि दीन नालकों में भी पैसी शक्तियाँ हैं जिनका पूर्ण निकास शिका में किया जा सकता है। पेस्तालाजी के ऐसा कहने का पक सामाजिक कारण भी था। उस समय शिचा से विशेषकर धनी लोगों का ही संस्वन्ध था। दीन वालकों को कोई पूछने वालांन था। पैस्तालॉज़ी का विश्वास था कि दीन बालकों की शिक्षा में धनी बालकों की शिना से अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रकृति मनुष्य के लिये बहुत कुछ करती है- 'परन्तु हम उस पथ को छोड़ देते हैं। दीन तो प्रकृति के वातावरण से हटा दिया जाता है परन्तु, धनी उसे रौंद डालता है। दीन बालकों की शिद्धा की श्रीर ध्यान देकर पेस्तालाजी ने सार्वलीकिक शिद्धा की नींव डाली। वह शिचा को सब के लिये उपलब्ध बनाना चाहता था। यहाँ वह रूसो से बढ़ जाता है। एमील में रूसो का ध्यान सर्व साधारण की शिद्धा की श्रोर नहीं है। उसमें केवल धनी बालक की शिक्ता की ही और संकेत है।

रूसो प्रचलित शिक्षा प्राणाली का विरोधी था। वह किसी विषय के 'रटाने' के विषक्ष में था। वह चाहना था कि बालक सब कुछ अपने अनुभव से ही सीखे। स्वानुभृति के ही सिद्धान्त की

उसे समाज अथवा स्कूल का दवाव पसन्द नहीं। उसका सुमाव अभावातमक है। पैस्तलाजी बालक को विषयों के स्वाभाविक अध्ययन में ही कियाशील, बनाना चाहता है। फलतः उसने शिचा को अनोवैशानिक बनाया और सूत्मतम विश्लेषण कर विषयों को बातकों के पढ़ने बोग्य बना दिया।

रूसो 'रटाने' के विरुद्ध:-चपनां अनुभव प्रधान, बालक को स्कूल से हटा खेना: पेस्ता-लॉजी ग्रधिक ब्यवहारिक. ञ्चानेन्द्रियों का प्रस्यव श्रनुभव शिचा का आधार: रूसो-बारड वंषे तक शिचा नहीं, पेस्तालॉजी--विषयों के स्वा-भाविक श्रध्ययन में ही किया-शीलता, विभिन्न विषयों को वर्षों के लिए सरब बना दिया।

पेस्तालाजी ने अपने 'श्रॉन्स्वाङ्ग' में श्रागे बढ़ाया है। सामाजिक सुधार के लिये पैस्तालां जी बालक की स्वाभा-विक शक्तियों को 'निरोच्चण-विधि' से विकसित करना चाहता है। रूसो के सदृश् पेस्तालांज़ी 'रटाने' की विधि के विपच में है। बालक को स्कूल से हटा लेना ही रूसो को सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय स्मा पड़ा। पेस्तालाजी रूसो से अधिक न्यवहारिक था। वह परिस्थिति से हार मानने वाला नहीं। पेरजलॉजी ने प्यार श्रीर सहानुभृति के उद्देग से अविभूत होकर अपने सम्पूर्ण जीवन को ही शिद्धा सुधार के लिये उत्सर्ग कर दिया। 'रटने' की विधि को हटा कर ज्ञानेन्द्रियों के प्रत्यच अनुभव को ही उसने शिचा का त्राथार माना। रूसो भी प्रत्येच अनुभव का उल्लेख करता है। परन्तु उसकी सारी बातें हवा में कही हुई शून्यवत् प्रतीत होती हैं। विषय के लिये कहीं खड़े होने का स्थान नहीं दिखलाई पड़ता। खड़े होने का स्थान देना पेस्तालां जी का ही कार्य था। वह वालक को प्रत्यच पदार्थ की सहायता से पढ़ाना चाइता है. जैसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है। पेस्तालां जी प्रत्येक प्रतुभव की भाषा के साथ सम्बन्धित करना चाहता है, अर्थात् निरीचण शक्ति के साथ भाषा की भी वह उन्नति करना चाहता है। इसी तो बारह वर्ष तक मामा का नाम तक भी नहीं लेता। वह बालक को भाँति भाँति के प्राकृतिक अनुभव कराना चाहता है। वह बालक में स्वतन्त्र क्रियाशीलता उत्पन्न करना चाहता है। भाषा, श्रंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, संगीत तथा श्रान्तरण का ज्ञान छोटे-छोटे बालकों के लिये भी सरल बना दिया।

रूसी वालक की आन्तरिक शक्तियों का विकास करना चाहता है। इस देख चुके हैं कि पस्तालाज़ी भी शिचा का तालय भीतर से बाहर की ओर विकसित करने से समस्तता है। वह

रूसी—श्रान्तरिक शक्तियों का विकास, पेस्तालॉज़ी—श्रनु-रूप विकास।

जाय वह इस प्रकार क्रमवद्ध हो कि उसकी प्रारम्भिक इस्तियों के विकास में पूर्णतया योग मिल सके।" "हमारे श्रमनोवैज्ञानिक स्कूल कृत्रिम मशीन के सदृश हैं। प्रकृति द्वारा जो कुछ भी हम अनुभव या शक्ति प्राप्त करते हैं उन्हें वे नष्ट कर देते हैं।"

रूसो के सदृश् पेस्तालां जी भी बालक के स्वभावानुकूल ही शिचा का श्रायोजन करना चाहता है। परन्तु मनुष्य तो शीघ्र ही अपनी कुप्रवृत्तियों का दास हो जाना है। क्या इन प्रवृत्तियों

शिचा स्वभावानुसार, परन्तु नियन्त्रम्म से एक निश्चित पथ पर शक्तियों के विकास से ही व्यक्तिस्व, रूसो-उटपटांग विकास पेस्तालाँजी-स्वामाविक योग्यता श्रीर मनोवैज्ञानिक श्रावरयकतानुसार। को रोकना शिका का कार्य नहीं ? यदि सभी को अपने स्वभावानुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता दे दी जाय तो प्रतिदिन सैकड़ों के नाक-कान काट लिये जार्येगे—अराजकता फैल जायगी। अतः रूसो का सिद्धान्त अमातमक है। पेस्ताः लॉजी शिक्षा में बालक के स्वभाव का ध्यान रखता है; परन्तु उसे नियन्त्रणों में रखकर निश्चत पथ पर ले जाना चाहता है। उसका विश्वास है कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, नैतिक तथा मानसिक शक्तियाँ दी हैं। इन शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का परम ध्येय है।

सभी शक्तियों का स्वाभाविक और अनुरूप विकास चाहता

है। वह कहता है "वालक को शिचा द्वारा जो ज्ञान दिया

''ईश्वर की दी हुई शक्तियों के विकास से हो हम अपना व्यक्तित्व प्राप्त करते हैं। हमारे सभी झान, उपयोगी शक्तियाँ तथा अच्छे भाव इसी व्यक्तित्व के दूसरे रूप हैं।" रूसों का स्वाभाविक शिचा का तात्पर्य शक्तियों के उटपटाँग विकास से है। पेस्तालाज़ी इसका अभिप्रायः स्वाभाविक योग्यता तथा मनोवै ज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुकृत विकास से समभता है।

पेस्तालाज़ी की महानता भी बड़े कार्य के पूर्यकर देने में नहीं, वरन् उसे प्रारम्भ करने में है। शिक्षा में सुधार करने का जो बीड़ा उसने उठाया उसे वह पूरा न कर सका। इसमें उसका दोष

पेस्ताबॉज़ी की महानता कार्य प्रारम्भ करने में, शिचा ही सभी कुरीतियों की श्रीष्घि; रूसो के प्रकृतिवाद को सबके बिये सुबभ कियो, हैं स्कृत के वातावरण को षर्वा, सामा-जिक श्रीर मनोवैज्ञानिक प्रगति उसके सुधारों के कारण। नहीं, क्योंकि वह एक व्यक्ति से सम्भव न था। पैस्तालाज़ी ने समय की आवश्यकता को पहचान लिया। वॉलटेयर रूसी तथा अन्य सुभारक अपने विवेकवाद, व्यक्तिवाद तथा अनीश्वरवाद—आदि से समाज को कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। पैस्तालाज़ों ने सममा कि शिचा ही सभी कुरीवियों का रामवाण है। रूसी सम्यता रूपी भवन को चूर-चूर कर देना चाहताथा। उसके पुनर्निमाण की उसे चिन्ता नहीं। पैस्तालाज़ों इस भवन को नष्ट न करके स्वीकार करता है—परन्तु विना उसका सुधार किए उसे चैन नहीं। अतः उसने रूसो के प्रकृतिवाद को समके लिये सुरूभ बनाने

का प्रयत्न किया। विभिन्न विषयों के पढ़ाने का उसने हंग निकाला। उसी के प्रयत्न से प्रेर्णा लेकर भाषा, इतिहास, भूगोल, गणित, प्राकृतिक-विद्यान आदि विषयों की शिद्या में आजकल सुधार किये जा रहे हैं। शिखक और शिष्य के सम्बन्ध में प्रेम और सहानुभृति का भाव लाकर उसने स्कूल के वातावरण को बदल देने की चेष्टा की। पेस्तालाजी दीन विशाधियों को न्यवसाय सम्बन्धों कुछ कीशल सिखलाने का पचपाती था। इस प्रकार पेस्तालांजी के सुधारों से शिवा में सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रगति प्रारम्भ होती है।

बेसहो श्रीर पेस्तालांजी के तलनात्मक अध्ययन से पेस्तालांजी के विचार अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। वेसडो के सदृश् पेस्तालाज़ी बालक के मस्तिष्क को संसारिक बातों से भरना नहीं चाहता।

बेसडो श्रीर पेस्तालॉची:-वेयदी के सदश बाबक के मस्तिष्क को संसारिक बातीं से भरना नहीं चाहता, बेसडो-बहुत से विषयों की साथ ही पराना, मानसिक विकास की भीर विशेष ध्वान नहीं, पेस्ता बॉजी स्पर्धा भावना का पर वाती नहीं।

वह 'स्वानुभृति' के सिद्धान्त का पोषक था। बालक को कार्य में लगाकर उसकी विभिन्न शक्तियों का वह विकास करना चाहता था। वह बालक की शक्तियों के अध्ययन पर ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहता था। देसडी बहत से विषयों को साथ ही पढ़ाने का पचपाती था। परन्त बालक के मानसिक विकास की और उसका विशेष ध्यान न था। पेस्तालाजी इसको ढोंग समझता था। वह तो शक्तियों का अनुरूप विकास चाहता था। वह शिक्षा की पैसी व्यवस्था करना चाहता था कि बालक अपनी उन्नति का अनुभव करता रहे। पेस्तालाजी और वेसडो दोनों ही शिक्षक और शिष्य के प्रेमपूर्वक व्यवहार में

सहमत थे। शिचा का उपयोगी होना वे शिचक के प्रेम और सहानुभृति पर ही निर्भर सममते थे। बेसडों बालकों में कभी कभी स्पर्धा भावना जागृत करना चाहता था. पर पेस्तालां जी इसका पचपाती न था।

चाहता था। पैस्तालॉजी बेसडो से बेसडो '-शिचा वस्तु में के व्यक्तिगत ज्ञान से. पेस्ताबॉझी निर्वेचक कथा भी सिच्छाना था. विचार-शक्ति के विकास के बिए ग्रवगं श्रास्थास नहीं. र्शक्रा जिल से स्टब्स्सिक्ता का अधिक आम. बेसको के प्रतिकत भाषा का समावेश वारोक विषय में धार्मिक शिका की चीर प्रचिक प्रवृत्ति,

बेसडो मी पैस्तालाजी के सदृश शिवा की बाहरी वस्तुओं के व्यक्तिगत ज्ञान से प्रारम्भ करना थोडा आगे बढा हुआ था। वह बालकों को निरीच्या करने की कला भी सिखलाना चाहता था। विचार शंक्ति के विकास के लिये बेसडी अलग ही अभ्यास दिया करता था। पेस्तालाजी का विचार था कि ऐसा करना अस है। प्रत्येक विषय को ऐसा पढ़ाना चाहिये कि विचार शक्ति स्वतः विकसित हो जाय। उसका विश्वास था कि संख्या. अनुपात तथा आकृति के आधार पर यदि पहाया जाय तो विचार शक्ति का विकास अपने आप ही जायगा। पेस्तालांजी ने बेसडो के सदृश श्रंकगणित को शिक्षा पर बल दिया। परन्त उसे बेसडों से इसकी न्यवडारिकता का अधिक शान था। मस्तिष्क को श्रीद बनाने का इसे वह अच्छा साधन समऋता था। वेसही भाषा का प्रयोग - केंबल 'पत्र' और 'लेख' लिखने में कराना चाहता था।

मनोत्रे हानिक प्रगति [ १६५

पेस्तालांज़ी भाषा का समावेश प्रत्येक विषय के अध्ययन में करना चाहता। भाषा तो उसके 'आन्द्रवाक्क' सिद्धान्त का एक अंग थी। पेस्तालांज़ी बेसडो के सहश संगीत शिद्धा का पद्मपाती था। परन्तु उसका विचार इस सम्बन्ध में बेसडो से कुछ ऊँचा था। वह बालकों को लय तथा स्वर का भी अच्छी प्रकार ज्ञान दे देना चाहता था। वेसडो का ध्यान धार्मिक शिद्धा को भोर विशेष न था। पेस्तालांज़ी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह धार्मिक शिद्धा का सम्बन्ध हृदय से स्थापित करना चाहता था। उसका विश्वास था कि धार्मिक भाव का विकास बालक में माता-पिता के प्रति प्रेम, आदर, भक्ति, कृतज्ञता, विश्वास तथा आज्ञापालन से उत्पन्न किया जा सकता है। पुनः इन्हीं भावनाओं को वह ईश्वर के लिए परिवर्तित कर देना चाहता था।

## पेस्तॉलाजी के सिद्धान्तों के सार ये हैं:-

- १—िश्चित्रा का उद्देश्य सभी स्वाभाविक शक्तियों का अनुरूप विकास है। शिक्षा व्यवहारिक नैतिक तथा धार्मिक होनी चाहिये।
  - २-शिदा से सामाजिक कुरीतियाँ दूर की जा सकती हैं।
- ३--शिद्धा का श्रायोजन बालक के स्वभाव, इच्छा तथा शक्ति के अनुसार मनोवैज्ञानिक ढंग पर होना चाहिये।
  - ४--इन्द्रिय जनित ज्ञान निरीच्चण, तथा स्वानुभृति शिचा का श्राधार है।
- ५—स्कूल 'प्यार का घर' है। शिक्षक और शिष्य का सम्बन्ध प्यार और सहानुभृति पर होना चाहिये। शिक्षक को बालक के व्यक्तित्व का आदर करना है।
- ६—भूगोल और प्राकृति अध्ययन की शिचा वानावरण की प्राकृतिक दृश्य की सहायना से देनी चाहिये।
  - ७-शंकगिएत की शिवा प्रत्यच पदार्थ की सहायतों से हो।
  - द—ज्यामिति की शिचा स्यामपट्ट पर विभिन्न त्राकारों को बनाकर-परिभाषा रट कर नहीं।
- ९—विषय के सुद्धतम विश्लेषण के आधार पर प्रारम्भिक शिद्धा बहुत ही सरल बनाई जा सकती है। नियमों का 'रटना' श्रमनोवैद्धानिक हैं।
- १०--श्रपने श्रनुभव के वर्णन करने का प्रोत्साहन वालक को देते रहना चाहियै। ज्यामिति, भूगोल, इतिहास श्रादि की शिचा में भाषा का सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।
  - ११ नैतिक तथा भावना विकास के लिये संगीत की शिक्षा आवश्यक है।

पैस्तालांज़ी के शिचा सिद्धान्तों का स्कूलों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अपने अन्तिम दिनों में पैस्तालांज़ी इतना प्रसिद्ध हो चला कि योरप के भिन्न भिन्न देशों से शिचक अध्यापन—कला सीखने

 स्वरूप शिक्षा का उद्देश्य श्रव सामाजिक हो गया। इस प्रकार पैस्तालॉज़ी ने उन्नीसवी शताब्दी के स्कूलों को एक नया उद्देश्य दिया।

३—हरबाटे:—

हरबार्ट (१७७६-१८४१) गोल्डेनवर्ग (जर्मनी) में पैदा हुआ था। वह प्रारम्भ से हो कुछ श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। श्रपने प्रारम्भिक विद्यार्थी जीवन में ही वह आध्यात्मिक विद्यों

प्रारम्भिक जीवनः—॥-ध्यात्मिक प्रवृत्ति, पेस्तालॉज़ी से प्रेरका, दोनों का जीवन श्रादशी भिन्न । पर लेख लिखा करता था। जेना विश्वविद्यालय में शिचा प्राप्त करते समय उसने 'फिच और 'शेलिझ' की मौलिक आलोचना की। विश्वविद्यालय की शिचा समाप्त करने के पहले १७९७ ई० में वह स्विट्जरलैण्ड चला गया। वहाँ इन्टरले-केन के गवनर के बच्चों का वह अध्यापक बन गया। यहीं पर

शिचा से उसका प्रेम हुआ। उसे मौलिक शिचा सिद्धान्त निर्माण करने की प्रेरणा मिली। इस सम्बन्ध में पेस्तालांज़ी की ओर उसका ध्यान आर्कीवत होना स्वाभाविक था। १७९९ ई० में वर्ण इंफि जाने पर उसके सिद्धान्तों से वह परिचित हुआ। उसने पेस्तालांज़ी की पुस्तक "हाऊ गरहू इटीचेज़ हर चिल्ड्र न" पर एक लेख लिख उसके सिद्धान्तों की पूरी विवेचना की। पेस्तालांज़ी और हरबार्ट के जीवन में हमें बड़ा विरोधाभास मिलता है। दोनों के जीवन आदर्श में बड़ा अन्तर था। पेस्तालांजी ने दोन बालकों की सेवा में अपने जीवन का सारा सुख और वैभव त्याग दिया। उनकी चिन्ता में उसका कोई भी कार्य नियम से न चलता था। उसे सुचारू रूप से एक पुस्तक भी पढ़ने का अवकाश न मिलता था। हरवार्ट प्रारम्भ से ही शान्त वातावरण में रहा। उसकी माता शिचित थी। उसे मीक और गणित का अच्छा ज्ञान था। फलतः हरवार्ट बचपन से ही विचा के वातावरण में रहा। उसने भाषा, गणित, संगीत तथा आध्यारम विचा का धोर अध्ययन किया। तभी तो 'कृनिसवर्ग विश्वविचालय' (१८०९ ई०) में वह काण्ट का उत्तराधिकारी हो सका। यहीं पर उसने अपना प्रसिद्ध स्कृल खोला जहाँ शिचकों को अध्यापन कला की शिचा दो जातो थी। हरवार्ट के शिचा सिद्धान्तों का विवरण हमें उनके 'साइन्स आवृ पेडागांगि' (१८०६), 'ऑउटलाइन्स ऑव पेडागांजीकल थियरी' (१८३५) तथा उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों में मिलता है।

पेस्तालाज़ी ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने की चेष्टा की थी। उसके मनोविज्ञान से प्रेरणा लेकर अपने मौलिक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर हरबार्ट ने शिक्षा को दार्शनिक बनाना

शिचा-उद्देश्य:--

शिचा को दाशंनिक बनाना, मानव स्वभाव को समसने के बिथे आध्यारम-विद्या उत्तम, शिचा की नींव आध्यारम-विद्या पर, उसके शिचा सिद्धान्तों के तीन भाग, बाह्यकों के विचारों को नियन्त्रित करना सम्भव, विभिन्न विचारों का विकास क सिद्धान्तों पर हरबाट ने शिका को दार्शनिक बनाना चाहा। वह उचकोटि का दार्शनिक था। शिक्षा समस्याओं के स्पष्टीकरण में वह अपने दर्शन शास्त्र की सहायता लेता है। वह मानव स्वभाव को समम्मने के लिये आध्यात्मविद्या को उत्तम साधन समम्भता था। इसलिये उसका विश्वास था कि शिक्षा की नींव आध्यात्मविद्या पर डाली जा सकती है। उसके शिक्षा सिद्धान्त के तीन भाग किये जा सकते हैं:— १—नीति सिद्धान्त-इससे अध्यापक के उद्देश्य का पता चलता है। २—मनोविज्ञान-इसमें हमें शिक्षा व्यवस्था के सिद्धान्तों का मार्मिक विवेचन मिलता है। ३—पाठन-सिद्धान्त-इससे हमें यह पता चलता है कि अध्यापक कचा में विषय को किस प्रकार पढ़ायें कि बालकों को शोग्न बोध ही

करवा, विदारों के विकास से क्रियाशीलता-पुनः चरित्र निर्माण सम्भव, प्रच्छे विचारों से नैतिक तथा धार्मिक भाव उरवन्न करना. नैतिकता के विकास से चरित्र निर्माण ।

जाय। त्राने निर्णय के अनुसार लोग एक को दूसरे से अधिक महत्व देते हैं। परन्त वास्तव में तोनों एक दूसरे से बढ़ कर हैं। एक के बिना दूसरा व्यर्थ हो जायगा। वे एक दसरे पर निर्भर है। एक के ही साध्य के वे तीन आवश्यक साधन हैं। हरबार्ट का विद्वास था कि ऋध्यापक बालक के विचारों को नियन्त्रित कर सकता है। अध्यापन कार्य इस प्रकार किया जाय कि बालक के मस्तिष्क में विभिन्न विचारों

का विकास हो। विचारों के विकास से बालक स्वतः क्रियाशील हो जायगा। क्रियाशीलता आने पर चरित्र का निर्माण अपने आप होगा। यदि हमारे विचार शुद्ध है तो हमारे काय भी शुद्ध होंगे। ्बालकों में अच्छे विचारों का विकास कर उनमें नैतिक और धार्मिक भाव लाना चाहिए। हरवाट के अनुसार नैतिकता के विकास से चरित्र का निर्माण ही शिद्धा का परम ध्येय कहा जा सकता है।

हरबार्ट श्रीर पेस्तालॉजी:-पेस्ताबॉजी का कार्य एकां-गीय, हरबार्ट ने उसके श्रध्रे काम को पूरा किया. पें०---वस्तु श्रो स्कूल का प्रधान कार्य. ह०---नैतिकता का वातावरण लाना, पे ---- निरीच्या का महत्व. ह०--नैतिकता से चरित्र विकास, का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पेस्ताबॉज़ी से श्रागे, पे ॰---शक्तियों विकास. ह॰--- पुद्ब्यवहारः गुग

विशेष महत्त्रः सीन्दर्य

कला नीति कला सेश्रेष्ठ,

केवल सीन्दर्य सुस्त से

पूर्व विकास नहीं, व्य-

क्तित्व का विकास डी

पेस्तालाजी के साथ तुलना करने से हरवार्ट के शिचा सिद्धान्त और उद्देश्य अधिक स्पष्ट हो जारेंगे। हम देख चुके हैं कि पेस्तालाज़ी का कार्य एकांगीय है। समय की माँग की ओर ध्यान देते हुए भी वह शिद्धा की सारी आवर्यकताओं की परी न कर सका। हरबार ने पेस्तालाजी के अनुभव से लाभ उठाया और कुछ श्रंशो में उसके अधूरे कार्यको पूरा करने की चेष्टा की। पैस्तालाजी ने 'वस्तुओं के अध्ययन' को ही स्कूल का प्रधान कार्य माना । हरवार्य का उद्देश्य इससे बड़ा था । वह स्कूल में नैतिकता का वातावरण लाना चाहता था, जिससे कि विद्यार्थी विश्व को नैतिक दृष्टि से देखें। पेस्तालाजी ने हमें निरीच्चण का महत्व समकाया और बतलाया कि स्वानुभृति से प्राप्त अनुभव मस्तिष्क में कैसे घर बना लेते हैं। हरवार इससे थोडा और आगे बढ़ता है। वह दिखलाता है कि इन्द्र-यर्जानेत ज्ञान हमारे मस्तिष्क में विचार रूप में कैस परि-णित होते हैं. और इन विचारों की सहायता से नैतिक चरित्र का विकास कैसे किया जा सकता है। इन विचारों के विवे-चन में हरवार्ट ने हमें एक ऐसी पाठन-प्रणाली दी जिसका महत्व अपने विशिष्ट देत्र में आज तक भी सर्वमान्य है। यह उसकी मस्तिष्क को तार्किक प्रवृत्ति का ही फल है। इरवार्ट के भी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों से इम पूर्णतया सहमत नहीं हो सकते। परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि वे पेस्ता-लॉजी के सिद्धान्तों से बहुत श्रागे हैं। पेस्तालॉज़ी शिचा का उदेश्य सब 'शक्तियों का अनुरूप विकास' समभता था। हरबार्ट के श्रनसार "सद्व्यवहार में ही शिचा का सारा सार निहित है।" उसके लिये 'गुण' (वर्चू ) का बालक की शिचा में विशेष महत्व है। वह 'सौन्दय कला' को 'नोति

भादर्श, शिचाका आ-धार भाचरण शस्त्र भी। कला' से श्रेष्ठ मानता है। यदि शिचा की सहायता से व्यक्ति विश्व सीन्दर्य का श्रीभिप्राय समक ले तभी शिचा सफल कही जा सकती है (इसका विवरण श्रागे हम, कीर स्पष्टता से करेंगे) हरवार इतने से ही सन्तुष्ट नहीं। वह

कहता है कि 'नीति' श्रथवा 'सोन्दर्य शास्त्र' से हम शिचा का उद्देश ठीक ठीक निर्धारित नहीं कर सकते। शिचा में सत्य, सदाचार तथा भलाई का भी श्रादर्श श्राना वांक्ति है। केवल सौन्दर्य सुख के श्रानुभव से व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। उसके लिने जिन्नासा श्रादर का भाव तथा धार्मिक भक्ति भी उतनी ही श्रावदयक है। वस्तुतः शिचा का उद्देश व्यक्तित्व का विकास ही है, श्रीर कुछ नहीं। हरवार्ट मनोविज्ञान को शिचा का श्रच्छा साधन समम्तता है। परन्तु सारी गुरुता उसे ही दे देना उसे मान्य नहीं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि श्राचरण शास्त्र को भी हरवार्ट शिचा का श्राधार मानता है। श्रतः मनोविज्ञान श्रीर श्राचरण शास्त्र दो स्त-म्म है जिस पर हरवार श्रपने शिचा रूपी भवन का निर्माण करता है।

हरबार्ट ने 'सामर्थ्य मनोविज्ञान' (फ्रैंकस्टी साइकॉलोजी) को स्वीकार नहीं किया। लॉक ने भी अन्तर्विचारों के अस्तित्व को नहीं माना। उसी प्रकार हरबार्ट ने कहा "मस्तिष्क की

'सामर्थं मनोविज्ञान' स्वी कृत नहीं, मस्तिर हैं। विभिन्न शक्तियों का योग नहीं, शिचा का धावार उसकी ''भाव-सिद्धान्त''। 'त्रान्तरिक प्रवृत्तियाँ' नहीं हैं। मनुष्य के मस्तिष्क विभिन्न शक्तियों का योग नहीं हैं"। हरवार्ट ने श्रात्मा के भी अस्तित्व को श्रस्तीकार कर दिया। 'उसका मनोविज्ञान एक प्रकार का मानसिक यन्त्र-विद्या मालूम होता है (रस्क)।' हरवार्ट के समय में लोगों का विश्वास था कि मस्तिष्क विभिन्न शक्तियों का योग है। उसमें सारी श्रक्तियाँ जनम

से हो उपस्थित रहती हैं। परन्तु उनका रूप श्रविकसित रहता है। उदाहरणतः स्मरण शक्ति, ध्यान इच्छा, विवेक श्रादि स्वतन्त्र रूप से मस्तिष्क में रहते हैं। हरबार को यह वर्गीकरण अमात्मक प्रतीत हुआ। उसने कहा कि मस्तिष्क का हम इस प्रकार विभाजन नहीं कर सकते। शिक्षा सिद्धान्त को वह अपने ''भाव सिद्धान्त पर श्राधारित करता है।

वातावरण के सम्पर्क से हमारे मस्तिष्क में विभिन्न विचार उठा करते हैं। परन्तु सभी 'विचार' हमारे लिये समान महत्व के नहीं होते। कुछ तो पानी के बुलबुले की तरह श्रीत्र ही

उसका विचार-सिद्धान्त (धियरी आव् आइंडियाज़) सभी विचार समान महस्व के नहीं, कुछ चेतना धारा में देर तक ठहरते हैं, वातावरण के सम्दर्क से शक्तियों का विकास, विचारों का स्वतन्त्र अस्तिस्व नहीं, उचित वातावरण का आयोजन। विस्मृत हो जाते हैं। कुछ विचार ऐसे उठते हैं जिनका हमारे दैनिक, नैतिक तथा सामाजिक जीवन से सीधा सम्बन्ध होता है। अतः वे हमारी चेतना धारा में आकर कुछ देर तक ठहरते हैं। हमारे मस्तिष्क में उनकी स्थायी स्थान मिल जाता है। अवसर पाने पर वे हमारी चेतना में अध्याप्य हो जाते हैं। इस प्रकार हरवार्ट सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि हमारी मानसिक अक्तियाँ एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं है। जन्म से ही वे नहीं आ उपस्थित होती। व्यक्ति के वातावरण के सम्पर्क में आने से उनका विकास होता है। 'विचारों' का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं। उनका जन्म नातावरण के सम्पर्क से ही सम्भव है। अतः

वह अध्यापक से नैतिक विकास के लिये उचित वातावरण के आयोजन की अपेचा करता हैं। परन्तु सभी विचार एक तरह के नहीं होते। कुछ तो समान होते हैं, कुछ असमान श्रीर कुछ विरोधो जब समान विचारो का संयोग होता है तो वे एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस संयोग समान, श्रसमान, श्रौर विरोधी विचार: समान विचार श्रापस में मिलकर एक हो खाते हैं।

ध्वनि एक सी प्रतीत होती है। वीखा की ध्वनि वन्शी से अलग करना कठिन हो जाता है। विभिन्न वाद्यों से जो ध्वनि हमारे कानों तक पहुँचती हैं उनके सम्बन्ध में हमारे मस्तिष्क में समान विचार उठता है। इस समानता से एक ही वाद्य बजता हुआ जान पड़ता है, अर्थात् समान ध्वनियाँ एक में मिलकर हमारे सामने एक 'समान रूप' उपस्थिर करती है। स्पष्ट है कि समान विचार आपस में मिलकर एक हों जाते हैं।

श्रव हम श्रसमान विचारों पर श्राते हैं। जब हमारे मस्तिष्क में श्रसमान विचार श्राते हैं तो वे समान विचारों की तरह एकमय नहीं होते। परन्तु उनका भी एक मिश्रण हो जाता है। उदाहरणतः एक व्यक्ति को हम सितार बजाते हुये देखते हैं।

श्रसमान विचारों का मिश्रग

बैठने के स्थान की-तीन श्रममान विचार श्राते हैं। ये तीन विचार एकमय नहीं हो सकते। तथापि हमारे सामने तीनों विचारों का एक मिश्रित चित्र त्राता है, यद्यपि'संगीतज्ञ,' 'सितार' श्रीर 'स्थान' तीनो की कल्पना हमें पृथक्-पृथक जान पड़ती हैं।

परस्पर विरोधी विचार : न एकमय और न मिश्रित, एक दुसरे को चेतना से भगाने की चेष्टा ।

स्थान नहीं मिल सकता।

परस्पर विरोधी विचार न तो एकमय होते हैं और न मिश्रित ही। वे एक दूसरे को चेतना से भगाने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरणतः अधिरे और उजाले की कल्पना, या काला और सफेर कागज, काले और सफेद की कल्पना एक दूसरे से एकदम भिन्न है। उनको मस्तिष्क में साथ ही साथ

हमारे मस्तिष्क में उस संगीतज्ञ की, सितार की तथा उसके

से उनको शक्ति दूसरों से बढ़ जाती हैं। वे सदा हमारी

चेतना में अप्रगण्य रहने की चेष्टा करते हैं। उदाहरणतः

सितार, हारमोनियम, वेला, वीला और बन्शी आदि वाच

जब एक ही स्वर में मिलाकर बजाये जाते हैं तो उनकी

इस प्रकार अपने जाति के अनुसार 'विचार' हमारे मस्तिष्क में अपना अपना स्थान पाते हैं। यदि वे समान हवे तो स्वीकृत कर लिये जाते हैं। ऋसमान होने पर वे परिवर्धित रूप में माने जाते हैं। विरोधी होने पर उन्हें मस्तिष्क হ্যান' 'पर्व संचित स्थान ही नहीं मिलता। जिस मानसिक क्रिया श्रथवा शक्ति (अवरसेप्शन् ) से विचार स्वीकृत या परिवर्धित किए जाते हैं उसे, पूर्व संचित ज्ञान, कहते हैं।

विचारों के इस विवेचन से हरबाट एक महत्वपूर्ण श्रध्यापन सिद्धान्त हमारे सामने रखता है। हमारा मानसिक जीवन विभिन्न विचारों से त्रोतप्रोत रहता है। उसमें एक विचार दूसरे की अपेचा अधिक चेतना में आना चाहता है। इस स्थिति जीवन विभिन्न का उचित उपयोग ही शिचक का कर्तव्य है। उसको विचारी से श्रोतशोव, नप् जानना चाहिये कि नए विचारों का पराने विचारों से एक

विचारों का पुराने से सम्बन्ध, वांचित विचार अप्रगरय, रुचि पर ध्यान देना, आन्तरिक श्रनुभव महरेब. 'सीसना' मानसिक स्थिति पर निर्भर, विश्लोषण करने की शक्ति के श्रनुपात में नवा ज्ञान ।

सम्बन्ध होता है-चाहे समान, असमान या विरोधी वह अध्यापन का आयोजन इस प्रकार करे कि वांछित विचार बालक की चेतना में अधगण्य रहें। इसके लिए हरबाट श्रंध्यापक को तीन बातों पर ध्यान देने के लिये कहता है :-१--नये पाठ के प्रधान रैविचारों' तथा बालकों के 'पुराने विचारों' में समान सम्बन्ध स्थापित करना । इससे

बालक नये पाठको बडी सरलता से समक्त लेगा।

२-- अध्यापक को इस विधि पढाना चाहिये कि बालक नये विचारों को श्रपने मस्तिष्क में रख सके।

३-इसके लिये उसे बालक की रुचि पर ध्यान देना होगा। बालक की रुचियों का विकास करना अध्यापक के प्रधान कर्तव्यों में से हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि नया ज्ञान सदा से पुराने पर निर्भर रहता है। एक दूसरे का घनिष्ट सम्बन्ध होता है। इन्द्रियजनित ज्ञान ही प्रधान नहीं है। श्रान्तरिक श्रनभव का भी महत्व है। बालक को नया ज्ञान इस प्रकार दिया जाय कि उसे मालूम हो कि वह उसके पुराने ही ज्ञान का उत्तर विकास हैं। जो कुछ हम सीखते हैं वह तत्कालिक उन्तेंजना पर उतना निर्मर नहीं है जितना कि उस समय की मानसिक स्थिति पर । अपने पुराने विचार या अनुभव के आधार पर विश्लेषण करने की शक्ति के ही अनुपात में हम नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर इर्रबार्ट ने पेस्तालॉजी के 'ऑन्डवाङ्ग' सिद्धान्त के अधूरे कार्य को कुछ पूरा ही किया है।

उपर्यंक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्यार्थों के सामने पाट्य-बस्तु क्रमबद्ध रूप में रखनी चाहिए। उसके सामने रखे दुये विचारों का कम भी मनुष्य के मानसिक विकास के अनुकूल हो।

पाट्य-वस्तु क्रमबद्ध रूप में, मानसिक विकास के अनुकूल, बाजक का मस्तिष्क 'श्रात्मसात् क्रिजा' 'श्रीर मनन' के अन्दर. होनीं पर समान बजा।

हरबार्ट के अनुसार बालक का मस्तिष्क दो प्रकार से काम करता है। पहले तो वह विचारों को समम्बकर स्वीकार करता है। इसकी 'आत्मसात किया' कह सकते हैं। विचारों के ग्रहण कर लेने के बाद वह अपने पुराने विचारों से उनका सम्बन्ध जोड़ता है। इसे 'मनन' (रिक्न्तेक्शन) कहते हैं। विद्यार्थों का मस्तिष्क 'श्रात्मसात क्रिया' और 'मनन' के अन्दर दौड़ा करता है। शिचक को दोनों पर

समान बल देना चाहिए।

'हरबार्ट' ने 'ब्रात्मसात् किया' श्रीर 'मनन' को बहुत व्यवहारिक न समभा। श्रतः विश्लेषण द्वारा इन्हें और सरल बना दिया। आत्मसात् क्रिया को 'स्पष्टता' ( क्रीयरनेस ) और

हरबाट के 'नियमितपद्' (फ्रांमैंब स्टेप्स)।

संगति ( एसोशियेशन् ) में, तथा 'मनन' को 'आत्मीकरण' ( सिस्टम ) श्रीर प्रयोग ( ऐप्लोकेशन् ) में विभाजित किया। इसी को हरबार के नियमित पद (फ्रॉमल स्टेप्स)

कहते हैं।

स्पष्टता ( क्लियरनेस ) का श्रभिप्राय बालक को स्पष्ट विचार देने से है। इसको हम दो भागी में बाँट सकते हैं--- प्रस्तावना ( प्रीपरेशन् ) श्रीर विषय-प्रवेश ( प्रेज ण्टेशन् ) प्रस्तावना में बालकों के

पराने विचारों का विश्लेषण कर उन्हें नये पाठ के लिये प्रस्तावना. विषय-प्रवेश. तैयार करना है। उन्हें ऐसा जताना है कि नया पाठ उनके प्राने विचारों का विषत्तेषसा । पुराने विचारों का ही विकसित रूप है। इसके लिये प्रस्तुत पाठ के उद्देर्य को भलो भाँति स्पष्ट कर देना चाहिए। 'निषय प्रवेश' में ऋध्यापक 'पाठ्य-वस्तु' के कुछ अंश की क्रमबद्ध रूप में बालकों के सामने रखता है।

प्रराने विचारों से सम्बन्ध स्थापित करना ।

'संगति' ( एसोशियेशन ) में अध्यापक 'वस्तु' को विद्यार्थियों के पुराने विचारों से सम्बन्धित करता है। विद्यार्थी अध्यापक की सहायता से आपस में 'विचार-विनिमय' करते हैं। विद्यार्थियों में 'वादाविवाद' का रुख एक निश्चित उद्देश्य की श्रोर होना चाहिए।

'त्रात्मीकरण' ( सिस्टम ) में विचारों को क्रमबद्ध किया जाता है जिससे कि विद्यार्थी नये विचारों तथा पुराने विचारों का सस्बन्ध समक्त लें। 'प्रयोग' में नये 'विचारों' पर अभ्यास कराया जाता है जिससे ने स्थायी हो जायाँ। 'प्रयोग' बहुत ही महत्वपूर्ण है। नये पाठ की सफलता प्राय: इसी पर निभर रहती है।

हरबार्ट ने स्वयं कहा है कि उसके नियमित पद श्रति श्रावश्यक नहीं है। उनके विना भी कार्य चलाया जा सकता है। वे 'पाठन-विधि' में सहायक मात्र है। बहुत से सफल ऋध्यापक बिना

नियमित पद नितान्त श्रावश्वक नहीं, श्रम्य विधियों का भी उपयोग्।

उनका अनुसरण किये भी बहुत अच्छी तरह पढा सकते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य विधियों का भी उपयोग किया जा 'सकता है। बहुत से सफल अध्यापक बिना इनका नाम सुने भी इनका प्रयोग करते हैं।

रस्क ने नियमित पद की दो दृष्टिकोण से त्रालोचना की है। प्रथम तो नियमित पद तभी सफल हो सकता है जबिक शिच्नक शिचार्थों को कुछ ज्ञान देना चाहता है। पर किसी कौशल में

'नियमित पद' सफबता 'इ।न' देने में, 'कौशल' शिचा में नहीं, स्वयं पूर्ण पाठ में ही इनका उपयोग ।

प्रवीसता प्राप्त करने में उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरएत: संगीत, हस्तकला, तथा चित्रकारी श्रादि 'नियमित पद' से नहीं पढ़ाये जा सकते। दूसरे नियमित पद का उपयोग केवल उन्हीं 'पाठ' में किया जा सकता है जो स्वयं पूर्ण हों। प्रत्येक पाठ में इनका प्रयोग भूल होगी।

नियमित पद के साथ ही साथ हरवार्ट दो अन्य विधियों का भी उल्लेख करता है :--विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक । वास्तव में ये विधियाँ एक प्रकार से 'नियमित पद' के अन्तर्गत

लगा सकते हैं। अतएव विश्लेषसारमंक विधि की भी आवश्यकता है। इस विधि से उनके मस्तिष्क

विश्लेषसात्मक तथा संश्लेषणात्मक विधि ( एन-लिटिक एएड सिन्थेटिक )। दोनों की आवश्यकता।

भी त्रा जाती हैं। परन्तु उनका ऋपना ऋलग महत्व है। संक्लेभिणात्मक विधि के अनुसार विषय को इस प्रकार उपस्थित करना चाहिये कि बालक को प्रतीत हो कि वस्त साचात् वह अपने सामने देख रहा है। बालकों के ही विभिन्न विचारों का उनके सामने ऐसा सामजस्य रक्खा जाय कि उन्हें नई बातों का ज्ञान हो। ऐसा विशेषकर गणित के पाठ में किया जा सकता है। परन्त इस विधि से झान प्राप्त करने में वालक त्रृटि कर सकते हैं। वे अध्यापक के शब्दों का मनगढ़न्त तात्पर्य से भ्रमात्मक विचार ऋपने ऋाप निकल जोर्येंगे। वास्तव में विश्लेषणात्मक विधि संश्लेषणात्मक विधि का ही साधन मात्र है। यह भी कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे के पूरक हैं।

हरबार्ट का विश्वास था कि यदि अध्यापन कार्य 'नियमित पर' के श्रनुसार किया जाय तो बालकों में विभिन्न रुचियों का विकास होगा। शिल्ला का उद्देश्य व्यक्ति में 'गुरां' अथवा

रुचि व बहुरुचि (इनटे-रेस्ट-मेनी साइडेंड इनटे-रेस्ट) शिका का वास्तविक वहुरेय रुचि उत्पन्न करना, रुचि सदा ज्ञान प्राप्त करने के साथ, इच्छित वस्तु पर निर्भर, इच्छा के पूर्व होने पर रुचि जुप्त, मनोरंजन रुचि नहीं; विभिन्न विचारों से वहुरुचि उदार धौर निष्यच बनने में सहायक, ज्यक्ति की विशिष्ट योग्यता में साधा नहीं, 'सभी विचयों में रुचि, पर एक में प्रवीखता भी, वहुरुचि से ही चिरित्र का पूर्व विकास सम्भव।

'नैतिकता' उत्पन्न करना है। परन्तु वास्तविक उद्देश्य तो 'रुचि' उत्पन्न करना है। रुचि के उत्पन्न होने से ही उसमें अच्छे अच्छे आदर्शों का अविर्भाव हो सकता है। हरवार के अनुसार रुचि वह चेतना दशा है जो सदा ज्ञान प्राप्त करने के साथ रहती है। रुचि सदा अपने इच्छित वस्त पर निर्भर रहती है। उदासीनता इसके एक दम प्रतिकृत है। इच्छा की उत्पत्ति रुचि से ही होती है। इच्छा से वस्त के प्राप्ति की धुन सवार हो जावी है। धुन से क्रियाशीलता आती है। इच्छा के पूर्ण हो जाने पर क्रियाशीलता का हास हो जाता है और रुचि भी लप्त हो जाती है। रुचि को मनी-रंजन न समम्मना चाहिये। मनोरंजन का स्थान बहुत छोटा है। हम छोटी सी छोटी बातों में मनोरंजन ले सकते हैं, परन्तु उसका विशेष महत्व नहीं हो सकता। जो बहुत सरल हो उसमें बालकों की रुचि नहीं उत्पन्न करनी चाहिये। क्योंकि उनमें उनके चरित्र विकास की सम्भावना कम है। हरबार्ट का विश्वास है कि विभिन्न विचारों के विकास से 'बह रुचि' उत्पन्न होगी जो कि व्यक्ति को उदार और निष्पत्त बनाने में सहायक होगी। बहु

रूचि की चर्चा में हरवार व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता के पूर्ण विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहता। "प्रत्येक को सभी विषयों में रुचि रखनी चाहिए, परन्तु एक में प्रवी एता भी।" व्यक्ति को ऐसा होन। चाहिए कि वह प्रत्येक परिस्थिति श्रीर विषय का स्वतन्त्र रूप से निष्पच्च निर्णय कर सके। यदि उसके रुचि की वड़ी परिधि हुई तो वह निष्पच्च हो सकेगा, अन्यथा नहीं। बहु रुचि से ही चरित्र का पूर्ण विकास सम्भव है।

रुचि तो अपनी स्वाभाविक योग्यता पर निर्भर है, परंन्तु शिखा से उसका सम्बन्ध है। यदि स्कल में शिखा व्यवस्थित न की गई को उसका महत्व बहुत कम होगा। तब रुचि के विकास में

रुचि स्वामाधिक योग्यता पर निर्भर; बहु रुचि में सामज्ञस्य के जिए विषयों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना 'विशिष्ट योग्यता' के सहारे; सब एक ही विषय प्रतीत हों त उत्तका नहत्य बहुत किन होगा। तब राज के विकास में सन्देह रहेगा। विभिन्न विषयों का परस्थर सम्बन्ध इस प्रकार स्थापित करना चाहिये कि 'बहुरुचि' के विकास में सामज्जस्य त्रा सके। विद्यार्थों की किसी 'विशिष्ट योग्यता' के सहारे विभिन्न विषयों में परस्पर'सम्बन्ध (कॉरीलेशन) स्थापित किया जा सकता है। त्रध्यापक विषयों को इस प्रकार उपस्थित करे कि विद्यार्थों को सब एक ही चिषय जान पड़े। यदि ऐसा करने में वह श्रमफल हुआ तो 'बहु-रुचि'

Γ

प्राचीन साहित्य, भाषा तथा इतिहास से बहुरुचि का विकास सम्भव; न्यक्ति श्रीर जाति के विकास में समानता; ज़िक्स-'संस्कृत युग सिद्धान्त' (कल्पर इगॅक थियरी) पाठन-वस्तु का चुनाव इसी विकास के श्रनुसार; दशीसवीं शताब्दी में इसका प्रभाव। का सूत्र दृढ़ न होगा। स्कूल के सभी विषयों में कुळ न कुळ परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। ज्ञान को एक कमबद्ध रूप देने के लिये यह बहुत आवश्यक है। हरबार्ट का ग्रीक और लैटिन साहित्य भाषा तथा इतिहास से प्रेम था। उसका विश्वास था कि इनके अध्ययन से बहु रुचियों का विकास हो सकता है। और इनकी सहायता से विषयों में परस्पर सम्बन्ध भी स्थापित किया जा सकता है। उसके अनुसार किसी जाति के इतिहास में वही रुचियाँ और कार्य मिलते हैं जो कि स्वभावत: किसी व्यक्ति के जीवन में मिलते हैं। इन विभिन्न रुचियाँ और कार्यों के सम्पक्त में बच्चों को लाने के लिये हरबार्ट को होमर की रचना थे

सर्वोत्तम जचीं। इस विचार को हरबार के अनुयायी विशेषकर ज़िलर ने और स्पष्ट किया और उसे 'संस्कृत युग सिद्धान्त' (कल्चर इपांक थियरी) का नाम दिया। इसका तात्पय यह है कि व्यक्ति का मानसिक विकास जाति के सम्यता विकास के सहुश होता है। अतः पाठन-वस्तु का चुनाव इस विकास के अनुसार ही होना चाहियै। इस सिद्धान्त की यथातेता कभी पूर्णतया सिद्ध नहीं की जा सकी, तथापि उन्नीसवीं ज्ञाब्दी के स्कूलों में इसका बहुत प्रभाव रहा। अध्वकल इस सिद्धान्त का महत्व बहुत प्रयाव रहा। अध्वकल इस सिद्धान्त का महत्व बहुत प्रयाव है।

'रुचि' के उत्पन्न करने से अध्यापक विद्यार्थियों का ध्वान पाठ को ओर अच्छी प्रकार आक-र्षित कर सकता है। वस्तुत: ध्वान तो रुचि पर ही निर्भर रहता है। यदि विषय में रुचि न हुई तो

ध्यान हिचे पर निर्भर, हिच से ही नए विचारों का संचार आगे जानने की सदैन इच्छा, बहु हिच से बालक की प्रतिभा बहुर्मुं ली, इच्छा मस्तिष्क की स्वतन्त्र शक्ति नहीं, इच्छा एक मानसिक किया, इच्छा श्रनुभव का फला। अध्यापक के पढ़ाने का कुछ भी लाभ नहीं। रुचि के ही होने से विद्यार्थों के मस्तिष्क में स्वै विचारों का संनार होता है, और वे विचार मस्तिष्क में दृढ़ता से जम जाते हैं। यदि पठित विषय में उसकी रुचि हुई तो उसकी आगे जानने की इच्छा सदैव रहेगी। संकीर्णा को दूर करने तथा हृदय और मस्तिष्क को उदार बनाने के लिए बहु रुचि का होना आवश्यक है। रुचि उत्पन्न कर अध्यापक बालक की प्रतिभा बहुमुं खी बना सकता है। इस प्रकार उसकी इच्छा पर उसका पूरा नियन्त्रण रह सकता है। यदि बालक की इच्छा अध्यापक के अन्तर्गत आ जाती है तो उसे वह जैसा चाहे

वैसा बना सकता है। इरबार्ट के अनुसार 'इच्छा' मस्तिष्क की कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं। हमारे विचारों से ही वह प्रेरित होती है। इच्छा एक मानसिक क्रिया है जो सदैव हमारे विचारों पर निर्भर रहती है। 'इच्छा' का यह 'सिद्धान्त' हरबार्ट के मनोविज्ञान का आवश्यक अंग है। इच्छा को वह अनुभव का फल मानता है। अनुभव से विचार उत्पन्न होते हैं। विचार से क्रियाशीलता आती है। क्रियाशीलता से हमारे चेरित्र का विकास होता है। इस प्रकार करित्र के विकास में क्रियाशीलता नितान्त आवश्यक है। यहाँ शिच्चक के कर्तव्य को गुरुता स्पष्ट है। उसे बालक के मस्तिष्क और विवेक को इस प्रकार क्रियाशील बनाना है कि वह अपने से 'सोचने' तथा 'निर्ण्य'

करने के योग्य हो जाय। इस स्वतन्त्रता के प्राप्त करने पर ही वह अपने बल पर नया कार्य प्रार-म्भ कर सकता है।

हरबार नैतिक विकास को शिचा में विशेष महत्व देता है। हम अपनी 'नैतिकता' से ही किसी कार्य को भला या बुरा ठहराते हैं। हम अपनी जिस शक्ति से किसी कार्य को अच्छे या बुरे

श्रन्तः स्वातन्त्र्यः-मन् वचन और कर्म के सामक्षस्य से ही इसका महत्व सम्भव, प्रति-दिन का श्रम्यास, श्रन्धे कर्मी की श्रोर उस्साहित करना, नैतिक निर्याय' सौन्दर्य भावना पर निर्भर, किसी कार्य के गढ़त या ठीक होने का निर्माय श्रन्तः स्वान्त्रव ।

होने का निर्णय करते हैं उसे हरबार्ट "अन्त: स्वातन्त्र्य" (इनर फ़ीडम) कहता है। इसी 'अन्तः स्वातन्त्र्य' को ही हम 'गुणं' ( वृर्च ) कह सकते हैं। यदि हमारे मन, व्चन् त्रौर कर्म में सामजस्य है तो हमारी 'अन्त: स्वातन्त्र्य' अथवा 'ग्रण' का कुछ महत्व हो सकता है, अन्यथा नहां । यह सामअस्य हम प्रतिदिन के अभ्यास से ही प्राप्त कर सकते है। एक दिन के करने से कुछ नहीं होता। अतः शिचक का कर्वव्य है कि वह बालक को अच्छे कार्यों की और निरन्तर उत्साहित करता रहे। तभी अच्छे विचार उसके मस्तिष्क के श्रंग हो सकते है और 'श्रन्तः स्वतन्त्र्य' से कार्य करने का वह अभ्यस्त हो सकता है। इस 'गुगा' को उत्पन्न करना हो

शिचा का प्रधान उद्देश्य कहा जा सकता है। हरबार्ट कहता है कि व्यक्ति का 'नैतिक निर्णय' उसकी सौन्दर्भावना के अनुसार होता है। इस निर्णय का कुछ भी कारण नहीं दिया जा सकता। किसी कार्य के गलत या ठीक होने का निर्णय हम श्रपनी 'अन्त: स्वातन्त्र्य' से करते हैं।

विश्व को अपनी अन्तर्प्रेरणा के दृष्टिकोण से देखना उसे अपनी सौन्दर्य भावना के अनुसार समभाना है। इस प्रकार हरबाट अपने 'नीति शास्त्र' को 'सौन्दर्य भावना' पर निर्भर कर देता है,

विश्व का सौन्दर्य बोधक प्रदर्शन" (इक्थेटिक प्रोजेए-टेशन ऋॉव द युनिवर्स) शिद्धा का आदर्श, सत्य और धर्म परायखता, शिचा का उहे-श्य नैतिकता, सीन्दर्य, धर्म भौर सत्वके भावों का विकास. निप्रवाता, अच्छा अभिप्राय, न्याय तथा श्रवचपात. सम्यता की प्रगति के साथ पाठ्य-वस्तु का बरखना, स्कूल में विभिन्न विषयों की शिचा।

अर्थात इस ठीक या गलत का निर्णय अपनी 'सौन्दर्य-भावना' के अनुसार करते हैं। कहा जा सकता है कि 'विश्व का सौन्दर्य बोधक प्रदर्शन' ही शिचा का आदर्श है। परन्त 'नैतिकता' श्रीर सीन्दर्य भावना से ही सब कुछ नहीं हो जायगा । उनका महत्व श्रवश्य है । परन्तु 'सत्य' श्रीर धर्म-पराय एता का भी भाव त्रावस्यक है। व्यक्ति केवल नैतिक तथा सौन्दर्य भावनाओं से ही तृप्त नहीं हो सकता। वैज्ञा-निक गवेषणा तथा धार्मिक विचारी पर चिन्तन करना भी उसके लिये बहुत स्वाभाविक है। अतः हम कह सकते हैं कि शिचा का उद्देश नैतिकता, सौन्दर्य, धर्म और सत्य के भावों का विकास करना है। इन भावों के विकास के लिए हरबार के अनुसार न्यक्ति में 'निपुणता, 'शुद्ध भावना' (गुडविल ) 'न्याय' तथा 'अपचपात' (इकिटी) का होना आवश्यक है. अन्यथा उसके 'अन्तः स्वातन्त्र्य' का कुछ महत्व न होगा, और न उसमें अन्य वांछित भावों का पृश्तिया

विकास ही हो सकता है। किसी व्यक्ति में किसी अच्छे कार्य करने का अभिप्राय हो सकता है-

परन्त यदि उसमें निष्णता नहीं है तो वह उसमें सफल नहीं हो सकता। श्रतः यह निष्णता इसारे विभिन्न विचारों में तुलना से ही सम्भव हो सकती है। न्याय का भाव रखने से ही हम दूसरे के अधिकार तथा अपने कर्तव्य पर ध्यान दे सकते हैं। अच्छे अभिप्राय के होने से हम दूसरे के सख व दःख को अपने ही समान महत्व दे सकते हैं। अपच्पात की भावना से ही हम में उदा-रता त्रा सकती है। इसी की सहायता से हम संकीं र्णता से दूर रह सकते हैं, और अनुभव के अनु-सार अपने विचारों को बदल सकते हैं। यह अपचपात मानसिक परिधि के फैलने से ही सम्भव हो सकता है। इरबार्ट के इन विचारों से हमें पाट्य-वस्तु की श्रोर संकेत मिल जाता है। उसके अनु-सार सभ्यता की प्रगति के साथ साथ पाठ्य-वस्तु बदलते रहना चाहिये। क्योंकि जो वस्तु आज उपयोगी है वह कल नहीं हो सकती। अतः समयानुसार इसके बदलते रहने से ही बालक में उदा-रता के भाव का त्राविर्भाव हो सकता है। पाट्य-वस्त ऐसी हो कि उसमें सभी प्रकार के सदभावों का समावेश हो जाय । श्रतः भाषा, साहित्य, इतिहास, गिणत, विज्ञान तथा व्यवसायिक कौशल आदि सिखाने का स्कूलों में प्रबन्ध होना चाहिये।

हरबार्ट का विश्वास है कि बालक के मस्तिष्क में पहले से ही विचार उपस्थित नहीं रहते। उनका विकास तो शिचा से ही किया जा सकता है। इसलिए पाठन की आवश्यकता है। वालकों की

विनय ( डिसीप्लिन ). शिचा (ट्रेनिङ्ग) तथा आदेश (इन्स्ट्रक्शन) - के श्रन्तर्गत हरबार्ट के सभी शिचा सिद्धांत निहित, विनय बुरी. आवश्यक---इसका उहे श्य बस्काबिक, शिक्षा का सम्बन्ध भविष्य से.-चित्र निर्माश. हर समय,-- व्यक्ति का श्रभि-प्राय देखता है. विनय -- कचा में पूर्ण शान्ति, केवल पाठन के समय, कार्य का दस्का बिक फब देखता है।

नैतिकता पर भी उसे विश्वास नहीं। जब तक उनके व्यव-हार नैतिक नहीं दिखलाई पड़ते तब तक शिचक को उन्हें श्रपने नियन्त्रण में रखना चाहिये। श्रतः विनय को भी आवश्यकता है। ''विनय, श्रादेश श्रीर शिक्षा के श्रन्तर्गत हरबार्ट के सभी शिचा सिद्धान्त श्रा जाते हैं।" विनय का महत्व उतना नहीं जितना कि पाठन और शिक्षा का। पर उसकी त्रावच्यकता में सन्देह नहीं। विनय के सम्बन्ध में शिक्षक को बहुत सतर्क रहना चाहिये, नहीं तो बालक के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है । वस्तुत: हरबार्ट 'विनय' का विशेष पत्तपाती नहीं। परन्त इन्टरलेकेन में गवर्नर के लड़कों को पढ़ाते समय उसे अनुभव हुआ कि 'विनय' एक ऐसी बुरी वस्तु है जो कि आवस्यक है। इसमें श्रीर 'शिका' में बहुत अन्तर है। 'विनय' का उद्देश तत्कालिक है, पर्न्तु 'शिद्धा' का भविष्य से। 'विनय' का उद्देश्य कचा में पूर्ण शान्ति स्थापित करना है। विद्यापियों

में से शिल्लक के प्रति अपमान की भावना को दूर करना है, जिससे कि पाठन-कार्य सरलता से चलाया जा सके। 'शिचा' का उद्देश्य इससे बहुत ऊँचा है। उसे व्यक्ति के स्वभाव को क्रियाज्ञील बना उसके चरित्र का निर्माण करना है। 'विनय' की आवश्यकता हर समय नहीं पड़ती। उसका उपयोग केवल पाठन के समय रुक-रुक कर किया जाता है। 'शिचा' कभी वन्द नहीं होती। वह इर समय चलती रहती है। विनय 'कार्य' का तत्कालिक फल देखता है। 'शिचा' व्यक्ति का 'श्रभि-प्राय' ऋथवा 'शाशय' देखती है।

'विनय' में चाहे जितना दोष हो परन्तु वह अराजकता से तो अच्छा ही है। इस के अनु-

चित उपयोग से बालक के चरित्र में निर्वलता आ जाती है। यदि अध्यापक अपना प्रभाव प्रदर्शित

बिनन के दुरुपयोग से वालक के चिरित्र में दुर्वलता, श्रंभा-धारमक, वाझ नियन्त्रण से सम्बन्ध, श्रधिक नियन्त्रण से सद्वतियों का हास। करने के लिए न्यर्थ डाँट फटकार करता है, अथवा पाठ के न याद होने से बालक को दण्ड देता है तो इसका बालकों की कोमल मावनाओं पर बढ़ा आधात लगता है। वे अपने को धीरे—धीरे अयोग्य समक्तमे लगते हैं। उनकी उन्नति वहीं रुक जाती है। उनका पुनः फिर ऊपर उठाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अध्यापकों को उचित है कि वे बालकों को

पेस्तालांज़ी के सिद्धान्त के अनुसार प्यार करें। नितान्त आवश्यक होने पर हो उन्हें उसी भावना से दण्ड दिया जाय जैसे पिता पुत्र को दण्ड देता हैं। कहना न होगा कि हरबार इन विचारों का विरोधा नहीं। वह 'विनय' से केवल 'वाह्य-नियन्त्रण' का तात्पर्य रखता है और उसे अभावात्मक निर्धारित करता है। वह कहता है कि 'शिचा' से आत्मसंवरण और संयम की वृद्ध होती है। अतः वह परिणाम में 'विनय' से एकदम प्रतिकृल है। उसके अनुसार बालक को अधिक नियन्त्रण में रखना भूल है। इससे उसकी सद्वृत्तियों के स्वतः विकास का अवसर नहीं मिलता। उनकी आत्म-निभरता नष्ट हो जाती है। अतः 'विनय' का उपयोग शिचा के उद्देश्य को पूरा करने के लिये ही होना चाहिए, तभी बालक के चरित्र का अनुरूप विकास हो सकता है।

अब हम शिखा और 'आदेश' के भेद पर आते हैं। हरवार्ट कहता है कि दोनों भविष्य की आरे देखते हैं। परन्तु 'आदेश' साधन हैं और शिखा साध्य। शिखा के उद्देश्यों की पूर्ति पाठन से

'शिह्ना' और 'आदेश'— दोनों मनिष्य की ओर, आदेश साधन, शिहा साध्य, चित्रत्र विकास के क्रिये अन्तर्भावना भी का पता खगाना-इसको पती आदेश से ही, अन्तर्भावना एँ से विचार-वृत का तः स्पर्य निचार-वृत पर चरित्र निर्भर, शिषा इसी ओर केन्द्रित हो, यह आदेश से ही सम्मव। हो की जा सकती है। "विना 'आदेश' की 'शिका, सामन विना 'साध्य' है और विना 'शिका' का 'आदेश' साध्य विना 'साधन' के समान है।" केवल शिका से ही हम चरित्र का विकास नहीं कर सकते; क्योंकि चरित्र तो भीतर से विकसित होता है। इसिलिये चरित्र विकास के लिये आवस्यक है कि अन्तर्भावनाओं का पता लगा लिया जाय। परन्तु इसका पता 'पाठन' से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि 'पाठन' के समय बालकों के सामने नए नए विचार आते हैं। इन विचारों की प्रतिकिया स्वरूप हम बालकों को अन्तर्भावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिये शिका नोति निर्धारित करने के साथ ही साथ हमें पाठन की नीति भी निदिचत करना आवस्यक सा हो जाता है। अन्तर्भावनाओं

से हरबार्ट का तालपर्य 'विचार-चृत्त' (सरिकल श्रांव् थांट) से है। वह कहता है—''विचार-चृत्त वह सञ्चय-गृह है जिसे धीरे-धीरे रुचि उत्पन्न होती है, तब इच्छा, तत्पश्चात् कियाशीलता से संकल्प। वास्तव में सभी श्रान्तरिक कियाशीलता का उद्गम विचार-चृत्त ही में है।'' 'विचार-चृत्त' ही पर चिरित्ररूपी सारा अवन निर्भर है। श्रातः इसी श्रोर शिचा को केन्द्रित करना चाहिए। 'श्रादेश' के भरोसे ही शिचा इस श्रोर केन्द्रित की जा सकती है। पाठन से वालकों के विचार-चृत्त का विक्लिषण कर उनके चरित्र के गूढ़तम रहस्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इस विचार की श्रोर संकेत कर हरबार्ट ने शिचा को सबसे बड़ी सेवा की है। यही उसकी सबसे बड़ी देन है। संदोष में अधोलिखित हरबार्ट के शिचा सिद्धान्त के सार कहे जा सकते हैं:-

- १---रुचि के अनुसार 'चरित्र शिद्धा' श्रीर 'पाठन-कार्य' में सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए।
- २--- उचित वस्तु को चुनकर मनोवैश्वानिक ढंग से विद्यार्थियों के सामने रखना शिष्टक का कर्तव्य है।
  - ३----अध्यापक को बालकों के 'विचार-वृत्त' का पता लगाकर उसके अनुकूल शिक्वा देनी है।
  - ४-- 'शिचा' श्रीर 'साधन' एक दूसरे के पूरक हैं।
  - ५ -शिचा का उद्देश नैतिक विकास अथवा 'गुए' है।
  - ६-शिचा का 'उइदेय' नीति से, और 'साधन' मनोविज्ञान से निर्धारित करना चाहिये।
  - ७--शिचा में बालक की रुनि प्रधान है।

  - ९--विषयों का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक है।
- १०—सामर्थ्यं मनोविज्ञान अमात्मक है। विचार, समान, असमान या विरोधी होने के कारण स्वीकृत, परिवर्धित अथवा अस्वीकृत किये जाते हैं।
  - ११ जहाँ तक सम्भव हो कचा पाठन में 'फार्मल स्टेप्स' का प्रयोग करना चाहिये।
- १२—व्यक्ति का मानसिक विकास जाति विकास के अनुकूल होता है। अतः शिद्धा पाठ्य-त्रस्तु जाति विकास के अनुसार होनी चाहिये।
  - १३—बालक की शिक्षा में उसके वातावरण को न भूलना चाहिये।
  - १४-नैतिक भावना हमारी सौन्दर्य भावना की ही प्रतिमृति है।

हरबार्ट ने इतिहास और भूगोल के अध्ययन में हमें एक सामाजिक दृष्टिकीण दिया। पर-स्पर सम्बन्ध सिद्धान्त के अनुसार इतिहास और भाषा के पाठन को उसने एक नया रूप दिया।

श्रालोचनाः--

सामाजिक दृष्टिकोख, बालक की कार्यशीलता को कम महस्त, उसके जीवन उद्देश्य श्रीर श्राकांचा की श्रीर कम ध्वान, स्वाभाविक प्रवृत्तियों श्रीर माव-नाश्चों की उपेचा, गवेषबात्मक विभि का सूत्रपात किया, बासक को ज्ञान द्दी ज्ञान देने की श्रन। परन्तु हरबार ने बालक की क्रियाशीलता की बहुत ही कम महत्व दिया है। उसके जीवन उद्देश्य और आकांद्वा की श्रोर भी उसका कम ध्यान है। वह बालकों की स्वामाविक प्रवृत्तियों और भावनाओं को भूल जाता है जब वह कहता है कि "शालक के मस्तिष्क में कुछ भी नहीं होता। उसे शिद्धा से सब कुछ देना है।" उसके शिद्धा कार्यों का हम तीन भाग कर सकते हैं:—१-मनोविज्ञान, २—पाठन-विधि और २—उद्देश। वह तीनों को एक दूसरे पर निर्भर सम-कता है। फलतः मनोविज्ञान और आध्यात्म विद्या में उसे धनिष्ठ सम्बन्ध दिखलाई पड़ता है। हरबार ने विचारात्मक विधि के स्थान पर गवेषणात्मक विधि का स्त्रपात किया। मनोविज्ञान, गणित, चिकित्साशास्त्र तथा संगीत में उसने एक

सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसका मनोंनिज्ञान बुद्धिवादी कहा जा सकता है। उसका विश्वास था कि 'विचार' ही मानसिक क्रियाओं का उदगम है। फलतः उसने 'सीखने' को मानसिक क्रिया का एक समृह माना। हरवार्ट सत्य, सदाचार, सीन्दर्य और धर्म की मावना बालकों को देना चाहता है। परन्तु उसने इसे देने के लिये किसी मनोरंजूक विधि का उल्लेख

नहीं किया है। बालक को ज्ञान ही ज्ञान देने की धुन में वह उसके कोमल भावनाओं की शिला की श्रोर यथेष्ठ ध्यान नहीं दे सका, यद्यपि वह सौन्दर्य श्रोर सदाचार का उल्लेख करता है।

हरवार सिद्धान्तवादी था। अतः उसका प्रभाव शिचा सिद्धान्तों पर पड़े विना न रहा। अनुयायियों ने उसके विचारो का प्रचार किया। फलतः उसका प्रभाव आज भी हमें स्पष्ट दिखलाई

उसका प्रभाव:—योरपीय विश्वविद्यालयों में इरवार्ट की विधि पर ट्रेनिङ्ग स्कूज, प्रमाव प्रधानत: जर्मन स्कूजों में। र किया। फलतः उसका प्रमाव आज मा हम रपष्ट विस्तुलार पड़ता है। योरप के विश्वविद्यालयों में ट्रेनिझ स्कूल खुलने लगे जिसमें हरवार्य विधि की शिचा दी जाने लगी। इसमें जेना, लिपज़िंग और हाल के विश्वविद्यालय अग्रगण्य थे। प्रोफ़ेसर स्टाय और प्रोठ रेन ने जेना विश्वविद्यालय में हरवार्य के सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने की चेष्टा की।

लीपिज़ग में प्रो० ज़िलर ने श्रीर श्रागे काम किया। उसमें ''संस्कृति युग सिद्धान्त' तथा 'परस्पर-सम्बन्ध सिद्धान्त' का श्रागे विश्लेषण किया। इन दो विश्वविद्यालयों से बहुत से शिद्धित श्रध्यापक निकले जिन्होंने श्रन्य स्कूलों में हरबार्ट की प्रणाली पर पाठन-कार्य के श्रनुसार कार्य करने का प्रोत्साहन दिया। इनका प्रभाव प्रथानतः जर्मन स्कूलों में ही रहा।

## ४-- फ़ोबेल (१७८३--१८४२)--

फ्रोबेल का जन्म य्रोबवीसवैच (जर्मनी) में हुआ। था। उसका वचपन बड़ाकष्टमय था। वचपन में ही उसकी माता मर चुकी थी। पिताका ध्यान उस पर नथा। उसने श्रपना दूसरा

प्रारम्भिक जीवनः— (प्रकृति के साथ धनिष्ठता, वस्तुओं में एकता)

व्याह कर लिया। द्या कर फ़ोबेल के मामा ने उसे अपने पास स्टाटइल्म में बुला लिया। यहीं पर उसे एक गाँव के स्कूल में भेजा गया। फ़ोबेल प्रारम्भ से ही विचार-मग्न रहा करता था। अतः स्कूल में वह मूर्ख समक्षा जाता था।

वह सभी दस्तुओं में एकताका अनुभव करताथा। जीवन भर दह इसका पता लगाता रहा। ''बचपन में मनुष्य को प्रकृति के साथ वनिष्ठता स्थापित कर लेनी चाहिये । यह वनिष्ठता उसके वाह्य रूप के लिये नहीं, त्र्रापित, उसमें निहित ईस्वर के भाव के समभाने के लिए है। ''फोबेल का विश्वास था कि 'बालक इस एकता का अनुभव करता है और उसे चाहता भी है।' अपने स्कृत जीवन में वह इस एकताको न पहचान सका। स्कूजी शिद्धाके न सफल होने से १७८७ ई० में उसे जंगल के एक अफ़सर के यहाँ काम सीखने के लिये भेज दिया गया। यहाँ दुःछ काम तो वह न सीख सका, परन्तु प्राकृतिक वातावरण में उसे शान्ति मिली, वयोकि यहाँ वह अपने को वस्तुओं ्र की एकताके निकट पाताथा। यहाँ वह वहुत दिन तक न रह सका। वहुत प्रयत्न के बाद १७९९ ईं में लौटकर उसने जेना विश्वविद्यालय में नाम लिखाया । यहाँ भी वह सफल न रहा । तीस शिर्लिंग के ऋख के लिए उदे विश्वविद्यालय कारागृह में नौ सप्ताह तक रहना पड़ा। स्थिर जीवन व्यतीत करना उसके लिये कठिन था। अपनी जीविका के लिये उसने फ़ैं कफ़र्ट में शिल्प-विद्या सीखना प्रारम्भ किया। यहाँ पर उसके मित्र डा० ग्रूनर ने उसे ऋपने स्कूल में ऋप्यापक रख लिया । फ़ोबेल अपनी आत्मकथा में कहता है 'प्यहां पहली बार अपने को तीस चालीस बालकों के सामने सुमे बड़ा आहाद हुआ। समका कि मैंने अपने को पा लिया।" यहाँ पता चला कि उसे मनोविज्ञान और शिचाशास्त्र का आवश्यक ज्ञान नहीं है। अतः 'वरडन' में वह पेस्तालॉज़ी के पास अध्ययन कला सौखने गया। यहाँ उसने अनुमान किया कि स्कूल शिद्धा कार्य के लिये वह अयोग्य है। अतः त्यागपत्र देकर एक कुदुम्ब के तीन लड़कों को पढ़ाना उसने स्वीकार किया। १ ८०० ई० में उसे फिर प्रेरणा हुई और इन तीन लड़कों को लेकर वह वरड़न आ गया। अब उसे अध्ययन काय से अनुराग हो चला और अपने को शिचा-सुधार के लिये तैयार करने लगा। उसने फिर विश्वविद्यालय की शिचा लेनी चाही और १८११ ई० में गॉटिन्गेन विश्वविद्यालय में नाम लिखाया। यहाँ भी वह असफल रहा। १८१३ ई० में प्रशन राजा की प्ररेगा से नैंपोलियन युद्ध में लड़ने के लिये वह सैंनिक हो गया। यहाँ उसका लैन्गेथल और मिडिन्डॉफ से परिचय हुआ जिन्होंने आगे चलकर उसके विचारों का खूव प्रचार किया। युद्ध के अनुभव से फ़ोबेल अपने एकरव (युनिटो) के सिद्धान्त में और भी दृढ़ हो गया।

१८१६ ई० में फ्रोबेल ने अपनी भनीजी तथा कुछ श्रीर बच्चों को लेकर कीलहाऊ में "यूनिवर्सल जर्मन एड्रकेशनल इन्स्टीट्य ट्र" की स्थापना की । श्रभी तक छोटे बच्चों की शिद्धा का विशेष विचार फ्रोबेल के मस्तिष्क में न स्त्राया था। वह माध्यमिक शिक्षा पर ही ध्यान देता रहा। परन्तु १८२६ ई० में उसके 'एड्केशन आव मैन' के छपने पर छोटे वच्चों की शिचा की स्रोर वह त्राकर्षित हुत्रा, क्योंकि श्रव उसे वचपन की सम्भावनात्रों का स्पष्ट ज्ञान हो गया। श्राठ-इस साल इधर उधर पढ़ाने के कारण उसने अपने शिक्षा विचारों को क्रम वद्ध कर लिया था। उसे अव अपना रास्ता प्रत्यन्न दिखलाई पडता था। अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिये उसने १ = ३७ ई० में क्लेंकेनवर्ग में प्रथम 'किण्डरगार्टेन' स्कूल खोला। शिचकों की अध्यापन-कला भी सिखाना उसने आरम्भ कर दिया। अपने शिक्षा विचारों के प्रचार के लिये उसने एक साप्ताहिक पविका प्रकाशित की । बड़े-बड़े शहरों में घुम कर भाषण देना भी उसने प्रारम्भ किया । १८५३ ई० में उसकी 'मदर एण्ड प्ले सॉक्सर' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। अव तक फोदेल ने प्रायः अपने सभी शिचा विचारों को लिपि वद्ध कर दिया था। फ्रोवेल का एक मर्नाजा समाजवाद पर अपने विचारों को प्रकाशित किया करता था। प्रशन सरकार की अम हुआ। वह इन विचारो की जड़ फ़ोबेल की ही समभने लगी। फ्रोबेल ने वास्तविक स्थित समभाने का वड़ा प्रयत्न किया, पर्न्तु कुछ फल न हुआ। सरकारी आज्ञा से प्रशा के सभी किण्डरगार्ट न स्कूल बन्द कर दिये गए। फ्रोबेल को इससे बड़ा धका लगा। १८५२ ई० में उसकी मृत्यु हो गई।

यह प्रदन पूछा जा सकता है कि फ़ोवेल ने केवल छोटे बच्चों की ही शिक्षा पर ध्यान क्यों दिथा ? फ़ोबेल व्यक्ति के िास में बचपन का बहुत महत्व देता है। उसके अनुसार प्रारम्भिक

श्रुमुभवों की भित्ति पर हो भावी जीवन-भवन खड़ा किया श्रुमुभवों की भित्ति पर हो भावी जीवन-भवन खड़ा किया शिखा पर क्यों बर्ज दिया श श्रुमुभवों की भित्ति पर हो भावी जीवन-भवन खड़ा किया शासकता है इसके श्रितिरिक्त उसे बचपन में बड़ा कष्ट हुआ था। इसकी प्रति क्रिया में यदि छोटे बच्चों के प्रति उसकी सहानुभृति हो गई हो तो कोई श्राइचर्य नहीं। पेस्तालांज़ी ने माना की शिचा की ओर ध्यान देकर छोटे बच्चों की शिचा का भार उन्हीं पर छोड़ दिया था। फ्रोबेल का माता की योग्यता में पूर्ण विश्वतीस नहीं। वह उनकी शिचा का भी उल्लेख करता है; परन्तु छोटे बच्चों की शिचा पर ध्यान देना उसके लिए स्वाभाविक ही था। एक सामाजिक कारण की ओर भी संकेत किया जा सकता है। नैपोलियन-युद्धों से चारों ओर सामाजिक उथल-पुथल थी। इस श्रव्यवस्था का बुरा प्रभाव सबसे श्रिधिक बच्चों पर ही पड़ा था। उनकी दशा पहले से भी बुरी हो गई थी। कदाचित् उनकी दशा सुधार के लिये फ्रोबेल ने किण्डरगार्टेन का श्राविष्कार किया।

, फ़ोबेल 'चंचलता' की बच्चे का विशिष्ट गुण मानता है। शरीर और मन की चंचलता तथा श्रीगों का हर समय संचालन उसका स्वभाव है। जो कुछ वह देखता है उसे हाथ में लेकर उसकी

बाल स्वभावः— चंचकता, श्रङ्ग संचाबन, वस्तुओं की परीचा करना, श्रनु-करबा, मिबनसार, साथियों के प्रति सहानुमूति, प्रेम, कोध, विवेक, नियन्त्रया शावश्यक, परीचा करना चाहता है। परीचा के श्रतिरिक्त यदि सम्भव हो तो उसका वह रूप भी बदल देना चाहता है। बच्चे में श्रनुकरण शक्ति बड़ी प्रबल होती है। जैसा दूसरे को करता हुआ देखता है वैसा ही वह स्वयं करने की चेष्टा करता है। फ़ोबेल ने देखा कि बच्चे मिलनसार होंते हैं। जहाँ बच्चों का भुण्ड हुआ वहाँ बच्चे श्रवस्य ही पहुँच जाते हैं। उनमें अपने साथियों के प्रति पूरी सहानुभृति होती है। बच्चों में प्रेम, क्रोध तथा विवेक होता है। इसलिए उनको नियन्त्रण में

रखना आवश्यक है। कहा जा चुका है कि फ़ोबेल सभी वस्तुओं में एकता का अनुभव करता है। 'बचपन' को समम्मने का उसका निराला ढंग है। 'बचपन युवावस्था के लिये तैयारी करने का समय नहीं है। इसका अपना अलग महत्व है। युवक को उससे अपने को अेष्ठ न समम्मना चाहिये। उसके किसी भी स्वाभाविक कार्य में किसी प्रकार का इस्तचेप वांछित नहीं। युवक को उसे समम्मने की चेष्टा करनी चाहिये। ईश्वर की सृष्टि में उसका उतना ही अधिकार है जितना युवक का। अतः शिचक को भी उसकी ओर समान दृष्टि रखनी चाहिये।" यहाँ पर फ़ोबेल, रूसो और हरवार्ट में कोई विरोध नहीं।

्रफोबेल का विश्वास था कि सब का विकास सार्वलौकिक नियमानुसार होता है। यदि हमारा आध्यात्मिक विकास क्रमबद्ध न हो तो शिचा असम्भव हो जाय। ''शिचा का उद्देश्य शरीर

उसका शिद्धा आदरी:— विकास सार्वजीकिक निय-मानुसार, शरीर और आस्मा को बन्धन से मुक्त करना, केवल वाह्य वातावरण उपस्थित करना, नीय धर्म पर ही, प्रकृति मानव जाति और ईश्वर का श्वान, अञ्चापूर्य जीवन की प्राप्ति, शिद्धा में आन्तरिक सम्बन्ध। श्रीर श्रातमा को बन्धन से मुक्त करना है। सभी स्वस्थ बालकों में बांछित दशाएँ उपस्थित रहती हैं। शिचा द्वारा केवल वाद्य वातावरण ही उपस्थित कर देना है।" "प्रकृति का उद्देश विकास है, श्राध्यात्मिक संसार का उद्देश सम्यता का विकास करना है, इस संसार को समस्या शिचा है, जिसका समाधान निश्चित देवी नियमानुसार ही हो सकता है"— फ़ोबेल। फ़ोबेल का विश्वास था कि शिचा को सची नींव धर्म पर ही डांली जा सकती है। शिचा देसी हो कि व्यक्ति श्रपने को पहचान सके। उसे प्रकृति, मानवजाति तथा ईश्वर का ज्ञान हो सके। वह सभी बस्तुओं की एकता समक्त सके। शिचा ने उसे यह भी जान लेना चाहिये कि इस ज्ञान से जीवन का कैसा विकास हो

सकता है। "शिचा का उद्देश्य पवित्र, शुद्ध तथा श्रद्धापूर्ण जीवन की प्राप्ति है।" सभी शिचा का एक श्रान्तिरिक सम्बन्ध होता है। शिच्चक बालकों के सामने ऐसा वातावरण उपस्थित करें कि वह विभिन्न अनुभवों में एक धनिष्ठ सम्बन्ध देख सकें। तभी वह भिन्नता में एकता का श्रनुभव कर सकता है। कोवेल का सारा परिश्रम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

फ़ोबेल का विश्वास था कि सब कुछ ईश्वर से ही प्राप्त हुआ है। "सभी वस्तुओं का

अस्तित्व देवी एकता में ही है। प्रकृति तथा जगत् की सभी वस्तुएँ देवी प्रकाशन रूप हैं।"१

फ़ोबेल का शिचा सिद्धान्त हरवार की तरह उसके दार्शनिक वस्त्र मों का मस्तित्व देवी विचारों से त्रालग नहीं किया जा सकता। वह काण्ट, फिरा एकता में. भ्रान्तरिक श्रवि-और हींगेल के आदर्श से बड़ा प्रभावित हुआ था। वे लोग विश्वता में वास्तविकता, विकास प्रकृति और मनुष्य की सारभूत एकता में वास्तविकता और सदा एक क्रम से, इस्तचेप जीवन का कारण समम्मना चाहते थे। फ्रोबेल मनुष्य और वांक्रित नहीं, विकास भीतर से, प्रकृति का उद्गम स्थान स्वयंभू परमात्मा में देखता है। शिला का उद्देश्य न्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सब की एकता पहचान ले। इस अन्तरिक अविच्छित्रता में ही फ़ीबेल की वास्तविकता का अनुमान होता है। उसका विश्वास था कि इस प्रत्येक वस्तु में ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। यदि व्यक्ति इसे समभ लेता है तो शिचा का उद्देश्य सफल है, अन्यथा नहीं। यदि सृष्टि का कारण एक ही है तो उसमें भी एक अविरल कम होगा। फलतः परिवर्तन या विकास सदा एक कम से ही होगा। किसी प्रकार का परिवर्तन सार्वलीकिक नियमानुसार ही होता है। यह नियम ईश्वर का है। अत: इसमें वाह्य जगत के इस्तचेष से किसी प्रकार का परिवर्तन अपेचित नहीं। विकास तो भीतर से ही अपने नियमा-नुसार होता है। हरबार्ट का विद्वास था कि मस्तिष्क वातावरण के संवर्ष से उत्पन्न विचारों के फलस्वरूप बनता है। फ़ौबेल का विश्वास है कि इसका विकास भीतर से होता है। "बालक जो कुछ भी होगा वह उसके भीतर हीं हैं-- बाहे उसका कितना ही कम संकेत हमें क्यों न ਸਿਲੇ ..... ""

क़ोबेल लीबनिज़ के सिद्धान्त का अनुयायी है। ''बीज में खुच या प्राणी का पूरा रूप सुद्दम में विदित है।'' किसी पौधा या प्राणी का विकास उसके विभिन्न अंगों की स्वतन्त्र क्रिया

विकास का रूप:—बीज में प्राची निहत, सबका विकास साथ ही, किया शीवता और भ्रम्त्रास भावश्यक, भूत, वर्त-मान भीर भविष्य की मानव बाति श्रंकता बदा। का फल नहीं है। सब अंगों का विकास साथ ही होता है शक्ति तथा कौशल 'विकास' पर ही निभर है। हमारे सभी स्वाभाविक कार्य विकास पर ही आश्रित हैं। परन्तु यह विकास कैसे होता है ? बीज को वृहद वृत्त बनने में हम क्या सहायता दे सकते हैं ? विकास के लिये क्रिया शोलता और शक्तियों का अभ्यास आवश्यक है। यह सावलौकिक नियम है। यह कोई आवश्यक नहीं कि अभ्यास से विकास

तुरन्त ही हो जाय। अफ्रिका के जीरैंफ की लम्बी गर्दन का विकास पीढ़ियों बाद हो सका है। जैसे अम्यास से शक्ति का विकास होता है उसी प्रकार अम्यास से उसका लोप भी हो जाता है। फ्रोबेल सभी वस्तुओं को अङ्कला-बद्ध देखता है। फलतः उसके अनुसार भूत, वर्तमान और भिविष्य की मानव जाति एक ही अङ्कला में बँधी है। मानव जाति अपनी शक्ति का अम्यास निरन्तर करती रहती हैं। इसीलिये तो सम्यता अविरल गित से आगे चलती जा रही है। यदि वह अभ्यास के लिबे अबसर की खोज और उसका सदुपयोग न करे तो उसकी उन्नति रक जायगी। यदि हम अपना हाथ व पैर हष्ट पुष्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिये दण्ड, बैठक, दौड़ना-कूदना इत्यादि व्यायाम करने ही होंगे। इसी प्रकार मानसिक शक्तियों के विकास के लिये भी अभ्यास आवश्यक है।

्रकोवेल कहता है कि अभ्यास स्वभाव के अनुकूल न हुआ तो विकास सम्भव नहीं। यदि विकास एक सावलौकिक नियमानुसार होता है और वाह्य जगत् का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता तो

श्रभ्यास के श्रनुकूल, श्रादर्श दशा नहीं इसिलिए शिचा की शावश्यकता, माली की उपमा बचा श्रीर पीथा, स्वभाव में प्रवृत्तियाँ श्रीर गुखा निहित, उसी के श्रनुसार स्वतः विकास, किरदरगार्टेन, माली श्रीर श्रभ्यापक। होता है और वाह्य जगत् का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता तो शिचा की क्या आवश्यकता ? तब तो विकास अपने ही आप हो जायगा। परन्तु सामोजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के कार्यों में विद्या पड़ता ही है। आदर्श द्शा हमें कहीं नहीं मिलती। अतः शिचा की हमें नितान्त आवश्यकता है। शिचा से हमें सबको सममाना है कि संसार की सारी वस्तुएँ एक सूत्र में बँधी हुई हैं और यह सूत्र ईश्वरीय हैं। किसी पौषे के विकास में माली किसी एक शाखा या पत्ते पर ध्यान नहीं देता। वह तो पूरे पौषे को सींचता है। अतः व्यक्ति के विकास में हमें उसके पूरे शरीर और मिस्तिष्क को लेना है। माली केवल स्वाभाविक वातावरण

उपस्थित कर देता है। पौधे की जड़ खोद-खोद पर देखता नहीं कि वह कितना बढ़ रहा है। वह सब कुछ पौधे के ही स्वभाव और कियाशीलता पर छोंड़ देता है। इसी प्रकार व्यक्ति के विकास में भी हमें उसी के स्वभाव और कियाशीलता पर निभर रहना होगा। किसी पौधे के विकास में भाली केवल उसकी स्वभाव कीर किया में ही योग देता है। विकास तो पौधे को स्वयं करना है। फ़ोबेल बच्चे की तुलना पौधे से करता है। जैसे एक छोटे पौधे से एक बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है, उसी प्रकार बच्चे से एक बड़ा मनुष्य तैयार हो जाता है। पौधा अपने आप बड़ा होता है। बच्चा भी अपनी आन्तरिक शक्तियों के अनुसार स्वृयं बढ़ता हैं। यदि उसके बढ़ने में स्वाभाविक रूप में हस्त्रचेप किया गया तो उसका ब्यक्तिय नष्ट हो जायगा। कुछ प्रवृत्तियाँ और गुरण बालक के स्वभाव में निहित है। वे उसे उसी प्रकार आगे बढ़ाती रहती हैं जैसे कि बीज में निहित शक्ति पौवे का विकास करती रहती है। बच्चों और पौधों में इस समानता के ही कारण उसके मस्तिष्क में किण्डर-गार्टेन (बच्चों का बाग) का विचार आया। जैसे बाग में माली पौधों के विकास के लिये उचित बातावरण उपस्थित किया करता है उसी प्रकार किण्डरगार्टेन स्कूल में बच्चों का प्रवृत्तियों और रिचयों को समक्त कर अध्यापक को उचित बातावरण उपस्थित किया करता है। किण्डरगार्टेन स्कूल की बच्च की जान है। किण्डरगार्टेन में बच्चों के खेल की व्यवस्था की गई है जिससे उनका स्वाभाविक विकास अविरल गति से चलता रहे।

फ़ोबेल के अनुसार बच्चे की स्वाभाविक किया 'खेल' है। अतः उसके खेल ही में योग देने सं उसका विकास सम्भव है। 'स्वाभाविक किया' को हो फ़ोवेल 'निजो कार्यशीलता' कहता है।

स्रेत का महत्व :---वचे का विकास खेल में योग देने से, खेल पवित्र और श्राध्या-स्मिक, विकास का भाग करना धातक, बचपन खेल के लिए, सन्धपन कार्य के लिए। वह इसी 'निजी क्रिया शीलता' पर ही बच्चे का शिचा रूपो भवन खड़ा करना चाहता है। 'खेल' वचपन की विशिष्ट क्रिया है। इसमें फ़ोबेल श्राध्यात्मिक श्रीर दार्शनिक महत्व देखता है। खेल सबसे पवित्र श्रीर श्राध्यात्मिक क्रिया है। 'मनुष्य के विकास की प्रत्येक श्रवस्था का विशेष मूल्य होता है। श्रतः किसी श्रवस्था के प्रति उदासीन रहना उचित नहीं। प्रत्येक श्रवस्था की हमें रचा करनी चाहिये। मानत्र विकास को निश्चित भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा करना घातक होगा" (एडूकेशन आँव मैन)। विकास में बचपन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। "बचपन केवल बचपन के लिये है। लड़कपन पढ़ने के लिये। बच्च ने जो पहसे क्रियाशीलता के लिए किया उसी को लड़का अब एक निश्चित फल के लिये करेगा।" "यदि क्रियाशीलता से बच्चे को आनंदर मिला तो कार्य से लड़के को प्रसन्नता मिलेगी।" (एडू-केशन ऑव मैन है ४९)।

फ़ोबेल मानसिक विकास की तुलना पौथे के विकास से करता है । जैसे पौधा भीतर से बढ़ता है उसी प्रकार मानसिक ज्ञान और कौशल भीतर से बढ़ता है। मानसिक क्रिया तीन प्रकार

मानसिक विकास:— मानसिक क्रिया—जानना, श्रनुमव करना श्रीर संकल्य करना, इन तीनों के श्रनुसार एक साथ ही श्रभ्यास ।

हो सकता है— ( एडू केशन ऋाव मैन )।

एक देवी शक्ति हमारे कार्यों को सदा नियमित बनाने की चेष्टा करती है। उसके अनुकूल न चलने से ही हमारी अवनति होती है। जिस वस्तु का विकास अपेद्धित है उसके रूप के अध्य-

देवी शक्तिः—इसके श्रनुकृत न चसने से ही श्रवनित,
'दैवी श्रंश' वस्तु की 'सच्ची
कर्म्यना', पूर्ण विकास के बिये
इक्का समम्मना श्रावश्यक,
प्रकृति में श्रविश्व कियाशीबता, शिचा का सचा रूप
कियाशीदता, परिश्रम श्रीर
शम्यवसाय में ईश्वर के समान
होना।

। जिस वस्तु का विकास अपेचित है उसके रूप के अध्य-यन से ही हम उस देवी शक्ति को समभ सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य का विकास अपनी क्रियाशीलता के अनुसार अन्दर से होता है। शिचा को यही समस्या और उद्देश्य है। दूसरा हो ही नहीं सकता (ण्डूकेशन ऑव मैन १३)। सब का अस्तित्व ईश्वर से ही है। जो देवी अंश चराचर में व्याप्त रहता है वहीं उस वस्तु की 'सच्चो कत्यना' है। यदि हम अपनी 'सच्ची कत्यना' को सममने की चेष्टा करें तो हमारा विकास अपने आप हो जायगा और ईश्वर की प्रकृति भी हमारो समभ में आ जायगा। बच्चे के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक है कि हम उसकी 'सच्ची कत्यना' को समम्बें। फ़ोबेल के अनुसार इसे सममने के लिए हमें ईश्वर के विभिन्न कार्यों का अध्ययन करना है। ''स्ष्टि में, प्रकृति

की होती है-जानना, अनुभव करना और संकल्प करना।

मानसिक विकास में इन तीनों प्रवृत्तियों के अनुसार अभ्यास

देना होगा। जैंसे पौधे की शाखाओं और पत्तियों के विकास

के लिए एक साथ ही माली प्रयत्न करता है, उसी प्रकार

हमें ऐसा अभ्यास देना है कि ये मानसिक प्रवृत्तियाँ एक

साथ ही क्रियाशील रहें। तभी मस्तिष्क का अनुरूप विकास

श्रीर संसार के कम में तथा मानव जाति की उन्नति में ईश्वर ने शिचा के सच्चे रूप की श्रीर संकेत किया है।" सृष्टि श्रीर प्रकृति के अध्ययन से हमें हर स्थान में क्रियाशीलता दिखलाई पड़ती है। इसी क्रियाशीलता की श्रीर ईश्वर ने संकेत किया है। स्पष्ट है कि शिचा का सच्चा रूप क्रियाशीलता है। श्रातः 'चेतन रहना', 'क्रियाशील रहना' श्रीर 'विचारना' हमारे विकास के लिए नितान्त श्राव-श्यक है। शिचा का उद्देश व्यक्ति में यही गुण लाना है। फ़ोबेल हमें ईश्वर से सीखने के लिये कहता है। ''श्वर हमें उत्पन्न करता है वह निरन्तर कार्य करता रहना है।" परिश्रम श्रीर श्रध्य-वसाय में हमें ईश्वर के सदृश होना है।" (एड्केशन श्राँव मेंन ६२३)

रुचि के अर्विभाव के लिये बच्चे के स्वाभाविक कार्यों में योग

देना है। यदि एक बार स्वामाविक प्रवृत्ति को क्रियाशील

बना दिया गया तो रुचि जाग उठेगी, और इस तन सन से

कार्य में दत्तचित्त हो जायँगे। स्वाभाविक प्रवृत्ति, रुचि

श्रीर भावनाका महत्व बच्चेकी शिक्वा में सममानेके

कारण फोबेल की गणना श्रेष्ठ शिचा सुधारकों में होती है।

वत्त मान शिका क्षेत्र में फ़ोबेल के इसी विचार को कार्या-

हरवार्ट के सहृश्काविल भी बच्चे की रुचि का ध्यान रखता है। परन्तु दोनों दो तरह से सोचते हैं। रुचि उत्पन्न करने के लिए हरवार्ट बालक के पुराने विचारों से नये विचारों का सम्बन्ध कि के लिये स्वाक्षाविक स्थापित करना चाहता है। फोबेल का विश्वास है कि

कि के लिये स्वासाविक कार्यों में बोग देना, रुचि को समस्रने के लिये खेलों का अध्ययन, खेलों द्वारा ही क्यों को सामाजिक अनुभव देना, छोटे बच्चों की शिचा के लिए खेल सर्वोत्तम साधन, खेल में उद्देश्य डालना।

वह श्य डालना । निवत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यदि बच्चों की स्वामाविक रूचि और प्रवृत्ति का चित्र देखना हो तो उनके 'खेलों' का अध्ययन करना चाहिये। खेलना उनका सहज स्वमाव है। अतः खेलों द्वारा ही उन्हें सामाजिक अनुभव दिया जा सकता है। मॉनटेन के अनुसार खेल बच्चों की सबसे गम्भीर किया है। लॉक भी अच्छी आदतें डालने के सम्बन्ध में बच्चों के खेल का सदुपयोग करने के लिये कहता है। कहना न होगा कि फ़ोबेल इन विचारों से पूरी तरह सहमत है। इसलिये उसने छोटे बच्चों की शिच्चा के लिये खेल को सबसे उत्तम साधन सममा। फलतः उनके खेलों में वह सामाजिकता लाना चाहता है। उनमें वह एक उद्देश्य डालना चाहता है। उसका विश्वास था कि यदि उपयुक्त उपकरणों से उनकी खेल प्रवृत्ति को हम एक निश्चित उद्देश्य की ओर नहीं ले आते तो उनका ठीक विकास नहीं हो सकेगा।

यह सममना हमारी भूल है कि बच्चे से जो कुछ कहा जाता है उसे वह भट करने लगता है। उसका श्रपना श्रलग व्यक्तित्व होता है। जिसमें उसकी रुचि हुई उसी खोर वह श्राकर्षित होता है।

आत्मिकिया— ( सेल्फ् ऐक्टीविटी )—वच्चे वा व्य-क्तिरत, उसके सभी कार्य किंच के अनुसार हो, उसका कार्य बिना उद्देश्य के नहीं, अध्या-पक की इच्छा को स्थान नहीं, अपनी विक्रम्बता की स्वा। वह बिना किनी उद्देश्य के श्रनुकरण नहीं करता । वास्त-विकता को पहचानने के लिए हो वह ऐसा करता है। फ्रोबेल बालकों की शिचा में श्रध्यापक की इच्छा को स्थान नहीं देता। उसके लिये 'श्रात्म-क्रिया' ही सबसे बड़ा शिच्चक है। इसी से बचा श्रात्म झान प्राप्त कर सकता है। स्वभावतः प्रत्येक बालक श्रपने व्यक्तित्व की रचा करना चाहता है। समान वातावरण में एक ही वस्तु हम कई बालकों को साथ ही पढ़ा सकते हैं। पर उनके विकास में समानता न होगी।

प्रत्येक अपने स्वभाव की विलच्चणता की रचा करता है। यदि इस रचा में वह सफल हुआ तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास होगा। यह विकास हो उसका आत्मझान है। शिचा का उद्देश्य बच्चे को इस आत्मज्ञान का देना है।

, फ़ोबेल पेस्तालॉजी के सदृश् निरीचण का पचपाती नहीं। वातावरण की वस्तुश्रों के सम्ब-न्थ में 'सोचना' सिखलाने के लिये पेस्तालॉज़ी ने निरीचण पर बल दिया। फ़ोबेल ने देखा कि फ़ोबेज निरीचण का पच- निरीचण करने में केवल मस्तिष्क ही क्रियाशील रहता है। पाठी नहीं, क्वोंकि केवज़ मस्ति- इसलिये धीरे-धीरे रुचि का लीप हो जाता है और 👣 ही क्रियाशील. माता-पिता के स्वभाव के सार को श्रपनाना. ईश्वर धौर प्रकृति के भाव को श्रपनाना, कुटुम्ब श्रीर मानवता के स्वभाव का प्रतिनिधित्व. संरत्नेषणात्मक क्रियाशीवता ।

कियाशीलता भी रुक जाती है। फलतः विकास भी वहीँ अवरुद्ध हो जाता है। फ़ोबेल कहता है कि हमें केवल बाहर से लेना ही नहीं है, अपित भीतर से बाहर भी देना है। बचा हर समय क्रियाशील रहता है। कोई नई वस्त देखता है तो उसकी परीचा करने के लिए व्याकुल हो उठता है। \* कभी इसको छना, उसको टेढा करना, इसको खींचना, उसको तानना उसका सरल स्वभाव है। ढंग से अनुशासित कर दी जाय तो उसे बड़ा यदि उसकी यही क्रियाशीलता उचित त्रानन्द त्राता है। वचा त्रपनी क्रियाशीलता से ही शिचा ग्रहण करता है। यदि हम वच्चे को योग्य बच्चा बनाते हैं और लड़के को योग्य लड़का तो वह योग्य युवक उसी प्रकार हो जायगा जैसे कि उचित ध्यान देने पर एक छोटा पौधा वृत्त हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक अवस्था पर हमें ध्यान देना है। एक की उन्नति दूसरे पर निर्भर है। फ़ोबेल इसी प्रकार का आन्तरिक सम्बन्ध प्रत्येक वस्तु में देखना चाहता है। वह सभी वस्तुत्रों की उत्पत्ति देवी समभता है। अतः प्रत्येक वस्तु में उसे ईश्वरीय एकता का आभ्रास होता है। वह कहता है- 'बालक को अपने विकास में माता-पिता के स्वभाव का सार अपनाना है। मनुष्य को ईश्वर का पुत्र होने के नाते ईश्वर और प्रकृति के भाव को ऋपनाना है। बालक को कुड़न्व का सदस्य होने के नाते कुड़न्व के रूप और स्वभाव का प्रतिनिधित्व करना है। मनुष्य को मानव समाज का सदस्य होने के नाते मानवता के परे स्वभाव और रूप का प्रतिनिधित्व करना है।" बच्चे की यह संश्लेषणात्मक क्रियाशीलता सभी

्फ्रोबेल ने देखा कि 'गाना', 'संकेत करना' तथा कुछ 'बनाना' बचों का सरल स्वभाव है। इन्हीं के द्वारा वह अपने विचारों को प्रगट करता है। उसके श्रादर्शी और भावनाओं को समभने

नई शिचा प्रणाली:-गाना, संकेत करना और बनाना सर्व स्वभाव-इसका उचित श्रायोजन करना नितान्त भ्रावश्यक, बच्चे की शिचा इन्हीं साधनी द्वारा. सामने वास्तविकता उपस्थित करने की चेष्टा, ये चेष्टार्ये एक इसरे पर निर्भर, शिचक केवज निरीचढ ।

वस्तुओं के साधारण स्वभाव की और संकेत करती है।

के लिए उनके इन स्वाभाविक क्रियाओं को समभना नितान्त श्रावश्यक हैं। फला: उनके लिए उचित श्रायोजन करना उसके विकास का फोबेल को सर्वोत्तम साथन प्रतान हुआ। वह अपनी शिक्षा प्रणाली में 'गाना', 'संकेत' तथा 'वनाने' को भला भाति स्थान देता है। बच्चे को यदि कुछ सिखलाना है तो उसे इन्हीं साधनों द्वारा सिखलाना चाहिए। उसके सभी त्रंगों को उचित अभ्यास देना है। उसके हाथ, आँख और कान का विकास उसे कुछ कार्य देने से किया जा सकता है। यदि इतिहास की किसी घटना का ज्ञान देना है तो उसे गाना, कहानी तथा छोटे नाटक के रूप में उसके सामने रखना चाहिए। कहानी कहने की प्रणाली ऐसी हो मानी बच्चे के ही स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है। गाना इतना सरल

<sup>\*</sup> मेरी तीन साल की एक भतीजी है। मेरे पढ़ने के कमरे में आने पर उसकी एकमात्र इच्छा होती है मेरी वस्तुओं की परीक्षा करना। कभी पुस्तक उठाती है, कभी वडी, कभी कत्तम, कभी कुछ, कभी कुछ। एक बार तो वह उस्तरे से अपना कपोल काटते वची। पाठकों को भी वची के विषय में ऐसा ही अनुभव होगा।

हो कि बचा भी उसमें सरलता से भाग ले सके। घटना का कुछ तात्पर्य कागज अथवा मिट्टी के खेल की वस्तुएँ बनाने से स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार बच्चे के सामने 'वास्तविकता' उप-रियत करने की चेष्टा करनी चाहिये। तभी उसके 'विचार-शक्ति' का विकास हो सकता है। फ़ोबेल के अनुसार बच्चे की ये चेष्टाएँ बिलकुल स्वाभाविक हैं। वे एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं हैं। वे एक ही सूत्र में बधों हैं, क्योंकि उनसे बचा अपने व्यक्तित्व को हमें दिखलाता है। इन चेष्टाओं के लिए शिक्तक को केवल श्रायोजन कर देना है। उसे उपयुक्त गाने तथा चित्र चुन देने हैं और वस्तुओं के बनाने में थोड़ा संकेत भर कर देना है। बचों के साथ कभी कभी गा भी देना है जिससे श्रपनी गाने की शक्ति तथा एक प्रकार के सामाजिक व्यवहार का अनुभव कर सकें। पेस्तालॉज़ी के सदृश फोबेल भी शिक्षक को केवल एक निरीचक ही मानता है जिसमें बचों के प्रति सहानुभति. मेम और दया कट-कट कर भरी हुई हैं।

'उपहार' और 'कार्य':— भ्रपने दाशंनिक विचारों की भित्ति पर, सामृहिक खेल, डपहार के जुनाव में बच्चे के विकास का ध्यान, बच्चे के कार्य का स्वाभाविक होना यावस्यक ।

'गाने', 'संकेत करने' तथा 'बनाने' तक ही बच्चे की शिचा नहीं सीमित हो जाती है। ्रकोवेल उनके लिये कुछ उपहार (गिक्ट्स) श्रीर 'कार्य' (श्रॉक्रिपेशन्स) का भी श्रायोजन करता है। उन्हें कार्य शीलता देने के लिये उपहार दिये जाते हैं। ये उपहार विश्वौने के काम में लाने के लिए लकड़ी, कागज या कपड़े इत्यादि की बनी हुई कुछ वस्तुएँ होती हैं। इनसे जिस कियाशीलता की श्रोर संकेत मिलता है वही उनके लिये 'काय' हैं। खेल के उपकरणों को चुनने में फ्रोबेल ने बहुत सोच कर काम किया है। उनका चुनाव वह अपने टार्शनिक विचारों की भित्ति पर करता हैं। इन उपहारों के अतिरिक्त वह कुछ सामृहिक खेल भी वचीं को खिलाना

चाइता है, जिससे उनमें कुछ अधिक क्रियाशीलता आ जाय। उन्हें गोलाकार खड़ा करा के कुछ खेलें खेलाना चाहिए। तीन साल के बचों के लिए मिट्टी के कुछ नमूने तथा कागुज़ को मोड कर कुछ चित्र बनवाना बड़ा हर्षप्रद होता है। 'उपहारों' के चुनने में भी फोबेल का एक सिद्धान्त था। उटपटाँग चुनाव उसे पसन्द्र नहीं । प्रत्येक त्रवस्था के त्रनुसार 'उपहार' चुना जाना त्रावश्यक हैं । उनके चुनाव में बच्चे के विकास का ध्यान रखना है। एक अवस्था के 'उपहार' को दूसरी अवस्था के 'फउहार' की ओर संकेत करना है और दोनों का आन्तरिक सम्वन्ध भी स्पष्ट होना चाहिये। इन 'उपहार' श्रीर 'कार्यों' में फ़ोबेल को जीवन श्रीर प्रकृति के नियम दिखलाई पढ़ते हैं। दोनों में वह व्यक्तित्व विकास के लिए साधन देखता है। प्रायः सभी सामाजिक सुधारकों का यह मत रहता है कि कार्ब से ही व्यक्ति आत्मतुष्टि और आत्मबोध पा सकता है। आत्मवोध से ही उसे सुख और शान्ति प्राप्त हो सकती है। फ्रोबेल भी इसी मत का अनुयायी था। उसका विश्वास था कि अपने में दैवी शक्ति को समक्तने के लिये मनुष्य, को निरन्तर काम करते रहना चाहिये। परन्तु इसको सममने के लिये कार्य में स्वाभाविकता का होना नितान्त त्रावश्यक है। यदि व्यक्ति को विवश होकर कुछ कार्य करना पड़ा तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं। फलतः फ़ोबेल बच्चे के 'कार्य' को स्वाभाविक बनाना चाहता है। वह खेल के रूप में ही उससे कार्य कराना चाहता है।

कार्यशीलता ले आने के लिए फ़ोबेल स्कूलों में शारीरिक परिश्रम का समावेश करना चाहता है. क्योंकि विना इसके व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं। "प्रत्येक वचा, बालक, और

٢

स्कूल की पाठ्यवस्तु:--शारीरिक परिश्रम, चित्रकारी, प्रकृति ग्रध्ययन, बागवानी, प्राक्रतिक विज्ञान, गिष्त, भाषा, कला, धर्म, धार्मिक शिचा।

युवक को, जीवन की चाहे जैसी स्थिति में हो, प्रतिदिन दो एक घण्टे कुछ वस्तुएँ बनानी चाहिए। .....केवल पुस्तकीय शिका से बालकों में क्रियाहीनता आ जाती है। इस प्रकार मानव शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग अविकसित रह जाता है"—( एड्केशन श्रॉब मैन § २३)। इसके श्रतिरिक्त कछ चित्रकारी, प्रकृति अध्ययन तथा बागवानी भी त्रावस्यक है। हरवार्ट के सदृश फ़ोबेल भी बहुमुँखी

विकास चाहता है। परन्तु उसके साधन में मतभेद है। शिचा पाठ्य-वस्तु में प्राकृतिक विज्ञान, गणित, भाषा, कला, धर्म और धार्मिक शिक्षा का समावेश आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश प्रत्येक इनकी को कलाकार नहीं वनाना है। परन्तु इन सब विषयों को जानना मनुष्य का स्वभाव-सा है। सहायता से ही ऋपनी विलच्च णतानुसार वह ऋपना पूर्ण विकास कर सकता है।

परन्तु .फोबेल की वास्तविक प्रसिद्धि तो उसके किण्डरगार्टन पर है। अतः उसके 'उपहारों' श्रीर उनके साथ 'कार्यशीलता' का उल्लेख करना श्रव श्रावदयक है। सर्व प्रथम बच्चे को ऊन के

प्रथम उपहार-उन के रंग विरंगे छः गेंद में श्रपने जीवन की समानता का ग्रामास।

रंग विरंगे छः गेंद दिये जाते हैं। गेंदों को लुढकाना 'कार्य शीलता' है। उनके सम्पर्क से बचा रंग, रूप, गति तथा 'वस्त विशेष' का ज्ञान प्राप्त करता है। फ्रोंबेल का विश्वास था कि 'उपहार' और 'कार्य' में निहित दार्शनिक विचारों का बच्चों पर प्रभाव पड़े विना न रहेगा। वनसे उसके मस्तिष्क और जीवन के विकास में अवस्य सहायना भिलेगी। गेंद स्वयं हीं स्थिरं हो जाना है, सरलता से वृम सकता है। लचीला है. कोमल है, चमकदार है और गरम है। फ्रोबेल का अनुमान है कि बचा गैंद में अपने जीवन की समानता का आमास पा सकता है। उसमें वह अपनी शक्ति और क्रियाशीलता देख सकता है। इन

सबकी एकता वह अपने जीवन में भी उसी प्रकार पा सकता है जैसे कि उपयक्त गुणों की एकता गैंद में निहित प्रतीत होती है। दूसरे उपहारों में एक लकड़ी के बने हुए त्रियात, परिधि (स्फीयर) तथा 'नलाकार

दूसरी भेंट-त्रिवात, परिधि तथा नजाकार, प्रकृति तथा सुष्टि के नियम का श्राभास. 'नबाकार' में स्थिरता और श्वस्थिरता का सामञ्जस्य, दो भिश्व वस्तुओं की एकता का उदाहर्या ।

( सीलिण्डर ) हैं । इन वस्तुत्रों के साथ खेलने में बच्चे को प्रकृति तथा ईश्वर की सृष्टि के नियम का आभास मिल सकता है। वह देखना है कि त्रिघात स्थिर है, गोल अस्थिर है और 'नलाकार' एक स्थिति में स्थिर श्रीर दूसरी में श्रस्थिर है। इससे बच्चा यह समभ सकता है कि 'नलाकार' में 'स्थिरता' और अस्थिरता का सामक्षस्य है। दो भिन्न वस्तुत्रों की एकता का उदाहरण उसके सामने प्रत्यच है। अतः अपने विभिन्न अवयवीं और शक्तियों के विकास की एकता में उसका विश्वास हुट हो सकता है। फ़ोबेल के इन दार्शनिक विचारों को समम्मना सरल नहीं। अबोध बालक के लिये ये गृढ़ विचार कैसे आह्य होंगे यह

सममना कठिन है। परन्तु फोबेल की प्रणाली इन विचारों के कारण ही त्राज इतनी प्रसिद्ध है। तीसरे उपहार में एक बहुत बड़ा लकड़ी का त्रिघात है। यह आठ भागों में विभाजित है। इन आठ भागों से खेलते हुए बैंच, सीढी तथा मेज इत्यादि बनाना 'कार्यशीलता' है । इसमे

तीसरा उपहार:-- बक्दी का त्रिवात-श्राह आगों विभाजित, 'संपूर्ध' श्रीर 'भाग' श्रान्तरिक सम्बन्ध सममता अविरत विक्रित होने का आसास; चौथे, पाचवें श्रीर छठे उपहार में बड़ी भीर छोटी क्रवडली.-सतह रेखा श्रौर विन्द की करूपना, कार्यशीलता की श्रोर श्रध्यापक को संकेत करना ।

बच्चा 'सम्पूर्ण बस्तु' और उसके भागों के आन्तरिक सम्बन्ध को समभ सकता है। त्रिघात में बच्चा अविरल विकासित होने का भी आभास पाता है। चौथे, पांचवें और छठे उपहारों में 'पाटी' (टैबलेट ) 'छडी' (स्टिक ) और 'छोटी कुण्डली' (रिङ्ग) है। इन वस्तुओं से फ्रोबेस बच्चे को 'सतह', 'रेखा' तथा 'विन्द्' की कल्पना देना चाहता है। 'उपहारों' को देने से ही श्रध्यापक का कार्य समाप्त नहीं हो जाता । उन्हें देने के बाद उनके सम्बन्ध की कार्यशीलता की श्रीर वह संकेत करता है। कभी-कभी कार्य को स्वयं करके दिखा देता 'है, अथवा वस्तु सम्बन्धी गीत को लगता है, जिससे कि बच्चे उचित भाव अपने में लासकें।

फ़ोबेल के समय में दार्शनिकों का विश्वास था कि किसी गुण का विकास उसके फ़ोबेल की 'विनय भावना की धारणाः-गुगका विकास उसके श्रम्यास से ही, कुप्रबु-त्तियों को कियाशील न होने देना, इच्छाशक्ति का प्रवत्न होना

श्रभ्यास से हो सकता है। फलतः फावेल ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुप्रवृत्तियों को यदि कियाशील होने का अवसर न दिया जाय तो उनका नाश अपने आप हो जायगा। यदि वच्चे की प्रवृत्ति 'गुरा' के ही श्रीर लगाई गई तो बराई का भाव ही उसके मन में न त्राने पाबेगा। त्रात: शिचक को चाहिये कि वह वच्चों के सामने कोई अनुचित अवसर ही न आने दे। फ्रोंबेल का श्रात्म-नियन्त्रण पर भी पूरा विश्वास था। कुप्रवृत्ति को रोकने के लिये वह इच्छा शक्ति को प्रवल बनाना

चाहता था ।

फ़ोबेल ने कहा हैं, ''मानव स्वभाव का रूप बचपन में हम जैसा देखते हैं, और उसके लिए जैसी शिद्धा की श्रावश्यकता है उसके प्रति मेरे विचारों को संसार कराचित शताब्दियों बाद

आलोचना:-- फोबेब के निर्माय ठीक, पर उसके कारण भ्रमात्मक, श्राध्यात्मिक दृष्टि-कोशा, सीन्दर्श भावना की कमी ं नहीं, दृष्टि: ध्वनि श्रौर स्पर्शे-न्द्रिय की शिक्षा पर ध्यान।

समभेगा।" एक० डब्लू० पार्कर का कथन हैं कि ''किण्डर-गार्टेन उन्नीसवी शतान्दी का सबसे महत्वपूर्ण शिचा सुधार हैं।'' कोर्टहोप कुछ और ही कहते हैं, "किण्डरगार्टेन' विना किण्डरगार्टेन के विचार के प्रयोग किया जाता है। वह बिना त्रात्मा के शरीर सा है। इसका हास शीव हो जायगा।" डा० जेम्सवार्ड कहते हैं. "किण्डरगार्टेन को समऋने वाले उससे प्रशंसनीय फल दिखला सकते हैं।

परन्तु यह निष्प्राण यन्त्र के समान प्रतीत होता है। बच्चे के व्यक्तित्व विकास का स्थान इसमें बहुत कम है, क्योंकि उन्हें प्रारम्भ में ही सभी खेल खेलने की दे दिये जाते हैं।" इन महानभावों को उक्तियाँ अपने सीमित स्रेत्र में कुछ सत्यता रखती हैं। परन्तु शिद्धा स्रेत्र में फ़ोबेल की महत्ता में उन्हें भी सन्देह न होगा। विचार पूर्वक देखने से प्रतीत होगा कि फ़ोबेल के निर्णय सभी ठीक होते हैं, पर अपने निर्णय का जो कारण वह बतलाता है वह साधारणत: वाह्य नहीं प्रतीत होता।

मनोवैज्ञानिक प्रगति [ १५%

फ़ीबेल का दृष्टिकीण मनीवैज्ञानिक न होंकर आध्यात्मिक हैं। पर वह अपने विचारों को क्रमबद्ध न कर सका। अतः उसकी गणना दार्शनिकों में नहीं होती, यद्यपि शिक्षा सुपारकों में उसकी गणना दार्शनिकों में नहीं होती, यद्यपि शिक्षा सुपारकों में उसकी गणना दार्शनिकों के सदृश् ही की जाती है। बहुत से लोगों का कहना है कि फ़ोबेल जिन चित्रों और गानों का प्रयोग करता है वे अच्छे नहीं है। उसमें सौन्दय का अभाव है। पर फ़ोबेल का यह ताल्पय नहीं कि सदा उन्हीं चित्रों और गानों का प्रयोग किया जाय। समय और आवश्यकतानुसार उनके परिवर्णन करने में उसे विरोध नही। प्राचीन शिक्षकों के सदृश् उसे सौन्दर्य से प्रेम था। फलतः बचों के सभी ध्वनि और गित में वह एक 'लय' लाना चाहता हैं। अत्रपव उसने उनके खेलों में संगीत और कविता की सहायता ली। दृष्टि, ध्वनि और स्पर्शेन्द्रिय को शिक्षा पर उसने विशेष ध्यान दिया। पेस्तालॉजी के सदृश् उसने भो स्वानुभृति को ज्ञान का आधार माना।

, फ़ोबेल अपनी एकता की कल्पना को बंदुत दूर तक ले जाता है। जहाँ एकता की सम्भावना नहीं नहाँ भी वह उसे खोजना चाहता है। उसका 'भिन्नता' और 'विकास' का सिद्धान्त असंबद्ध

एकता की कल्पना बहुत दूर तक, 'मिश्वता' और विकास' सिद्धान्त असंबद्ध, ज्ञान और अनुभव अन्तर्भेरणा से नहीं, उसके शिक्षा विचार दार्शनिक सिद्धान्तों पर अवस्थित, छोटे बच्चों की शिक्षा पर घ्यान आकर्षित किया, खेल की सहा-बता से नई शिक्षा प्रसाली, वर्षमान शिक्षा पर उसका प्रभाव। प्रतीत होता है। विकास तो धीरे धीरे होता है। वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर कूदता नहीं। विकास तो रूप के परिष्कृत होने से होता है। कावेल ने विकास का उदगम स्थान आन्तरिक माना है। उसके अनुसार झान और अनुभव अन्तर्भेरणा से प्राप्त होता है। उसका ऐसा विचार ठीक नहीं। वस्तुतः आन्तरिक विकास में वाह्य उत्तेजना का वहुत वहा हाथ है। फ़ोबेल के सभी शिचा विचार उसके दार्शनिक सिद्धान्तों पर अवलम्बित है। साधारण व्यक्ति को उसके विचार बोधगम्य नहीं भी हो सकते। परन्तु वह उनकी वास्तिकिता में कुछ विशिष्ट व्यक्ति शानित और सुख का अनुभव कर सकता है। फ़ोबेल ने प्रथम बार छोटे वचों की शिचा की और लोगों का ध्यान आवर्षित किया। उसके पहले उनकी शिचा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था।

बच्चों के लिये उसने खेल की सहायता से एक नई शिचा प्रणाली दी। यह सत्य है कि फ़ोबेल अपने सिद्धान्तों को किण्डरगार्टेन के आगे कार्यान्वित नहीं कर पाया। परन्तु वर्त्तमान शिचा विशेषज्ञ उसके बहुत से सिद्धान्तों से सहमत हैं। 'स्वाभाविक क्रियाशीलता' 'सहकारिता' शारीरिक परिश्रम आदि को शिचा कार्यक्रम में समावेश करते समय फ़ोबेल से ही प्रेरणा लेनी होती है।

फ़ोबेल के सिद्धान्तों का प्रभाव उन्नीसवीं शताब्दी के ऋन्त होते-होते योरप तथा अमेरिका में चारों और फैल गया। कर्नलपाकर के प्राथमिक स्कूलों में फ़ोबेल का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई

फ़ोबेल का प्रभाव :— कर्नबपार्कर श्रीर ट्यूई पर प्रभाव, योरप में किच्डरगार्टेन के प्रचार में सरकारी सहायता नहीं, स्वतन्त्र संस्थाओं में श्रीक क्वि, फ़ान्स, इक्सवैयड। क प्राथमिक स्कूला में , कांबल का प्रमाव स्पष्ट । देखला के पड़ता है। शिचा का सामाजिक दृष्टिकीए तथा बचों की कियाशीलता आदि भावों को शिचा में लाने में वह , फोबिल से ही प्रभावित दिखलाई पड़ता है। शिकागों में ड्यूई के स्कूलों में व्यवसायिक कार्यों के समावेश में भी , फोबेल की ही आतमा बोलती है। योरप में किण्डरगार्टेन के प्रचार में , फोबेल के अनुयायियों का प्रधान हाथ था। इसमें वैरानेस वान बूलो प्रधान थी। योरप के विभिन्न देशों में अमगण कर

किण्डरगार्टेन की उपयोगिता सिद्ध करने में उसने अथक परिश्रम किया। उन्नीसवीं शताब्दी तक पशा में किण्डरगार्टेन का विशेष प्रचार न हो सका। साधारणतः किण्डरगार्टेन को विभिन्न देशों ी सरकारों से अधिक सहायता न मिल सकी। सरकार ने उसे अपनाया नहीं, परन्तु स्वतन्त्र संस्थार्थे इसके प्रचार में अधिक रुचि लेने लगीं। पश्चिमी योरप में अब प्रायः सभी स्थानों पर किण्डरगार्टेन सिद्धान्तों में शिष्तकों को शिष्ता दी जाती है। फ्रान्स में छोटे बच्चों की शिष्ता व्यवस्था बड़ी ही अच्छी है। यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी शिष्ता पद्धित में किण्डरगार्टेन की प्रधानता है। परन्तु छोटे बच्चों की शिष्ता वहाँ दो वर्ष से ही प्रारम्भ कर दी जाती है। और इनकी शिष्ता में फ्रोबेल का प्रभाव स्पष्ट है। १८७४ ई० के पहले इक्लैण्ड में किण्डरगार्टेन का विशेष प्रचार न था, यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ही लोग वहाँ फ्रोबेल के सिद्धान्तों से भलीमाँति परिचित हो चुके थे। अब तो इंगलेण्ड में किण्डरगार्टेन छोटे बच्चों की शिष्ता का एक अंग माना जाता है।

उपयुंक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि फ़ोवेल ने पेस्तालां ज़ी के ही विचारों को आगे बढ़ाया, परन्तु दोनों में हमें भेद मिलता है। इसका कुछ संकेत ऊपर किया जा चुका है। पेस्तालां जी पेस्तालां जो प्रेंगे प्रमेखेल केवल धार्मिक प्रवृत्ति ही का था। उसके अपने पेसे दार्शनिक करता। मनोविज्ञान में भी उसकी पर्याप्त प्रगति न थी। उसके दार्शनिक अथवा मनोधिज्ञानिक सिद्धान्त 'ऑग्न्स्वाङ्ग' तक ही सीमित थे। फ़ोवेल का अपना दार्शनिक विचार था। उसी पर उसने शिच्चा सिद्धान्तों को अवलिचत किया। अपने दार्शनिक विचारों के सामने 'शिच्चक फ़ोवेल' छिप जाता है। किन्तु पेस्तॉलाजी हर समय हमारे सामने शिच्चक के ही रूप में आता है। श्री रावर्ट उलिच का कहना है कि ''फ़ोवेल अपने धार्मिक अनुभवों में हरवार्ट से अधिक पेस्तालाज़ं के समीप आता है। परन्तु अपनी अन्वेषण शक्ति में वह पेस्तालाज़ी से अधिक हरवार्ट के निकट दीख पड़ता है।"

हरबार्ट ने शिच्कं को ब ब्वे से अधिक प्रधानता दी। फ़ोबेल इसके विपरीन बच्चे को प्रधानता देता है। इरबार्ट नए विचारों को पुराने विचारों से जोड़कर बच्चे का विकास वाह्य उत्तेजना पर अवलम्बित करता है। फ़ोबेल बच्चे के विचारों को न जोड़कर उसकी नई रुचि को पुरानी से जोड़ना चाहता है। बच्चे का अनुसब, रुचि और क्रियाशीलता उसकी शिचा का प्रधान साधन है। हरबार्ट के अनुसार बच्चे का नैतिक विकास कच्चा के उचित अध्यापन से ही सम्भव है। फ़ोबेल के अनुसार उसका विकास उसकी स्वाभाविक क्रियाशीलता पर ही अवलंबित है। हरबार्ट विशेषकर मानसिक शिचा पर बल देता है। फ़ोबेल भावनाओं की शिचा को महत्व देता है।

अधोलिखित फ़ोबेल के शिचा सिद्धान्तों के सार कहे जा सकते हैं :—

१—प्रकृति और मानव जीवन में एकता है।

२—हर स्थान पर ईश्वर न्याप्त है।

३—वस्तुओं का अस्तित्व 'दैवी एकता' में है।

४—विकास सावलीकिक नियमानुसार होता हैं।

५—बच्चे और पौधे के विकास में समानता हैं।

- ६—मस्तिष्क 'क्रियाशीलता' हैं, जानना, श्रतुभव करना श्रीर संकल्प करना इसका प्रधान कार्य है।
- ७—शिचा का उद्देश्य प्रकृति, मानव जाति और ईश्वर का ज्ञान देकर शरीर और आत्मा को बन्धन से मुक्त करना है।
- द--- क्रियाशीलता और अभ्यास से ही विकास सम्भव हैं। विकास सदा एक क्रम से होता है।
  - ९-शिदा का रूप कियाशीलता है।
  - १०--खेल बच्चे की स्वाभाविक क्रिया है। अतः वह उसकी शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है।
  - ११-- रुचि के त्राविभाव के लिए बच्चे के स्वाभाविक कार्य में योग देना है।
- १२—बच्चे की शिचा में अध्यापक की रुचि को स्थान नहीं । 'आत्म क्रियाशीलता' हो उसका सबसे बड़ा शिचक है।
- १३—शिचा भावी जीवन के लिए तैयारी नहीं हैं, वरन् उसका तात्पर्य वातावरण के सामूहिक जीवन में भाग लेना है। 'स्कूल' समाज का छोटा रूप है।
- १४—'उपहार' वास्तविक सत्य को स्रोर संकेत करता है। उसकी सद्धायता से बचा अपने स्वभाव को समम सकता है।
- १५--गाना, संकेत करना, बनाना और बोलना बच्चे का सरल खभाव हैं। अतः उसकी शिक्षा में इनका समावेश आवश्यक है।
- ' १६—शिच्चक केवल निरीचक है, जिसमें बच्चे के प्रति सहानुभृति कूट-कूट कर भरां हुई होनी चाहिये।
  - १७-कुप्रवृत्तियों को अवसर न दिया आय तो उनका लोप अपने आप हो जायगा।
- १८—बच्चे की 'श्रात्म क्रियाशीलता' का उसके सामाजिक तथा नैतिक विकास में उपयोग करना है।

## सहायक पुस्तकें

**१--मनरो**: 'ए टेक्स्ट बुक इन द हिस्ट्री श्रॉब एडूकेशन।

२---ग्रेव्स: 'ए स्टूडेण्ट्स हिस्ट्री ऑव एड्सेशन'--अध्याय,-२२,२४ ( मैंकमिलन क० )

**३—कवरली :** 'दी हिस्ट्री श्रॅान एडूक्तेशन'—ऋध्याय—२१, २८

%— ,, : 'र्राडिङ्ग् ज़ इन द हिस्ट्रो श्रॉव एडूकेशन, श्रध्याय—२१—-२६७, २७० ( होटन मिफलिन क० )

४--हार्डी: 'ट्र्थ एण्ड फैलेसी इन एड्र्केशनल थियरी.--अध्याय, २ (कैम्बिज यू० प्रे०)

६—रस्क: 'दी डॉक्ट्रिन्स च्रांव द घेट एड्केटर्स"—न्नश्थाय ९-११ ( मैकिमिलन )

७-उलिच: 'हिस्ट्री ऑन एडूकेशनल थाट" पृष्ठ २५८-२९१ ( अमेरिकन नुक क०)

द---क्विक: 'एड्कोशनल रीफाँमर्स: अध्याय--१६,१७ ( लॉङ्ग मैन्स)

**६--- फ़ोबेल :** ( श्रनुवादक जैरविस ) 'एड्सेशन बाइ हेवलप्मेण्ट' ( एपलिटन )

१०--पेस्तालॉजी फोबेल तथा हरबार्ट की रचनाएँ।

११--बरनार्ड: 'पेस्तालॉर्ज़ी ऐण्ड पेस्तालॉजियनिस्म' ( न्यूयार्क १८७५ )

१२— क्रुसी: ''लाइफ पेण्ड वर्कस श्रॉव पेस्तालॉज़ी (न्यूयार्क १८७५)

**१३--पाकरें :** 'मॅाडर्ने एलेमेण्टरी एड्सेक्शन ( गिन, १९१२ ) ऋध्याय १३-१६ ।

**१४-पिनलॉक, ए०:** पेस्तालॉज़ी पेण्ड द फ्राउन्डेशन श्रॉव द एलेमेण्टरी स्कूल (स्क्रिवर १९०१)

१४—लेङ्ग : अपरसंप्शन—( न्यूयार्क, १८९२)

**१६-फ़िलकिन:** 'हरबार्टस साइन्स ऋॉवृ एडूकेशन।

१७-हैरिस, डब्लू० टी: 'हरबार्ट ऐण्ड पेस्तालॉजी कम्पेयर्ड' ( एड्केशनल रिन्यू, भान १०, पृ० ७१-८१)

१८—सूज, जे० एल : दी एड्केशनल थियरीज़ ऑन फोबेल एण्ड हरबार्ट (एड्केशनल रिब्यू भाग ९, ए० २३९-२४७)

१६-नार्ड, जें : हरबाट (इनसाइक्वोपिडिया ब्रिटैनिका)

## ग्यारहवाँ अध्याय

## वैज्ञानिक प्रगति

#### १—तात्वर्यः

गत अध्याय में इम देख चुके हैं कि मनोवे ज्ञानिक प्रगति का ध्यान विशेषकर पाठन-विधि को ही ओर था। प्रचलित पाठ्य-वस्तु को बदलने का आन्दोलन नहीं किया गया। सामध्ये

मनोवैज्ञानिक प्रगति का भ्यान पाठन-बिधि पर, बैज्ञा-निक घाविष्कारों से बीवन घादर्श में परिवर्तन, शिष्टा पर प्रभाव ग्रनिवार्य। मनोविज्ञान को श्रमात्मक घोषित कर दिया गया था। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से लोगों का यह विश्वास हो चला कि 'विधि' से 'वस्तु' का महत्व कम नहीं; श्रिपतु कुछ श्रशों में श्रिषक भी है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक सारा योरप व्यवसायिक श्रीर श्रीचोगिक क्रान्ति के प्रभाव में श्रा गया था। इसमें नए-नए वैज्ञानिक श्राविष्कारों

का बड़ा हाथ था। विज्ञान का महत्व पहले से अब बहुत बढ़ गया। यों तो वैज्ञानिक युग का प्रारम्भ सत्तरहवीं इाताब्दी से ही माना जाता है; पर अठारहवीं इाताब्दी तक उसका जीवन पर विशेष प्रभाव न पड़ सका था। उन्नीसवीं शताब्दी में विज्ञान के च्रेत्र में नई-नई वातों का पता लगाया जाने लगा। डारविन का 'विकास-सिद्धान्त', मेण्डेल का 'कुल संस्कार का नियम' (लॉ ऑवं इनहेरिटेन्स), लीविग तथा अन्य वैज्ञानिकों को शरीर विज्ञान सम्बन्धी खोज, जूल और मेयर की 'शक्ति' सम्बन्धी गवेषणा तथा अन्य वैज्ञानिकों की विभिन्न खोज और आविष्कारों से लोगों के जीवन आदर्श वदलने लगे। मध्यकालीन अन्धिवश्वास अव तक भी लोगों को घेरे हुए था। परन्तु विज्ञान रूपी प्रकाशर्दीप से तिमिर छिन्न-भिन्न होने लगा। लोगों के दृष्टिकोण पहले से उदार होने लगे। इस वैज्ञानिक प्रगति का शिचा पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था।

शिद्धा में वैज्ञानिक प्रगति का प्रारम्भ रूसी से भी माना जा सकता है। इस देख चुके हैं कि रूसी ने वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आन्दोलन की नीव डाली थी। प्रकृति-

बोगों का श्रनुमान कि पाठ्य-वस्तु समयानुकूल नहीं, स्ववहारिकता की ध्वनि उठाई गई, जीवनयापन के विभिन्न साधन, इनमें प्रवीयता माप्ति के किये पाठ्य-वस्तु में परिवर्त्तन सावस्यक, पाठ्य-वस्तु में परिवर्त्तन सावस्यक, पाठ्य-वस्तु में परिवर्त्तन सरक नहीं।

वादियों ने 'प्रकृति की अगेर' का नारा लगाया ही था। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक प्रगति के कर्णधारों ने रूसो के ही कार्य को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त विज्ञान की उन्नति से लोगों की यह विश्वास होने लगा कि स्कूलों की पाट्य-वस्तु समयानुकूल नहीं है। स्कूलों का कार्य ऐसा चल रहा था मानो 'होली' गाने के समय 'मलार' का अलाप किया जा रहा हो। अब लैटिन, शीक, गणित तथा व्याकरण आदि तक ही शिचा को सीमित नहीं समभा गया। मनोवैज्ञानिक प्रगति के सुधारकों ने प्रचलित शिचा प्रणाली की आलोचना अपने मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक विचारों के आधार पर की थी। परन्तु वैज्ञानिक युग में 'व्यवहारिकता' की ध्वनि उठाना स्वाभाविक ही था। अब लोगों के सामने जीवनयापन के विभिन्न साधन दिखलाई पड़ने लगे। अपनी रुचि के अनुसार इन साधनों में प्रवीखता प्राप्त करने के लिये लोगों ने पाठ्य-वस्तु में क्रान्तिकारी परिवर्त्तन करने की माँग उपस्थित की। उन्नीसवों शंताब्दी के पूर्वकाल में इस माँग को, उठाने वालों में जार्ज काम्य (१७८८-१८५८) प्रमुख था। अठारहवीं शताब्दी तक विज्ञान का रूप कमबद्ध न हो सका था। परन्तु अब ऐसी बात नहीं। उसका रूप तक्षवद्ध हो जाने से शिचा में उसे स्थान देने में कोई अड़चन न थी। इस प्रकार लोगों ने प्रकृति तथा विज्ञान के महत्व को समभा। परिखाम-प्रखाली की अं उठता भी सबको स्वीकार करनी पड़ी। परन्तु इतने से ही काय न चला। प्रचलित प्रथा में किसी प्रकार का परिवर्त्तन असम्भव सा दिखलाई पड़ता था। व्याकरण, भाषा तथा गणित आदि की पढ़ाई इतने सुसंगठित रूप से चल रही थी कि प्रायः सभी स्कूलों ने पाठ्य-वस्तु के परिवर्त्तन का घोर विरोध किया।

'विज्ञान के अनुयायी' व्यक्ति को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे कि वह अपना जीवन सख से न्यतीत कर सके। वे समाज तथा न्यक्तिगत हित के लिये भाषा, साहित्य, न्याकरण, गणित ऋदि विषयों की शिक्षा देना चाहते थे। उनका अनुमान था कि शिचा व्यक्ति श्रीर समाज भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक हित के बिये, व्यवहारिकता बातों को समम्मने के लिए ये विषय आवश्यक हैं। इन श्चावश्यक, परिवर्त्तनों के कारण विषयों में ज्ञान देने के अतिरिक्त वे व्यक्ति को व्यवहारिक उदार शिचा की परिभाषा बदु-भी बनाना चाहते थे। इसके लिये वे उसे ऐसी शिचा देना बना आवश्यक, उदार शिचा चाहते थे जिसका व्यवहारिक जीवन में वास्तविक महत्व में बादश नागरिकतां के हो। मानसिक शक्तियों का विकास करके वे उसे विभिन्न विज्ञान का ग्रह्ययन उच्च विद्या कर्तव्यों के योग्य बनाना चाहते थे जिससे कि उसका जीवन के अन्तर्गत, रुचि को प्रधानता, सफल हो जाय । उन्नीसवीं शताब्दी में श्राधुनिक भाषा श्रौर स्यवसायिक शिचा को महत्व। साहित्य का इतना विकास हो गया था कि वह लैटिन और ग्रीक का समकत्त्व समभा जा सकताथा। कला का भी पहले से त्रिथिक विकास हो गयाथा। प्रक्रति श्रीर उसकी शक्तियों से लोग परिचित हो रहे थे। वैज्ञानिक त्राविष्कारी की तो बात ही क्या थी। इन सब परिवर्त्तनों के कारण उदार शिक्षा की परिभाषा बदलना निजान्त आवश्यक सा जान पड़ने लगा। अब सभी प्रकार के अध्ययन की उपयोगिता उसकी व्यवहारिकता से आँकी जाने लगी। खदार क्रिचा की परिभाषा में अब नागरिकता के गुर्णों का समावेश किया गया। "उदार क्रिचा वह है जो कि व्यक्ति को नागरिक के पूरे कर्तव्यों का ज्ञान करा सके।" विज्ञान की उन्नति इतनी हो गई थी कि उसके किसी श्रंग का अध्ययन उच्च विद्या के अन्तर्गत माना जाने लगा। उनमें पाण्डित्य पाना भी उदार शिक्षाका श्रङ्गसमभागया। इन सब नये विचारों के प्रचार से प्राकृतिक. सामाजिक, राजनैतिक तथा ऋथिक विज्ञान के ऋध्ययन की धुन सबको सवार हुई। परन्तु सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना एक व्यक्ति के लिये सम्भव न था। श्रवः उसका रुचि को हर स्थान में प्रधानता दी गई। व्यवसायिक शिक्षा को महत्व तो दिया गया, पर उसे 'उदार' शिक्षा से श्रलग रखना श्रीयस्कर न समका गया, क्योंकि उससे व्यक्ति के संकृत्वित हो जाने का डर था। श्रतः न्यवहारिक शिक्षा पाने वाले वालक को दूसरे विषय से भी कुछ परिचित कराने का सिद्धान्त भी मान लिया गया। पाठक यह ध्यान रखें कि 'प्रणाली और रुचि' के शिचा-सम्बन्ध में वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक शिचा में कोई मतभेद न लाया गया। पाठ्य-वस्तु में अवस्य मतभेद था। इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रगतियों में विशेष अन्तर नहीं। इंगण्लैंड के स्पेन्सर और हक्स्ले इन विचारों के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। आगे हम इन्हीं का वर्णन करेंगे।

## २--हरबर्ट स्पेन्सर (१८२०-१६०३)

स्पेन्सर का जन्म डरवी नामक स्थान में हुआ था। उसका पिता स्कूल में अध्यापक था। वह रसायन तथा भौतिक शास्त्र का विद्वान् था। उसका अपना व्यक्तित्व था। उसका 'स्व-शिचा' प्रारम्भिक जीवन में विद्वास था, इसलिये उसने स्पेन्सर को स्कूल न भेज कर उसकी शिक्षा का आयोजन घर ही पर सुचारू रूप से कर दिया। फलतः प्रारम्भ बौद्धिक तथा साहित्यिक परम्परा से घिरा दुआ था। उच विद्या में उसकी रुचि हो गई। सत्तरह वर्ष की उम्र में उसे प्रायः सभी विषयों का कुछ न कुछ ज्ञान हो गया। मौलिक समस्यात्रों पर चिन्तन करने की उसकी पहले ने ही प्रवृत्ति थी। फलत: प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित आदि विषयों में प्रयोग करना उसके लिए साधारण सी बात हो गई। युवावस्था आते आदि आर्थिक तथा सामा-जिक विषयों पर उसकी लेखनी धारा प्रवाह चलने लगी। 'दी नानकानकामिस्ट' पत्रिका में वह लेख भेजने लगा । वह १८४८ ई० में 'दी एक्रॉनिमिस्ट' का सहायक-सम्पादक हो गया । १८५८ ई० तकवह इतना प्रसिद्ध लेखक हो गया कि सहायक-सम्पादक का पद छोड स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने लगा। ीस वर्ष की अवस्था में उसने अपनी "सोशल स्टेटिकस" नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें उसने प्राकृतिक नियमों द्वारा समाज के विकास का विवेचन किया। जीव विज्ञान, मनी-विज्ञान, त्राचार शास्त्र, राजनीति तथा सामाजिक शास्त्र की उसने व्याख्या की और प्रत्येक विषय पर एक-एक पुस्तक प्रकाशित को । उसने करीव बीस पुस्तकें लिखीं हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने विचारों को क्रमबद्ध करने के लिए वह जीवन भर अकथ परिश्रम करता रहा। चालीस वर्ष की अवस्था में उसके शिक्ता-विचार तर्कबद्ध हो चुके थे। १८६१ ई० में उसके अपनी 'एड्रकेशन' नामक पुस्तक प्रकाशित की। अब हम इसी पर प्रकाश डालेंगे।

पहले हम स्पेन्सर के शिक्षा उद्देश्य पर दृष्टिपान करेंगे। स्पेन्सर परम्परा का अन्ध भक्त नहीं था। वह बालक की रुचियों का विकास कर उन्हें उच्च उद्देश्य की और ले जाना चाहता है।

शिचा का उद्देश्य:—
बाबक को ऐसा पढ़ाना कि
अपने को वे स्वयं पढ़ा सकें,
बीबन को पूर्णत्या सफल बना
सकें, शिचा की उपवोगिता
ब्यवहारिकता पर, विज्ञान के
अध्वयन से सभी समस्याओं
का समाधान।

'बालक को केवल पढ़ाना ही नहीं है, वरन् ऐसा बनाना है कि वह अपने को स्वयं पढ़ा सके।' 'शक्तियों का विकास एक कम से होता है। अतः उसके विकास के लिये एक कम की आवस्थकता है।' स्पेन्सर अपने समय के स्कूलों के पाठ्य-वस्तु की कड़ी आलोचना करता है। उनमें व्यवहारिकता का अभाव था। वच्चों के भावी जीवन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अतः स्कूल से प्राप्त हुई शिच्चा से वे अपने भावी कर्तव्य पालन में सफल नहीं हो सकते थे। स्पेन्सर के अनु-सार शिच्चा का उद्देश व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह

अपने जीवन को पूर्णांया सफल बना सके। ''शिचा का उद्देश्य हमें सम्पूर्ण जीवन के लिये तैयार

करना है। किसी शिखा की छपयोगिता इसी दृष्टिकोण से आँकी जा सकती है।" "अच्छी प्रकार रहने के लिये हमें यह जानना है कि हम शरीर और मस्तिष्क का विकास कैसे करें। हम अपने समस्त कार्यों का प्रवस्थ किस प्रकार करें—जुड़म्ब का पालन कैसे करें, नागरिक के सहश् कैसे ब्यवहार करें, प्रकृति द्वारा दिये हुए सुख के साधनों का सदुपयोग कैसे करें—अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग अपने और समाज के हित के लिए कैसे करें।" 'बहुत से ऐसे विज्ञान हैं जो इन समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। अतः उनका पढ़ाया जाना अति आवद्यक हैं।

### स्पेन्सर मनुष्य के कार्यों को पाँच भागों में विभक्त करता है:-

- १--वे कार्य जिनसे अपनी प्रारा की रचा मनुष्य प्रत्यच रीति से कर सकता है।
- २—वे कार्य जो कि परोच्च रीति से मनुष्य की जीवन रच्चा में सहायक होते हैं।
- ३—वे कार्य जो कि सन्तान के पालन, पोषण और शिच्चण श्रादि से सम्बन्ध रखते हैं।
- ४—वे कार्य जो समाजनीति श्रीर राज-नीति के उचित व्यवस्थापन में योग देते हैं।
- ५-वे कार्य जिन्हें व्यक्ति अन्य वार्त से अवकाश पाने पर मनोरंजन के लिए करता है।

स्पेन्सर का विद्यास था कि इन पांचों प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विज्ञान पढ़ना आवस्यक है। 'विज्ञान' ही उसके लिये सभी रोगों की रामबाण औषिष थी। अब हम यह देखेंगे कि मनुष्य के विभिन्न कार्यों के लिए किन-किन विषयों के अध्ययन की वह राय देता है।

''श्रात्मर ज्ञा के लिये जिन्नी वस्तुओं की श्रावश्यकता है उसका श्रायोजन प्रकृति श्रपने श्रापं कर लेती है, उसे वह हमारी झुटियों पर नहीं छोड़ती। परन्तु प्रकृति श्रपने नियमानुसार श्रात्म रजाः। तभी काम कर सकती है जब न्यक्ति श्रपनी स्वाभाविक

शरीर-विज्ञान का श्रध्ययन शावश्यक। भा काम कर सकता है जब क्याक्त अपना स्वामावक क्रियाशोलता में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न करे, वरन् अपनी बुद्धि अनुसार उसमें कुछ योग ही देता रहे। इसके लिये स्पेन्सर शरीर-विज्ञान के अध्ययन की राय

देता हैं। इसके अध्ययन से न्यक्ति शरीर रोग से सम्बन्ध रखने वाले स्वाभाविक नियमों से परिचित हो जायगा, और साधारण बीमारियों से अपनी रचा कर सकेगा। अतः वालकों को अरीर और स्वास्थ्य सम्बन्धी शिद्धा देना आवश्यक है। यहाँ यह प्रश्न पृद्धा जा सकता है कि क्या डाक्टर अपने और अपने कुड़म्ब की स्वास्थ्य रचा मुचारु रूप से कर पाता है? विरला ही कोई डाक्टर होगा जो अपनी तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य की रचा आदर्श रूप से करता हो। अतः स्पष्ट है कि केवल शरीर-विज्ञान का ज्ञान ही हमारे स्वास्थ्य रचा के लिये पर्याप्त नहीं। आत्मरचा के लिए हमें शरीर-विज्ञान के अध्ययन की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि उसके परिणामों के अध्ययन करने की। वस्तुतः इसका अध्ययन तो स्कूली शिद्धा प्राप्त कर लेने पर ही अच्छी प्रकार किया जा सकता है।

इसके बाद स्पेन्सर उन कार्यों का विवेचन करता है जिसे न्यक्ति परोच्च रीति से ऋपनी जीवन रचा के लिये करता है। उसका तात्पर्य जीविकोपार्जन से है। स्पेन्सर कहता है ''हमारी जीवकोपार्जन:—विज्ञान शिचा में बाह्याडम्बर ने उपयोगिता का गला दवा दिया

#### की सहाबता हर स्थान पर श्रोचित।

है"। उसके अनुसार कोई ऐसा व्यवसाय नहीं, कोई कार्य ऐसा नहीं जिसमें विज्ञान की सहायता अपेक्तित न हो। उद्योगधन्धों में हमें अंकगिश्वित की सहायता पड़ती है। मकान

बनाने, जहाज चलाने, यहाँ तक कि खेती करने में बिना दिसाब के काम नहीं चल सकता । हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएँ यन्त्र-विद्या के ही कारण हमें उपलब्ध है। भूगर्भ विद्या, रसायन-शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा पदार्थ विज्ञान आदि की सहायता से जीवन यात्रा सम्बन्धी अनेक अद्भुत कार्य किये जाते हैं। अतः स्पेन्सर कहता है—"विज्ञान पढ़ाओ, विज्ञान का ज्ञान हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। यह हमें जीवन के लिये तैयार करता है।" स्पेन्सर के अनुसार हमें प्रायः सभी प्रकार के विज्ञान वालकों को पढ़ाने पड़ेंगे। परन्तु यह असम्भव हैं। तो क्या हमें प्रत्येक बालक के लिये पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए कि उसके लिए कौन सा विज्ञान उपयोगी होगा? यदि हम ऐसा करें तो प्रत्येक व्यवसाय के लिये हमें अलग अलग स्कूल खोलने होंगे। श्री विवक का कथन है कि कुछ ऐसे विज्ञान है जो हमें व्यवहारिक ज्ञान देते ही नहीं। आँख की बनावट समभ लेने से अथवा प्रकाश का सिद्धान्त समभ लेने से हमारी आँख की ज्योति सुधर नहीं सकती। कदाचित स्पेन्सर का तात्पर्य यह है कि सीखने वाले को वैज्ञानिक मनुष्यों से राय ले लेनी चाहिये। अतः हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बालक को सभी विज्ञानों का पढ़ना आवश्यक नहीं, परन्तु विज्ञान के कुछ प्रधान सिद्धान्तों से उनका परिचय अवश्य होना चाहिये।

स्कूलों में स्पेन्सर सन्तान के पालन-पोषण के शिवण की भी व्यवस्था करना चाहता हैं। वह कहता हैं कि बच्चों को किस प्रकार पालना-पोसना चाहिए, उनकी शिवा कैसी हो-इत्यादि।

### सन्तान के पालन-पोषण की शिचा :—

इन सब विषयों की शिक्षा स्कूलों में देनी चाहिए। माता-पिता इन सब बातों से अनिभन्न रहते हैं और इसका परिग्राम भयंकर होता है। परन्तु यह राय देते समय

स्पेन्सर न सोच सका कि क्या बालक ऐसो शिक्षा में रुचि ले सकेंगे। क्या बचपन में इसका ज्ञान दिया जा सकता है? केवल वे ही माता-पिता इसमें रुचि रख सकते हैं जो कि पालन-पोषण के उत्तरदायित्व का कुछ अनुभव करते हैं। तों फिर बालकों का क्या पूछना? वे तो ऐसी शिक्षा के समय ऊँ घने लगेंगे। श्री क्विक की राय यह है कि इससे अच्छा यह होगा कि हम बच्चों को आदर्श नियमों के अनुसार पालें जिससे कि भविष्य में अपने बच्चों के पालन-पोषण में इन्हीं नियमों का वे अनुसरण करें।

स्पेन्सर बालक को योग्य नागरिक बनाना चाहता है। नागरिकता का गुण प्राप्त करने के लिये स्पेन्सर के अनुसार इतिहास बहुमृल्य है। वह कहता है कि "परन्तु इतिहास की पुस्तकें समाज नीति और राजनीति को समम्मने के क्षिये इतिहास बहुमृल्य, विज्ञान इतिहास की अध्या स्था तथा व्यवहार के सिद्धान्त उससे नहीं निकाले जा सकते। मनोरक्षन के लिये हम पढ सकते हैं। पर कछ

शिचा के लिये नहीं।" "पन्द्रह-नीस या सभी युद्धों के श्रध्ययन से कोई व्यक्ति नुद्धिमान मतदाता

(बोटर) नहीं हो सकता।'' स्पेन्सर विज्ञान को इतिहास की भी कुश्री मानता है। उसके अनुसार भिना वैज्ञानिक ज्ञान के इतिहास का ताट्ट्य उपयोग नहीं होता।'' स्पेन्सर ने यह दिखलाया है कि इतिहास की पुस्तकें कैसी होनी चाहिये। उनमें किन-किन घटनाओं का कैसे कैसे वर्णन करना चाहिए। परन्तु वास्तव में राजनैतिक कायों के ठीक सिद्धान्तों का हमें ज्ञान नहीं है। हम अधिक से अधिक बालकों को उनके राजनैतिक सिद्धान्तों का ही स्मरण्दिला सकते हैं। परन्तु राजनैतिक तथा सामाजिक सिद्धान्तों का कुछ ज्ञान देने के अतिरक्त इतिहास अपना अलग महत्व रखता है। उसके अध्ययन से हममें उदारता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता के भावों का विकास होता है। 'वर्त्तमान' मृतकाल से प्रभावित होता है। अतः उसके सौन्दर्य को समक्तने के लिए भूतकाल का अध्ययन नितान्त आवश्यक है।

स्पेन्सर का जीवन दृष्टि-कोण बड़ा ही उदार था। 'श्रवकाश' समय की भी शिक्षा का उसे ध्यान था। उसके श्रनुसार बालकों को मनोरञ्जन की शिक्षा चित्र विद्या, संगीत- मूर्ति-निर्माण

श्रवकाश समय के सदु-पयोग के लिए शिक्षा:— चिश्र-विद्या, संगीत, मूर्ति-निर्माय विद्या, कविता तथा प्राकृतिक सीन्दर्थ में शिचा, ये सब कलाएँ विज्ञान ही के श्राचार पर। विद्या, कविता तथा प्राकृतिक दृश्य आदि के द्वारा देनी चाहिये। परन्तु वह इन लिंत कलाओं और साहित्य की शिचा को विज्ञान से कम महत्वपूर्ण समक्ता है। उसके अनुसार इन सब कलाओं का सामाजिक महत्व युवक की शिचा के महत्व से अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका स्वभाव ही विज्ञानमय हो गया था। बिना विज्ञान के वह कुछ सोच ही नहीं सकता। वह सब कुछ विज्ञान पर ही अवलम्बित करता है। उसके अनुसार विज्ञान बिना उपयुक्त साधनों से

मनुष्य का यथेष्ट मनोरञ्जन नहीं हो सकता। संगीत, सृष्टि-सीन्दर्य तथा अन्य ललित कलाओं से पूर्ण मनोरञ्जन प्राप्ति के लिये विज्ञान आवश्यक है। 'प्रतिमा-निर्माण-विद्या' के लिये भी मनुष्य के शरीर की बनावट तथा यन्त्रशास्त्र के नियमों से परिचित होना त्रावश्यक है। 'कविता में भी स्वामाविक मनोविकारों से सम्बन्ध रखने वाले विज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता।' स्वाभाविक प्रतिमा और विज्ञान के संयोग से ही कवि और कलाकार को पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है।" ''बिज्ञान कविता की जड़ ही नहीं, वह स्वयं भी एक विलच्च प्रकार की कविता है।" स्पष्ट है कि लित कलाओं से स्पेन्सर को सहानुभृति नहीं, क्योंकि वह उनके गृह तत्व को न समभ सका। स्पेन्सर का यह विश्वास कि किसी कला के सीखने के लिए विश्वान का ज्ञान आवश्यक है अमात्मक प्रतीत होता है। प्रायः सभी श्रोष्ठ कलाकारों को विज्ञान से विशेष रुचि नहीं रहती, क्योंकि कला तो भावना की वस्त है श्रीर विज्ञान विवेक की। संगीत, चित्रकला तथा कविता का अपने तथा दसरों के लिए महत्व है। सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए हमें विज्ञान के श्रतिरिक्त और भी विषयों का समभाना नितान्त आवश्यक है। सरपञ्च की पगड़ी विज्ञान महाराज के सर पर ही बाँध देना श्रज्ञानता का बोतक होगा । कोई भी ऐसा एक विषय नहीं जो सभी मानसिक शक्तियों के विकास के लिये उपयुक्त हो। केवल विज्ञान की ही शिवा से हम जीवन को सफल नहीं बना सकते । मनप्य केवल में तिक जीवन ही न्यतीत नहीं करता । उसके जीवन का भावना-लोक से भी सम्बन्ध है। भावना जीवन की वह श्रजस्त्र-सरस-धारा है जो उसके प्रत्येक कल को प्रतिच्चरा प्रावित करती रहती है। भावना श्रमर जीवन का रहस्य है। विज्ञान मानव जीवन की उच्चतम समस्याओं

के सुलकाने में मौन रहा है। पदार्थ जगत से सम्बन्ध रखने वाला विज्ञान एक सामयिक वस्तु है। कला से उद्भृत शाश्वत ज्ञान हमारे श्रान्तरिक जीवन की वह श्रखंड ज्योति किर्ण है जिसकी प्रभा से जागरित अन्तरतम गह्नरों में बैठकर कल्पना एक नवीन लोक का सृजन करती है। स्पेन्सर कान्य तथा कला के इस मर्भ को न समभ सका।

विज्ञान की उपयोगिता सिद्ध करने में स्पेन्सर थकता नहीं। उसके अनुसार भाषा पढ़ने की

ग्रपेचा भाषा पढने की विज्ञान का ग्रध्ययन श्रधिक वाभप्रदः विज्ञान से स्मरण-शक्ति तथा सारासार विचार शक्ति का बढ़ना; नास्तिकता नहीं वरन् श्रास्तिकता; विचार, विवेचना और निर्णय की शक्ति बढ़ना: श्रात्म-निर्भरता, श्रध्यवसाय, तथा सत्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करवा, विज्ञान से नैतिक विकास ।

स्पेन्सर का ऋध्यापन सिद्धान्त:-मौजिकता नहीं : १-सरल से क्लिप्ट की श्रोर. पाठन विधि और विषय चुनाव दोनों में। २- ज्ञात से श्रज्ञात की श्रोर। ३--- अनिश्चित से निश्चित की श्रीर ।

४---प्रत्यच से श्रप्रत्यच की श्रोर।

उसमें धीरे-धीरे जोड़ना चाहिए। यदि इस बात पर विशेष ध्यान न दिया गया तो शिचा में बालक की शीघ़ ही अरुचि हो जायगी और वे कुछ 'शब्दों' के अतिरिक्त और कुछ न सीख सकेंगे। स्पेन्सर का दूसरा नियम 'ज्ञात से अज्ञात की ओर' ( फ्रॉम नोन ड अननोन ) है। नये विचार पुराने विचारों के मिश्रण से ही बनते हैं। श्रतः पढ़ाते समय अध्यापक को यह निश्चित कर लेना

श्रपेद्मा विज्ञान पढ़ने से श्रथिक लाभ होगा । 'विज्ञान शिचा से मनुष्य की समरण शक्ति ही नहीं बढ़ जाती, बरन उससे सारासार-विचार शक्ति भी बढती है। ' स्पेन्सर कहता है कि लोगों का अनुमान कि विज्ञान की शिक्षा से मनुष्य नास्तिक हो जाता है भ्रमात्मक है । वह कहता है कि विज्ञान के कारण व्यक्ति नास्तिक न होकर आस्तिक हो जाता है, क्योंकि विज्ञान के अध्ययन से प्रकृति व परमेश्वर में उसकी श्रद्धा ऋधिक बढ़ जाती है। 'विज्ञान व्यक्ति को अधार्मिक नहीं, अपितु धार्मिक बनाता है।'' उससे विश्व की समस्त वस्तुत्रों की एकरूपता में उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। उसमे विचार, विवेचना और निर्णय की शक्ति वढ़ जातो है। विज्ञान न्यक्ति में त्रात्मनिर्भरता, श्रध्यवसाय तथा सत्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। इस प्रकार 🚓 उसका नैतिक विकास भी करता है।

श्रव हम स्पेन्सर के अध्यापन भिद्धान्तों पर श्राते हैं। इन विचारों में उसकी विशेष मौलि-कता नहीं। वे हमारे सामने सूत्र रूप में आते हैं, और उन्हें प्राय: सभी लोग मानते हैं। स्पैन्सर बालकों को इस प्रकार शिचा देना चाहता है कि वे ज्ञान भी प्राप्त करते जाँय श्रीर उनका जी भी न ऊवे। स्पेन्सर की राय में बालकों की बुद्धि को उन्नति के लिए अध्यापक को उन्हें सदा उत्साहित करते रहना चाहिये। उनकी शिक्षा उनके मानसिक विकास की अवस्था के अनुसार ही होनी चाहिए!। शिक्स का पहला सिद्धान्त है 'सरल से क्रिष्ट की श्रोर' ( 'फ्रॉम सिम्पुल दु कॉम्प्लेक्स )-श्रर्थात् पहले सीधी-सादी बातें बतलानी चाहिये। उनके पूर्णतया समक्त लेने पर ही क्रिष्ट विषयों की ओर जाना चाहिए। इस बात का ध्यान पाठन-विधि तथा विषय-चुनाव दोंनों में रखना चाहिये। पहले थोडी बातों का अभ्यास कराना चाहिए।

चाहिए कि पढ़ाये जाने वाले विचार को बालकों के विचारों से कैसे सम्बन्धित किया जाय। मस्ति-ष्क जो कुछ जानता है उससे उसका प्रेम होता है और उसे वह और आगे बढ़ाना चाहता है। श्रतः यदि श्रध्यापक यह सिद्ध कर सका कि पढ़ाया जाने वाला विषय उनके ज्ञान का ही उत्तर त्रांग है तो वह निरचय हां ऋध्यापन से बालकों को लाभ पहुँचा सकता है। यह नियम इतना स्वा-भाविक है कि प्रायः सभी अध्यापक अनजान में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा सिद्धान्त 'अनि-विचत से निश्चित की ओर' ( फ़ॉम इन्डिफ़िनिट् टु डिफ़िनिट् ) है । बालक के विचार प्रायः अस्पष्ट होते हैं। अत: अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर ले चलना स्वाभाविक ही है। जैसे-जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है वैसे ही वैसे उसके विचारों की स्पष्टता भी बढ़ती जाती है। बालक जानता है कि ये तारे हैं, यह चंद्रमा है, वह सूर्य है, परन्तु इनके बारे में उसे कुछ और ज्ञान दे दिया जाय तो उसके किचार और भी स्पष्ट हो जायेंगे। वस्तृत: यह कोई पाठन सिद्धान्त नहीं प्रतीत होता। यह तो एक पैसी मनोवैज्ञानिक वस्तु है जिस पर किसी भी शिक्षा सिद्धान्त को त्रवलम्बित किया जा सकता है। स्पेन्सर का चौथा पाठन-सिद्धान्त 'प्रत्यच से अप्रत्यच की ओर" ( फ्रॉम कॅानक्रीट ड ऐव्स्ट्रैक्ट ) है। पहिले अध्यापक को उदाहरण देकर समभाना चाहिये, तत्पश्चात् साधारण नियम की श्रोर संकेत किया जा सकता है। उदाहरणार्थ ज्यामिति पढ़ाने में पहले दक्ती के आकार बनाने में बालकों को अभ्यास देना चाहिये। पुनः इन आकारों की सहायता से साधारण नियम पढाया जा सकता है।

स्पेन्सर का पाँचवा शिद्धा सिद्धान्त यह है कि "जिस कम श्रीर जिस रीति से मनुष्य जाति ने शिद्धा पाई है उसी कम श्रीर रीति से बच्चों को शिद्धा देनी चाहिए।" इस सिद्धान्त की

४—जिस कम से मनुष्य जाति ने शिचा पाई उसी कम से बालकों को शिचा:--मनोवैज्ञानिक भिन्नि ठीक, परन्तु व्याख्या अमारमक; शिचा का कम बालकों की प्रत्येक विकास श्रवस्थानुसार। मनोवैज्ञानिक भित्ति ठीक प्रतीत होती है। प्रारम्भ में मनुष्यों ने वस्तुओं को प्रत्यच्च देखकर उनका ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने पहले उनका वर्णन नहीं पढ़ा, वरन् पहले तो उनके रूप, रंग व गुण का ज्ञान प्राप्त किया। पहले ही वर्णन पढ़ा देना अस्वाभाविक है। इस सिद्धान्त को (कल्चर-इपांक थियरी) ''संस्कृति युग सिद्धान्त" कहते हैं। इस सिद्धान्त के प्रतिपादक बहुत दूर तक चले जाते हैं। उनके अनुसार विषय और विधि का चुनाव मानव सम्यता के विकास तथा बालकों के विकास की अवस्था-

नुसार होना चाहिए। स्पेन्सर के अनुयायियों ने भी इसी सिद्धान्त के अनुसार पाठ्य-वस्तु का निर्धारण किया। परन्तु उन्होंने वालक जीवन के अंग ही तक अपने को सीमित रक्खा। उनके सम्पूर्ण जीवन के प्रति उन्होंने उदासीनता दिखलाई। इसके अतिरिक्त हमें पाठ्य-वस्तु के चुनाव में बालक तथा उसके समाज पर भी ध्यान देना होता है। आज का समाज सभ्यता के प्रारम्भ काल से पूर्णतः भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त सभ्यता का विकास बड़े टेढ़ें ढंग से होता रहा है जिसका अनुसरण करना युक्तिसंगत न होगा। हमें उसमें से कुछ छोड़ना अनिवार्य सा हो जायगा। वस्तुतः शिद्धा का कम तो बालक की प्रत्येक विकास अवस्थानुसार होना चाहिए।

त्रपने उपर्युक्त सिद्धान्त के श्राधार पर रंपेन्सर कहता है कि प्रत्येक विषय के पढ़ाते समय उसकी भूमिका का रूप प्रयोगात्मक होना चाहिए। प्रयोग से सिद्ध करके बालक को वास्तविक ६—प्रयोगात्मक से बुद्धि परक की श्रोर:—हर समय यह सम्भव नहीं;

७—स्वतः सारांश निका-लने के लिये उत्साहित करना;

- प्राठन प्रणाली मनो-रंजक हो;

उनकी सहायता लेते हैं। ऋध्यापकों का स्वभाव होता हैं कि वं सब कुछ स्वयं ही बतला देना चाहते हैं। परन्तु बच्चे में तो आत्मिन भरता लानी हैं। "उन्हें सब कुछ स्वयं ही 'जानना' सिखाना हैं।" स्पेन्सर के इस अथन से हमारा सैद्धान्तिक विरोध नहीं। पर इसको बहुत दूर तक खींचने में व्यवहारिकता में ऋड़चन आ सकती है। स्पेन्सर आवेश में कह जाता है कि जब तक बालक स्वयं अपने बातावरण की वस्तुओं से परिचित नहीं हो जाता तब तक उसे पुस्तकीय शिचा न देनी चाहिए। उसके इस विचार से हम सहमत नहीं। वस्तुतः पुस्तकीय शिचा वस्तुओं की शिचा हम साथ ही साथ चला सकते हैं। स्पेन्सर का आठवाँ सिद्धान्त है कि पाठन-प्रणाली मनोरंजक हो। इस सिद्धान्त से हम पूर्णतमा सहमत हैं। अध्यापक को यह उचित है कि वह बालकों की स्वाभाविक मनोवृत्तियों का ध्यान रक्खे जिससे कि शिचा अरुचिकर न हो।

श्रव स्पेन्सर के नैतिक शिक्षा सम्बन्धो शिक्षा पर प्रकाश डालना उपयुक्त होगा। स्पेन्सर कहता है कि बालकों के प्रति माता-पिता का व्यवहार बड़ा हो श्रमनोवैज्ञानिक होता है। एक ईा

नैतिक शिद्या:—माता-विता का व्यवहार श्रमनो-वैज्ञानिक, नैतिक शिद्धा सम्माज को स्थिति के श्रनुसार, कुटुम्ब व्यवस्था में सुधार से मानव स्वमाव का सुधार स्वतः; माता-पिता का सदाचरणशीब होना, नैतिक शिद्धा के बिए श्रकृति का ही श्रनुसरण, प्राकृ-तिक दयह ही उचित । प्रकार के अपराध के लिये वे कभी कुछ दण्ड देते हैं तो कभी कुछ दण्ड देते हैं तो कभी कुछ दण्ड देते हैं तो कभी कुछ । उनमें कुछ समानता नहीं • वे कहते हैं कि तुम ऐसा कार्य करोगे तो पिटोगे, परन्तु वैसा काम कर देने पर कण्ड देने का उन्हें स्मरण नहीं रहता । इसका मनोवैद्यानिक प्रभाव बड़ा ही बुरा पड़ता है। यदि घर में किसी से भगड़ा हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया बालकों के गाल या पीठ पर को जाती है। कितना अमनोवैद्यानिक व्यवहार है? अच्छा अच्छा खिला और पहना देने से ही उनके कर्त्तव्य की हित श्री नहीं हो जाती। उन्हें तो बालक के स्वभाव को समभना है। परन्तु इसको भली भाँनि समभने के लिये उन्हें अपने बचपन का स्मरण करना चाहिए। रपेन्सर कहता है कि नैनिक शिद्या समाज की स्थित के अनुसार

ज्ञान की त्रोर ले जाना चाहिए। यह उसका क्रठा सिद्धान्त

है। इसे 'प्रयोगात्मक से बुद्धि परक ज्ञान' (फ्रॉम इर्म्पा-

रिकल टू रेशनल नॅालेज ) वाला सिद्धान्त कहते हैं। यश्विप

प्रत्येक विषय के पढ़ाने में यह सम्भव नहीं, पर वैज्ञानिक

विषयों में इसका अनुसरण किया जा सकता है। स्पेन्सर का सातवाँ सिद्धान्त यह हैं कि बालकों को स्वयं कार्य

बतलाना चाहिये, उन्हें अपने से सारांश निकालने के लिए

उत्साहित करना चाहिए। पुस्तक का ध्येय केवल सहायता

देना है। जब सीधा साधन असफल हो जाता है तब इम

होती है। समाज की स्थिति का प्रभाव कुटुम्ब स्थिति पर पड़े दिना नहीं रहता। यदि कुटुम्ब-व्यवस्था में सुधार कर दिया जाय तो मानव स्वभाव का सुधार श्रपने ऋाप हो जायगा।माता-पिता का सदाचरणशील होना नितान्त ऋावश्यक है, क्योंकि उनके ऋाचरण का प्रभाव सन्तान पर पड़ता ही है। जैसे जैसे समाज अथवा कुटुस्व की दशा सुधरती जाती है, बच्चों के स्वभाव में भी सुधार होता जाता है। स्पेन्सर नैतिक शिचा सम्बन्ध में स्तो के सिद्धान्त का प्रतिवादी प्रतीत होता है'। उसका सिद्धान्त है कि नैतिक शिचा के लिए सब लोगों को प्रकृति का ही अनुसरण करना चाहिए। सभी नैतिक अपराधों के लिए प्राकृतिक दण्ड ही उचित है। यदि हम आग पर हाथ रक्खें तो वह अवस्य ही जल जायगा। अर्थात् प्रकृति अपने नियम के अनुसार दण्ड देगी ही। स्पेन्सर कहता है कि माता-पिता को उचित है कि वे दण्ड नियम में प्रकृति का अनुसरण करें। जो बातें वे बालकों से कहें उनका अवस्य पालन करें। यदि वे दण्ड या इनाम देने को कहते हैं तो अवस्य वैसा करें। यदि वे उसे आठ वजे पड़ाने के लिये बुलाएँ तो अवस्य पड़ायें—यह नहीं कि मटरगस्ती में या तो बाहर निकल गए, या घर पर ही सो गए या मित्रों के साथ कहकहे उड़ाने लगे। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों के बचन न पालन करने पर वे स्वयं कितनी त्यारी चढ़ाते हैं। उन्हें यह याद रखना चाहिये कि बालक का समय उनके समय से कम महत्वपूर्ण नहीं। उन्हें यह याद रखना चाहिये कि बालक का पालन नहीं कर सकते तो बालक भी अपने बचन का पालन करना न सीखेगा।

स्पेन्सर अस्वाभाविक दण्डों की निन्दा करता है और प्राकृतिक दण्डों की प्रशंसा । स्पेन्सर

का यह सिद्धान्त है कि ऋपराध थोड़ा हो या ऋषिक प्रत्येक दशा में बालको को प्राकृतिक दण्ड ही देना चाहिए। यदि बालक चाकू खो दे तो उसी की जेबखर्च प्रस्थेक दशा में प्राकृतिक से ही चाकू लरीदना चाहिए। यदि वह अपनी कमीज फाड दबढ, कठोरता डाले तो नई कमाज तब तक न वनवानी चाहिए जब तक नहीं, बालक स्वभाव में स्पेन्सर साधारणतः उसके वनवाने का समय न त्रा जावे। यदि वह का विश्वास नहीं, सदा शकु-अपनो वस्तुएँ अस्त-व्यस्त कर देता है तो उसी से सब ठीक तिक नियमों का पालन ग्रस-कराना चाहिए। स्पेन्सर की राय है कि बच्चों के साथ कभी रभव, श्रमित्राय को देखना है। कठोरता का व्यवहार न करना चाहिए। उनके साथ सदैव मित्रवत् व्यवहार होना चाहिए । परन्तु यदि प्रसन्नता ऋथवा क्रोध ,का प्रगट करना न्यायपूर्ण हो तो वैसा करना अनुचित नहीं । आँखें निकालते हुए अपना प्रभुत्व दिन्वाकर उनसे कोई कार्य कराना खेदजनक है। बच्चों के लिए यह त्रावश्यक है कि वे त्रपना नियन्त्रण ऋपने ऋाप ही करने के योग्य बने । उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्पेन्सर को बालक के स्वभाव में विश्वास नहीं । पेस्ता-लॉज़ी के सदृश् उसमें उसके प्रति सहानुभूति भी नहीं। नैतिक शिचा में प्राकृतिक नियम पालन करने की एक सीमा होगी। यदि इम स्पेन्सर के सिद्धान्तों का अन्नरश: पालन करें तो बालक चाक से ऋपना हाथ काट लेगा, उस्तरे से ऋपने कपोल की मरम्मत कर डालेगा ऋौर कभी ऋाग में ऋपने को भरम भी कर देगा। दण्ड देते समय सदा प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं चला जा सकता। हमें तो बालक के श्रमिप्राय को देखना है। यदि उसके किसी कार्य में अस्वाभाविक चपलता है तभी उसे कुछ दण्ड दिया जा सकता हैं, अन्यथा नहीं । हमारा तो अब यह सिद्धान्त हो गया है कि बालक कभी कोई बुटि करते ही नहीं। उनकी बुटियों के लिए उनके अभिभावक ही उत्तरदायी हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि दण्ड देते समय हमें बालक के पूरे व्यक्तिगत बातावरण और परिस्थि-.

तियों पर विचार करना है। यदि हम यह विचार ठीक-ठीक कर पार्ये तो हमें यह जानकर श्राश्चर्य होगा कि बालक एकदम निर्दोष है।

होगा कि बालक एकदम निदाय है। दो शब्द स्पैन्सर के शारीरिक शिचा सिद्धान्तों पर भी कह देना श्रनुपयुक्त न होगा। उसने लिखा है कि ''सब लोग गाय, बैल, भेड़ तथा बोड़े तक के खाने-पीने का स्वयं प्रबन्ध करते

# शारीरिक शिक्ताः— वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर ही

ल, भड़ तथा वाड़ तक के खान-पान का स्वयं प्रवन्ध करत हैं, स्वयं ही उनका निरीक्तण करते हैं। वे इस बात को भी सदा देखते रहते हैं कि उन्हें किस प्रकार रखा जाय कि वे हृष्ट-पृष्ट रहें। परन्तु अपने बच्चों के पालने-पोसने और खिलाने-पिलाने पर उनना ध्यान नहीं देते—यह कितने

श्राहचर्य की बात है।" शारीरिक शिक्षा की भा स्पेन्सर वैद्यानिक सिद्धानों पर ही अवलिश्वत करना चाहता है। स्पेन्सर कहता है कि खाने-पीने के विषय में किसी प्रकार की डॉट फटकार ठीक नहीं। सर्राएक ही प्रकार का भोजन देना स्वस्थकर नहीं। बालकों के गरमी और सदीं के कपड़े पर सदा ध्यान रखना चाहिए। स्पेन्सर स्कूल के कायक्रम में व्यायाम का भी समावेश करना चाहता है। वर्तमान शारीरिक शिक्षा प्रणाली के चार दोषों की और स्पेन्सर ने संकेत किया है:— र—बालकों को पेट भर भोजन नहीं दिया जाता, २—उन्हें पर्याप्त कपड़े पहनने को नहीं मिलते, ३—उनसे पर्याप्त रूप में व्यायाम नहीं कराया जाता, ४—उनसे बहुत अधिक मानसिक परिश्रम लिया जाता है। हमारी सफलता शारीरिक तथा मानसिक दोनों उन्नति पर निर्भर है। स्वास्थ्य पर ही जीवन का सारा भवन अवलिन्दत है। अ5: शारीरिक शिक्षा की और लोगों का ध्यान आकर्षित कर स्पेन्सर ने अच्छा ही किया।

प्रसंगवश स्पेन्सर के सिद्धान्तों की ऋालोचना हम ऊपर करते आये हैं, अत: उनकी पुनरा-वृत्ति करना ठीक नहीं। तथापि कुछ बातों की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक सा

श्रालोचना:—'विधि' के सम्बन्ध में सभी पूर्व सुधारकों का निचोड़ देता है, पाट्य-वस्तु में अमारमक परिवर्तन चाहता है, परम्परागत पाट्य-वस्तु भीर अधाजी की श्रेष्ठता का वह विरोधी, परन्तु परम्परागत संस्कारों से मुक्त नहीं, भाषा के महत्त्व को न समस्ता, स्पेन्सर का विश्वोस कि श्रावश्वक ज्ञान की प्राप्ति से उसके सहुप्योग की शक्ति श्रा जाती है दीक नहीं; उसके 'उपयोगितावाद'

जान पडता है। शिक्षा विषय पर स्पेन्सर का विशेष अध्य-यन न था। फलतः उसके विचारों में हमें कुछ मौलिकता अवस्य मिलती है। पर वह वातावरण के प्रभाव से कैसे बच सकता था ? उस पर रूसो, पेस्तालॉज़ी और हरबार्ट का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पडता है। हम यह कह चुके हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रगति के सुधारकों ने केवल प्रचलित पाठन-विधि की ही कड़ी आलोचना की थी। अतः पनरुत्थानकाल के पाठ्य-वस्त से उनका कोई विशेष विरोध न था। परन्त स्पेन्सर का ढङ्ग निराला है। विधि के सम्बन्ध में वह सभी पूर्व सुधारको का निचोड़ हमारे सामने रखता है। अतः उसके मनोवैज्ञानिक भित्ति के सम्बन्ध में हमारा कोई विरोध नहीं। पर पाट्य-वस्त में वह क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहता है। वह प्रचलित पाठ्य-वस्तु को एकदम उलट देना चाहता है। विज्ञान के मोहिनी मन्त्र ने उस पर इतना अधिकार कर लिया है कि हर स्थान पर वह विज्ञान ही विज्ञान जपता दिखलाई पडता है। परन्त पाठक को एक

में कास्ट की न्यवहारिकता भीर हरबार्ट की 'सौन्दर्य भावना।'

बात पर ध्यान रखना चाहिये। स्पेन्सर के विज्ञान का तात्पर्य बडा सारगर्भित है। उसकी विज्ञान की परिभाषा में सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक, भौतिक, रसायन शास्त्र,

जीव विचा तथा शरीर विज्ञान ऋदि सभी ऋ जाते हैं। ऋपनी पाक्य-वस्तु के निर्णय में वह रूसो केसिद्धान्त को उलटते हुए दिखलाई पडता हैं। परन्तु बेकन और लॉक से उसकी कुछ समानता भालकती है। परम्परागत पाट्य-वस्तु और प्रणाली की श्रेष्ठता का वह विरोधी था। वह स्कूलों को व्यवहारिकता के रंग में रंगना चाहता था। त्रीक और लैटिन को हटाकर वह विज्ञान को स्थापित करना चाहता था। विज्ञान को ही उसने सभी मानसिक शक्तियों के विकास का सर्वोत्तम साधन माना। इससे यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हुये भी परम्परागत संस्कारों से वह मुक्त नहीं दुआ था। स्पेन्सर भाषा के महत्व को ठीक न समक्त सका। स्मरण शक्ति को ही वह उसका साधन समभता है। उसका यह कहना कि प्रकृति के नियम के अनुसार बालको-को शिचा देनी चाहिये भ्रमात्मक है। स्पेन्सर के श्रनुसार शिचा का उद्देश्य व्यक्ति को सफल जीवन व्यक्तीत करनें के योग्य बनाना है। वर्तमान युग का ड्यूई जैसा शिचा विशेषज्ञ इस विचार से कभी भी सहमत नहीं हो सकता। उनके अनुसार तो शिचा स्वयं जीवन है, भावी जीवन की तैयारी नहीं। रूसों भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादी था। स्पेन्सर का विश्वास था कि आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति से हो उसके सद्पयोग की शक्ति आ जाती है। 'प्रकृति की मितन्यता' में अपने विश्वास के कारण ही स्पेन्सर ने ऐसा कहा। कहना न होगा कि स्पेन्सर का ऐसा सोचना अमात्मक है, क्योंकि प्रकृति में तिनक भी मितन्यता नहीं। वह बहुत सी वस्तुओं को उत्पन्न कर देती है, जो अनावस्यक होती है उनका नाश हो जाता है। यदि प्रकृति में मितन्यता होती तो अनावस्यक अंग उत्पन्न ही न होते। स्पेन्सर को बहुधा लोग 'उपयोगितावादी' कहा करते हैं। उसके 'श्रच्छी प्रकार से रहने वाले सिद्धान्त' में केवल जीवकोपार्जन और सांसारिक सुख का ही तात्पर्य नहीं। उसके इस सिद्धाना में हम काण्ट की 'व्यवहारिकता' का श्राभास पा सकते हैं। हरबार्ट की 'तीन्दर्य भावना' का भी हमें ध्यान हो जाता है। स्पेन्सर विज्ञान से जीवन को अधिक नैतिक और सुखी बनाना चाइता है।

## ३--हक्स्ले:-(१८२४-६४)

अपन थोडा हक्स्ले पर विचार कर लेने के बाद हम शिद्धा चेत्र पर स्पेन्सर के प्रभाव पर दृष्टि-पात करेंगे। इसका कारण यह है कि हक्स्ले ने स्कूल की पाठ्य-वस्तु में विश्वान के समावेश के लिए

कार्य सरलता और श्रानन्द से किया जा सकता है। इससे बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, तर्कना शक्ति बढ जाती है। इससे सभी श्रंगों का अनुरूप विकास होता है। उदार शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति स्टीम

पाळ्य-वस्तु में विज्ञान के स्थावेश के लिये श्रक्थ परि-श्रम, बेकन और स्पेन्टर की ही बातों को दूसरे शब्दों में, उदार शिक्षा की स्वारुया।

सब से अधिक परिश्रम किया। अतः हम कह सकते हैं कि स्पेन्सर का वह दाहिना हाथ था। उसके शिक्षा विचारी में मौलिकता नहीं। पर उसका भाव गाम्भीय श्रीर सन्दर शब्दावली पाठक को मुन्ध कर देती है। वह बेकन और स्पेन्सर की ही बातों को दूसरे शब्दों में कहता है। हक्स्ले प्रचलित शिचा को साहित्यिक मानने के लिए तैयार नहीं. क्योंकि साहित्यिक स्थिति पर बालक कभी पहुँचता ही नहीं। उसने उदार शिक्षा की परिभाषा बढ़े हृदयग्राही दंग से की है:-- "उदार शिक्षा से शरीर इच्छा के नशीभूत रहती हैं और सभी

वैज्ञानिक प्रगति २०५

इिजन के सदृश किसी भी कार्य में संलग्न किया जा सकता है। उदार शिक्षा से 'मस्तिष्क' प्रकृति तथा उसके गति-क्रम के सच्चे ज्ञान का सञ्चयगृह हो जाता है। उससे व्यक्ति दुवला, पतला अथवा वैरागी नहीं होता, वरन् जीवन शक्ति से हर समय श्रोत-प्रोत रहता है। व्यक्ति हर समय विवेक के त्राधीन रहता है। वह प्रकृति तथा कला के सीन्दर्य को समभा लेता है और सभी द्वित वस्तुओं से ष्टणा करता है। वह दूसरों को उतना ही श्रादर की दृष्टि से देखता है, जितना अपने को। ऐसा ही न्यक्ति उदार शिचा के अनुसार शिचित है। प्रकृति के साथ उसका पूर्ण सामजस्य है।"

#### ४-स्पेन्सर का प्रभाव

स्पेन्सर के शिचा सिद्धान्तों का बहुत प्रभाव पड़ा। वर्तमान शिचा प्रशाली पर उनका प्रभाव . 'स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। इक्स्ले ने उसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन बहुत श्रच्छी प्रकार किया। फलतः पाट्य-वस्तु में विज्ञान को उचित स्थान दिया गया। वर्तमान शिचा प्रशासी पर स्पेन्सर ने बालक को पूर्ण स्वतन्त्रता देने की मांग की। स्पष्ट, पाठ्य-वस्तु में विज्ञान शिचा की उसने एक नई परिभाषा दी और विभिन्न विषयों को उचित स्थान, बाबक को के परस्पर सम्बन्ध पर प्रकाश डाला। विशेषकर यही स्पे-पूर्व स्वतन्त्रता देने की माँग, न्सर की मौलिकता हैं। उसके पाठन-सिद्धान्त तो रूसो. शिका की नई परिभाषा। पैस्तालाजी, हरबार्ट तथा फ्रोबेल के सिद्धान्तों के निचोड मात्र हैं। स्पेन्सर की व्याख्या इन सुधारकों कें भी विचारों की कुछ स्पष्ट कर देती है और उसमें व्यवहा-रिकता की छाप दिखलाई देने लगती है।

स्पेन्सर और इक्स्ले के प्रचार से स्कूलों में तिज्ञान को स्थान दिया जाने लगा। परन्तु पहले इसका स्वागत न किया गया । यों तो त्राठारहवीं शताब्दी से ही प्रोटेसटैंण्ट विश्वविद्यालयों में विज्ञान के ऋध्यापक रखे जाने लगे थे। परन्त विज्ञान के विज्ञान का पाठ्य-वस्त प्रसार में उनसे कुछ प्रोत्साहन न मिला था। विज्ञान के अध्ययन के लिए कहीं कहीं 'एकेडेमीज़' स्थापित होने लगीं।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से जर्मनी के विश्वविद्यालय

में समावेश:—विश्वविद्या-वय में।

इसमें प्रमुख भाग लेने लगे । गीसेन विश्वविद्यालय में 'लीविग प्रयोगशाला' १८२५ ई० में स्थापित की गई। वहाँ प्रयोगातमक कार्य किये जाने लगे। धीरे-धीरे सभी विश्वविद्यालयों में प्रयोगातमक विधि का श्रनुसरण किया जाने लगा। फ्रांस में भी उच विज्ञान की शिचा पहले विश्वविद्यालय के बाहर ही प्रारम्भ की गई। पर १७९४ ई० से 'रिपन्लिक' सरकार ने पेरिस में विज्ञान स्कूल स्थापित किया जहाँ लैपलेस और लेखें के ऐसे विद्वान शिचा देने लगे। क्रान्ति के पहले विद्यान की और बहुत कम ध्यान दिया गया था । पाठ्य -वस्तु में 'मानवतावादी' विषयों का ही बाहुत्य था । १८०२ ई० में नैपेलियन ने विज्ञान की शिक्षा की वहा प्रोत्साहन दिया। उसके कारण १८१४ ई० तक विज्ञान की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी थी । १८५२ ई० तक इसका रूप शिक्षा से स्वतन्त्र हो गया: परन्तु प्राचीन साहित्य की शिक्षा के समान इसकी अवदर प्राप्त न था। इंगलैंग्ड की भी प्राय: यही दशा थी। वहाँ भी विज्ञान को उन्नति विश्व-विद्यालय के बाहर हुई । श्रठारहवीं शताब्दी में ही कैम्बिज विश्व-विद्यालय में विद्यान के लिये कई पद स्थापित किए गये। परन्तु प्रयोगात्मक विधि का सूत्र पात तो उन्नीसवी शताब्दी से ही होता है, और उसके अन्त तक कैम्बिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में विज्ञान का सितारा चमकने लगता है। बर्गियम, मैनचेस्टर, लन्दन तथा निवरपूल में स्युनिसिपल

विश्वविद्यालयों की स्थापना से विज्ञान को 'विशेष, आदर मिला। परन्तु प्रयोगात्मक शिचा के सम्बन्ध में इंगलैंण्ड के विश्वविद्यालय सहानुभूति न रखते थे। १८५१ ई० से 'रॉयल स्कूल ऑव् माइन्स' को स्थापना से विज्ञान को प्रयोगात्मक विधि से पढ़ाया जाने लगा। कुछ इक्षीनियरिङ्ग स्कूल भी खोले गए। १८६० ई० में लन्दन विश्वविद्यालय में विज्ञान का एक विभाग खोला गया और विज्ञान में 'डाक्टर' और 'बैचेलर' की उपाधि दी जाने लगी। १८६९ ई० में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में विज्ञान के विभाग खुल गए।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही प्रशा के सभी जिमनैजियमस् ऋर्थात् माध्यमिक स्कूलों के पाठ्य-वस्तु में कुछ न कुछ विज्ञान का समावेश कर दिया गया। यो तो 'स्वानुभववादी-यथार्थ-वाद' के त्रान्दोलन से ही विज्ञान के प्रति सहासुभूति माध्यमिक स्कूलों में दिखलाई गई थी, पर उसका विशेष प्रभाव न पड़ा था। अब प्रति सप्ताह भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए कम से कम दो घण्टे निश्चित कर दिए गए। जर्मनी के दक्तिए प्रदेशों में भी विज्ञान का प्रचार हुआ और १८१५--१८४८ ई० की श्रम्यवस्था काल में भी उसका सिक्का जमा रहा। १८२३ से व्यवसायिक शिक्षा के लिये भी कुछ स्कृल खुलने लगे और शताब्दी के मध्य काल तक उनका संगठन और विकास दृढ हो चला था। १८८२ ई० में दो प्रकार के स्कल स्थापित किए गये-रीयल जिमनैजियम और 'श्रोवरीयल स्कल' इनमें सभी प्रकार के विश्वान की शिद्धा दी जाने लगी। इंगलैंण्ड में विज्ञान को सब से पहले 'एकेडेमीज़' में ही स्थान भिला। परन्तु ऋठारहवीं राजाब्दो के ऋन्त में 'एकेडेमीज़' की दशा ऋच्छी न थी। पन्लिक स्कृलों की विज्ञान के प्रति सहानुभृति न थी। उन्नीसवीं शताब्दी के ऋारम्भ में विज्ञान के लिये जोरों से अान्दोलन चला—जिसके फलस्वरूप नये आदर्शों के अनुसार बहुत से स्कूल खोले गए और उनमें विज्ञान को उचित स्थान दिया गया।। १८४८ में काम्ब ने एडिनबरों में एक स्कूल खोला जिसमें चित्रकारी, रसायनशास्त्र, प्राकृतिक दर्शन, इतिहास, शरोर विज्ञान इत्यादि निषयों में शिच्चा दी जाने लगी। इसी के अनुकरण में लीथ, लम्दन, मैनचेस्टर, बर्सिंघम, न्यूकासिल तथा बेलफास्ट में नए नए स्कूल खोले गए। यद्यपि ये स्कूल बहुत दिन तक न चल सके, किन्तु इनके कारण विज्ञान के प्रसार में बड़ी सहायता मिली। १८६८ के पालिमेण्ट **ऐ**क्ट के कारण सभी माध्यमिक स्कूलों में आधुनिकता का विकास होने लगा। इस आधुनिकता में क्त्रमान प्रमुख भाषाओं के साथ साथ प्रधान वैज्ञानिक विषयों में भी शिच्चा दी जाने लगी। १८५३ में 'डिपार्टमेण्ट ऑब् साइन्स पेण्ड आर्य्स' की स्थापना की गई। १८९८ में यह 'डिपार्टमेण्ट अर्भेव पहुकेशन' में मिला दिया गया। इस हिपार्टमेण्ट ने विज्ञान के प्रचार में बड़ा योग दिया।

वैज्ञानिक आन्दोलन का प्रभाव प्राथमिक स्कूलों पर भी पड़ा। पेस्तालां को प्रभाव स्वरूप प्रशा तथा जर्मनी के अन्य स्कूलों में विज्ञान लोकप्रिय होने लगा था। १८२५ के पहले प्राय: सभी बड़ी कहाओं में प्रारंभिक विज्ञान, शरीर विज्ञान तथा भूगोल आदि के मुख्य-मुख्य सिद्धान्त बालकों को बतलाये जाने लगे। प्रति दो या चार घण्टे इनके पढ़ने में दिथे जाते थे। एक प्रकार से विज्ञान को पाठ्य-वस्तु का एक मुख्य अंग मान लिया गया। उन्नोसवी शताब्दी के अन्त में फान्स के प्राथमिक स्कूलों में भी विज्ञान को कुछ स्थान दिया गया। वैज्ञानिक विषयों में भूगोल, कृषि, भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञान को प्रमुख माना गया। इंगलैण्ड में १८७० तक प्राथमिक स्कूलों की अवस्था अच्छी न थी। १९०० तक तो केवल

लिखने, पढ़ने तथा श्रंकगणित पर ही विशेष बल दिया जाता था। श्रन्य विषयों की शिचा सरकारों सहायता पर निर्भर रहती थी। परन्तु १९०० से उनके पाठ्य-वस्तु में विज्ञान को एक प्रधान विषय मान लिया गया।

## ंसहायक पुस्तकें

२--प्रेव ज : 'ए स्टूडेण्ट्स हिस्ट्री ऋाव एड्सेशन' अध्याय २६

**३—कवरली :** 'हिस्ट्री श्रॉन एडूकेशन' अध्याय २९

४-किक: 'एड्केशनल रिकॉर्मर्स' अध्याय १९

४ - हरवर्ट स्पेन्सर: 'एडू केशन'

६-पार्कर: 'माडने एलेमेण्टरी एडूकेशन' ( गिन, १९१२ ) पृष्ठ ३३१-३४०

**७—हक्स्ले**: 'साइन्स एण्ड एडूकेशन'

प्र्मिन् स्टोरी त्र्राव नाइन्टोन्थ संत्रुरी साइन्स ( हापर )

**६—कूल्टर, जे० एम०: '**दी मिशन श्रॉव साइन्स इन एडूकेशन (साइन्स २, १२, ए० २८१–२९३)

१०— सेजिविक, डब्लू० टी०: 'एड्केशनल वे लू ऑव दी मेथड ऑव साइन्स' ( एड्केशनल रिन्यू भाग ५, ए० २४३)

## बारहवाँ अध्याय

## लोकसंग्रहवाद

### १- लोकसंग्रहवाद और वैज्ञानिक प्रगति

लोकसंग्रहवाद का वास्तविक रूप समक्तने के लिये वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रगति से उसकी तुलना आवश्यक सी जान पड़ती है। लोकसंग्रहवाद और वैज्ञानिक प्रगति में हमें कुछ

'शिचा में विनय की भावना पद्धति का खबदन, पाठ्य-बस्तु में परिवर्तन, वैज्ञानिक बिज्ञान को, समाजदित वादी प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान को; वैज्ञा-निक व्यक्तिबादी दोनों जन वगं के जिये शिचा के इच्छुक वाद्यादम्बर के विरुद्ध दस्कृष्ट विकास की भोर; परम्तु होनों का उद्देश्य भिन्न। समानता दिखलाई पड़ती है। प्रचलित अनुशासन पद्धति का दोनों ने खण्डन किया। पाठ्य-वस्तु में दोनों परिवर्त्तन के पद्मपाती थे। परन्तु उसका परिवर्तन दोनों दो दृष्टिकोण सं चाहते थे। वैज्ञानिकों के लिये विज्ञान से बढ़कर कुछ भी न था। व्यक्ति का उद्धार वे विज्ञान से ही करना चाहते थे। उसके शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास में विज्ञान की सहायता उन्हें सर्वश्र ष्ठ प्रतीत होती थी। लोकसंग्रह-वादी सर्व प्रथम लोक हित अपने सामने रखते थे और उसी के अनुसार व्यक्ति को शिचा की व्यवस्था करना चाहते थे। इसके लिये प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के वे पद्मपाती थे। उपयोगिता का दृष्टिकोण दोनों में आ जाता है। वैज्ञानिक व्यक्ति के ही जीवन को पूर्णत्या

सफल बनाना चाहता है। इसके लिये वह विभिन्न व्यवसायिक संस्थाओं को स्थापित, कर व्यक्ति को उतको रुचि के अनुसार शिच्चित बनाकर जीवनयापन के योग्य बनाना चाहता है। परन्तु उसके इस उद्देश में व्यक्तिशद को गन्थ है और समाज-हित की अवहेलना स्पष्ट है। व्यक्तिवाद में स्पेन्सर ऐसे वैज्ञानिक प्रकृतिवादियों से भी बाजी मार ले जाना चाहते हैं। परन्तु वे सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखते हैं। शिवा का प्रचार वे थोड़े व्यक्तियों में न कर पूरे जनवर्ग में करना चाहते हैं। फलतः लोकसंग्रहवादियों से वे हाथ मिलाते हुये दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि फल में तो प्रायः दोनों अखाड़े के दो पहलवान के सदृश् दिखलाई पड़ते हैं। परन्तु एक पहलवान तो स्वान्तः सुखाय में मटरगस्ती करना चाहता है और दूसरा लोक हित के किये अपने को उत्सर्ग कर देना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि उद्देश्य को हम भूल जॉय तो दोनों प्रायः समान दिखलाई पड़ते हैं। वैज्ञानिक आन्दोलन व्यक्ति का जीवन सब प्रकार से सुखी बनाना चाहता है। लोकसंग्रहवाद प्रजातन्त्र की स्थापना के लिये समाज को तैयार करना चाहता है। परन्तु दोनों उत्कृष्ट विकास की और अपना ध्यान रखते हैं और वाह्याडम्बर को फैंक देना चाहते हैं।

### २ - लोक संप्रहवाद श्रौर मनोवैज्ञानिक प्रगति:-

इम यह कह चुके हैं कि मनोवैश्वानिक प्रगति के प्रतिनिधि पेस्तालाज़ी, हरवार्ट श्रीर फ़ोबेल

ने विशेषकर पाठन-विधि के हो सुधार पर अपना ध्यान केन्द्रित किया था। परन्तु, हमें यह मानना

मनोवैज्ञानिकों का उहरेय बोकहित ही, पेस्ताबॉझी का उद्देश्य समाज सेवा, बालक को जीवकोपार्जन के बनाना चाहता था, शिचा का चेत्र स्कृत तक ही सीमित नहीं ।

पड़ेगा कि उनका ऋन्तिम उद्देश्य समाज हित ही था। लोक-हित का दृष्टिकोण तो रूसो में भी स्वष्ट दिखलाई पड़ता है। इसका वर्णन हम कर चके हैं। पेस्तालाज़ी का तो कहना ही क्या ! उसने तो समाज हित के लिये अपना सारा जीवन ही उत्सर्ग कर दिया था। उत्तका एकमात्र उद्देश्य समाज सेवा ही करना था। विभिन्न स्थानी में उसका शिवा का प्रयोग केवल लोक हित के हेतु साधन की खोज के लिये था। रूसो ने भी कहा था कि ''मैं एमील को एक व्यवसाय में शिक्षा देना

चाहता हूँ।" पैस्तालाज़ी ने इस विचार को कार्यान्वित करने की चेष्टा की। वह बालकों को कृषि बागवानीं, लकड़ी की काला इत्यादि में कुछ ऐसी शिचा देना चाहता था जिससे कि वे जीविक्रोपा-र्जन में माता-पिता की सहायता कर सकें। उनको यह सब कार्य स्मिखाने में त्रर्थात उनका पेट भरने के लिए कभी-कभी वह स्वयं भूखे पेट सो जाया करता था। पेस्तालाजी शिचा को अपने निजी दृष्टिकोए से देखता था। शिचा से उसका तात्पर्य केवल 'क खग घ ङ' श्रीर '१, २, ३, ४, ५, ६' का ज्ञान ही देनान था। वह शिच्चा से व्यक्ति के जीवन को ऐसा सुधार देना चाहता था कि वह समाज हित के कार्य में योग दे सके। समाज हित की भावना से ही प्रेरित होकर उसका ध्यान विशेषकर दीन बालको पर गया । अपने स्वातुभृति (ऑन्स्वॉङ्ग) सिद्धान्त के कार्यान्वित करने के प्रयत्न में पेस्तालाजी को यह विश्वास हो गया कि शिचा का चेत्र स्कूल तक हो. सीमित नहीं है। उसने पाठन-विधि को इत्ना सरल बना दिया कि अनाथालयों और सुधार-स्कूलों के दोषयुक्त बालकों की शिचा के लिये वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि पैस्ता-लॉज़ी समाज हित भावना से ही हर समय श्रीत-प्रोत रहता था। श्रत: हम कह सकते हैं कि शिक्षा में समाजहितवाद का उसने बीजारीपण किया।

हरबाट शिक्षा से व्यक्ति का नैतिक विकास चाहता था। नैतिक विकास से लोकहित का धनिष्ट सम्बन्ध है। वह व्यक्ति के चरित्र को ऐसा बनाना चाहता था कि वह सामाजिक द्वित में

हरबार्ट में लोक संग्रह-वाद:-नैतिक विकास, बहु-रुचि' सिद्धान्त के ग्रनसार जीवन के विभिन्न संगों में शिचा, व्यक्ति को लोकहित के ब्रिये ही शिचित' करना ।

योग दे सके। इसके लिये अपने 'बहुरुचि' सिद्धान्त के अनुसार वह व्यक्ति को जीवन के विभिन्न श्रंगों में शिक्षा देना चाहता है। इरवार चाहता था कि व्यक्ति की शिक्षा मानव विकास के क्रम से होनी चाहिए। 'संस्कृति यग सिद्धान्त' का प्रारम्भ उसी से होता है। फलतः वह बालक को मानव जाति के प्राचीन इतिहास से परिचित कराते हुये सभ्यता की विकसित अवस्था के अनुसार उसे शिचा देना चाहता है। हरवार्ट के इस सिद्धान्त में पहले लोकसंग्रहवाद की अलक अवस्य दिखलाई पड़ी, परन्त अन्त में इसका मनोवैद्यानिक महत्व ही प्रधान हो जाता है। हरबार्ट व्यक्ति को प्रवीसता, दया, न्याय तथा

निष्पत्तता के भाव में रंगना चाइता है। अत: स्पष्ट है कि शिक्षा को वह समाज हित से अलग नहीं करना चाहता । वह व्यक्ति को समाज हित के लिये ही शिक्षित बनाना चाहता है।

मानता है।

ं वर्तमान शिचा सिद्धान्त में लोकसंग्रहवाद की धुन है। इसका प्रारम्भ हम फ्रोबेल के फिण्डरगार्टेन में पाते हैं। यह कहना ऋत्यक्ति न होगी कि वर्तमान शिचा चेत्र में मूलतः हम लोग

्रफोबेल में लोक संप्रहर वाद:-िगडरगार्टेन में, फ्रो-बेस के सिद्धान्तों का कार्या-न्वित किया जाना, पाठ्य-वस्त जीवन का सार मात्र, स्कूल समाज का एक छोटा रूप ।

फ़ोबेल के ही सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने में संलग्न हैं। फोबेल बचों के सामने उसके वातावरण की वस्तुत्रों के परि-ष्कृत रूप को रख कर उन्हें कुछ शिक्षा देना चाइता है। पाठ्य-वस्त को वह जीवन का सार मात्र मानता है। फलतः उसने शिवा को एक सामाजिक दृष्टिंकीण दिया। उसने संकेत किया कि शिक्ता को हम जीवन से प्रथक नहीं कर सकते। शिचा को उसने जीवन का श्रंग उसी प्रकार माना जैसे सिर और धड एक ही झर्रार के दो अंग हैं। फ़ोबेल स्कूल को समाज का एक छोटा रूप

### ३-शिचा में लोकसेप्रहवाद की उत्पत्ति:-

लोकसंग्रहवाद की प्रगति अठारहवीं शताब्दी से ही अपनी रूप दिखला रही थी। परन्त उसके लिये ग्रभी समय परिपक नहीं हुन्ना था। श्रीबोगिक क्रान्ति तथा वैज्ञानिक श्राविष्कारी के

. बैजानिक ग्राविश्वारों से जीवन उद्देश्य में परिवर्तन. प्रजातम्त्र का विकास. जीवियों के बच्चों भीर स्त्रियों का संमुचित प्रबन्ध नागरिकता के विकास की श्रोर स्रोगों का ध्वान, व्यक्तिवाद को बिब, शिखा का उद्देश्य समाज दित-नागरिक प्रवासफल बनाना, ज्ञान का महस्त्र घट गया, पाठ्य-वस्तु में क्रान्तिकारी परिवर्तन, व्यक्ति भौर समाज हित की श्रभिषता पर बक, जीवन के विभिन्न चेत्रों में शिवा।

फलंस्वरूप जीवन उद्देश्य में परिवर्तन दिखलाई पड़ने लगा। फलत: अठारहवीं शताब्दी के अन्त में हमें राजनीतिकां और लेखकों के शिचा विषयक विचारी में भी परिवर्तन दिख-लाई पडता है। शिचा में समाज हित के दृष्टिकी ए के लाने का श्रीय जमनों को है। उन्नीसवीं शताब्दी में श्रमजीवियों का जीवन आदर्श बदलने लगा। इंगलैंड के 'सधार-बिल' इसके स्पष्ट प्रमाण है। प्रजातन्त्र का चारो श्रोर विकास हो रहा था । भावी सरकार के निर्माण में साधारण जनवर्ग का अभिकार स्पष्ट दिखलाई पड रहा था। अब यह स्पष्ट हो गया कि श्रमजीवियों के बच्चों और स्त्रियों का समुचित प्रबन्ध त्रावस्यक है। उनकी त्रावस्यकतात्रों को परा करना सर-कार का प्रधान करेंच्य समभा गया। ऋब प्रजातन्त्र की लहर शासन, न्याय, समाजहित तथा शिल्ला आदि प्रत्येक चेत्र में पंडुँच गई। फलतः नागरिकता के विकास की श्रीर लोगों का ध्यांन आवश्यक था। शिचा पर इसका प्रभाव पड़े बिना न रहा। सतरहवीं और अठारहवीं शताब्दी के व्यक्तिवाद को बिल दें दी गई। शिचा का प्रधान उद्देश समाज हित माना गया। अब व्यक्तियों की प्रतियोगिता

भावना के लिये स्थान न था। नागरिक को जीवन के विभिन्न चेत्रों में सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों के पालन करने योग्य बनाना शिचा का तात्पर्य माना गया । अनः ज्ञान का महत्व स्वतः घट गया श्रीर शिचा का उद्देश्य नैतिक हो गया। पाट्य-वन्तु में क्रान्तिकारी परिवर्त्तन किया गया। व्यक्ति को नागरिकता का गुरू देने के लिए ऐतिहासिक, ऋार्थिक तथा साहित्यिक विषयों को पढ़ाना

श्रावश्यक समन्ता गया । शिक्षा के श्रांग यह समस्या थी कि व्यक्ति श्रीर उसके विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के परस्पर सम्बन्ध को कैंसे निर्धारित किया जाय। इस समस्या को सलभाने के लिए व्यक्ति और समाज हित की अभिन्नता पर बल दिया गया और सरकार से यह माँग की गई कि वह व्यक्ति के हित का सब प्रकार से प्रबन्ध करे। यही कारण है कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तर काल में जीवन के विभिन्न चेत्र में व्यक्ति को शिचित करने के लिए स्कूल खुलने लगे। दीन तथा दोषपूर्ण बालको की भी शिचा का समुचित प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया गया।

### ४-समाज शास्त्र में शिचा का तात्पर्यः

. समाज-ज्ञास्त्र में जिल्ला को क्या स्थान दिया गया है ? उसमें शिल्ला की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई हैं। परन्त प्रोफ सर मनरों के अनुसार चार प्रकार की व्याख्या से सबका सार आ

शिचा ज्ञान प्रशार का साधन, ज्ञान के ही प्रसार से बुद्धि का यथेष्ट विकास, श्रतः शिदा एक सामाजिक कार्य, इसकी व्यवस्था राज्य द्वारा ।

जाता है। हमें भी उसे स्वीकार करने में कोई श्रापत्ति नहीं। प्रथम व्याख्या में शिचा ज्ञान प्रसार का साधन मानी गई है। किसी मनुष्य का व्यक्तित्व पैतृक गुणों तथा वातावरण के सम्पर्क से बनता है। वातावरण से तात्पर्य 'ज्ञान' का है। यह अपरोच रूप से प्राप्त किया जा सकता है। वंशपर-म्परागत गुर्णों के नियमों के पालन से बुद्धि का भी विकास

किया जा सकता हैं। प्रो॰ एल॰ एक॰ वार्ड अपनी 'डॉयिनिमिक सोशियॉलॉजी' नामक पुस्तक में इन सब बातों का विवर्ण देते हुये इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ज्ञान के प्रसार से ही बुद्धि का यथेष्ट विकास किया जा सकता है। यतः स्पष्ट है कि शिचा एक सामाजिक कार्य है और इसकी व्यवस्था 'राज्य' को करनी चाहिये नहीं तो समाज की वांछित उन्नति सम्भव नहीं।

पहले इस नियन्त्रण में वडी कठिनाई

शिचा समाज नियन्त्रण का साधन, स्कूजों की सहायता से सामाजिक निवन्त्रश सम्भव, शिचक वांञ्चित भावनाएँ उत्पन्न कर सकते हैं, नैतिक उद्देश्य का समावेश, ग्राध्यात्मिक विकास की श्रीर ध्वान नहीं, बोकहित को प्रधानता ।

प्रो॰ मनरो के अनुसार समाज-शास्त्र में शिक्षा सामाजिक नियन्त्रण का भी साधन है। उठानो पड़ती थी। सरकार पुलिस ऋदि की सहायता से तथा चर्च अपने धार्मिक सिद्धान्तों के प्रचार से नियन्त्रण स्थापित करने की चेष्टा किया करती थी। इसमें धन भी ऋधिक व्यय होता था और यह मनोवैज्ञानिक भी न था। धीरे-धीरे लोगों का विश्वास हो चला कि स्कूलों की सहायता से सामाजिक नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है। शिचक जीवन आदशों की ठीक ठीक व्याख्य। कर व्यक्ति में वांछित भावनाएँ उत्पन्न कर सकते हैं। फलतः शिचा में नैतिक उद्देश्य का समावेश करना होगा। यह उद्देश पहले से भिन्न होगा । इसमें व्यक्तिगत हिन की प्रधानना

न रहेगी और न चर्च शिक्षा के सदृश् आध्यात्मिक विकास की ही और ध्यान रहेगा। शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण हो जाने पर व्यक्ति और समाज हित में कोई भेद न रहेगा। 'एक' दूसरे के लिये रहेंगे, पर समाज हित की प्रधानता दी जायगी। समाज हित की भावना व्यक्ति में शिचा द्वारा धीरे धीरे उत्पन्न करनी होगी। यकायक उस पर लादना ऋमनोवैद्यानिक ऋौर व्यर्थ होगा। छोटे छोटे बालकों को स्कूलों में शिद्धां इस प्रकार दी जायगी कि लोकहित की भावना उनमें स्वतः जागृत हो जाय।

प्रो॰ मनरो कहते हैं कि समाज शास्त्र में शिचा का तीसरा तात्पर्य परम्परागत सभ्यता की रचा करना है। यदि सभ्यता की परम्परागत सम्बता की रखा नहीं तो दक्ति∗ोख करना. संकीर्य हो जायगा, भूतकाल के श्रनुभव से परिचित कराना शिषा का उधेश्य।

रचान की गई तो वर्त्तमान का सारा सौन्दर्य नष्ट हो जायगा और इम अपने पूर्वजों के अनुभव से कुछ सीख न पार्वेंगे। हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण रह जायगा। निष्पत्तता और न्याय प्रियता हमारे चरित्र में न ग्रा सकेगी। हमारा वातावरण हर समय बदला करता है। वातावरण के परिवर्तन से ही सामाजिक विकास सम्भव है। श्राज की सामाजिक आवश्यकता कल से भिन्न होती है। व्यक्ति को

बदलते रहने वाले वातावरण के अनुकूल बनाना है; नहीं तो उसके व्यक्तित्व का ह्वास हो जायगा। अतः शिचा का उद्देश्य व्यक्ति को भूतकाल के अनुभव से परिचित कराना तथा वातावरण के अनुकल बनाना है।

जैसे सभी प्रकार के जीव प्रकृति के श्रनुसार अपने को व्यवस्थित बना लेते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी मानव विकास की गति में अपने को वातावरण के अनुकूल बना लेता है। यदि

् विकास के लिये वानावरक से विरोध काने में जिसा सहायक ।

पैसा सम्भव न हो तो उसका नाश हो जाय। वातावरण के अनुकल अपने को बनाने के प्रयतन से ही सभ्यता का अब तक इतना विकास हो सका है। जाति का विकास तो अनजान में अविरल गति से हुआ करता है। पर

सामाजिक उन्नति में व्यक्ति को वातावरण से विरोध करना पड़ता है और समाज हित की श्रोर सारी शक्तियों को केन्द्रित करना पडता है। प्रो० मनरों के अनुसार व्यक्ति के इस प्रयत्न में शिवा बड़ो सहायता देती है। अतः सामाजिक विकास में शिचा का प्रधान हाथ दिखलाई पड़ता है।

#### ४-लोकसंप्रहवाद का शिचा पर प्रभाव :

अब इस यह देखेंगे कि लोकहित-बाद का शिक्षा की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। स्त्रीसर्वा शताब्दी में शिद्धा की व्यवस्था प्रधानत: दो संस्थाओं द्वारा की जाती थी। पहली संस्था

दो प्रकार के स्कूल:--१-- बोक हित भावना से संस्थाओं द्वारा.

२---सावार द्वारा: राज-दैतिक व आर्थिक दृष्टिकोस. समाख दित की भावना प्रधान ।

तो व्यक्तियों अथवा जनता के आधीन हुआ करती थी। कुछ लोग लोकहित या धार्मिक भावना वश बचों के लिये स्कल खोल दिया करते थे। इनका संगठन उनके अथवा संस्थाओं द्वारा निर्वाचित प्रवन्ध-समिति द्वारा किया जाता था। इन स्कूलों को सरकार भी सहायता दिया करती थी। दूसरे प्रकार के स्कूलों का श्रायोजन सरकार स्वयं करती भी। इनमें शिद्धा के राजनैतिक और आर्थिक दृष्टिकीस पर

ध्यान दिया जाता था। इन दोनों प्रकार की शिचा व्यवस्था में समाज हित की भावना प्रधान थी। पहलें प्रकार के स्कूलों को लोंक-हित-शिचा आन्दोलन ( फिलैन्थॉपिक एडकेशनल मुबमेण्ट ) कहते हैं और दसरे प्रकार की शिक्षा से 'राज्य व्यवस्था' (स्टेट सिस्टम ) का प्रारम्भ होता है। पहले इस लोकहित शिखा श्रान्दोलन पर विचार करेंने।

लोकडित शिचा का प्रारम्भ विशेष कर जर्मनी से होता है। वेसहो के शिचा आन्दोलन पर

Г

इम विचार कर हो चुके हैं। स्विस सुधारक पैस्तालॉज़ी का भी प्रयस्न लोकहित की कामना से ही

लोकहित शिला त्रान्दो-लनः—जर्मनी से, फ्रैंबेनवैर्ग, बोकहित प्रमुख, धनिकों को दीनों के सम्पर्क में जाना, शिष्य-शिषा। था। उसके शिष्य फ्रैतेनवर्ग (१७७१-१८४४) ने इस प्रकार की शिक्षा को और आगे बढ़ाया। फ्रैलेनवर्ग का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पेरतालाज़ी का ही था। १८०६-१८४४ तक उसने हाफविल में एक स्कूल बहुत ही सफलता पूर्वक चलाया। फ्रैलेनवर्ग समाज हित को प्रमुख रखता था। कृषि तथा अन्य व्यवसाय में युवकों को वह शिक्षित करना

चाहता था। व्यवसायिक शिचा के साथ जो, कुछ बौद्धिक शिचा सम्भव हो सकती थी उसे भी देता था। १८१० तक उसके स्कूल की ख्याति चारों और बहुत बढ़ गई। विशेषकर उसके कृषि स्कूल का अध्ययन करने के लिये लोग दूर दूर से आने लगे। फैलेनवर्ग की शिचा व्यवस्था इतनी प्रसिद्ध हुई कि योरप और अमेरिका में उसका बड़ा विश्वापन किया ग्या। युवकों को शिचा देने के साथ ही साथ फैलेनवर्ग धनी लोगों को दीनों के सम्पर्क में लाना चाहना था जिससे कि वे उनके साथ सहानुमृति रख सर्के। इसके लिये वह दोनों को एक साथ ही शिचा देता था। फैलेनवर्ग ने छः सौ एकड़ ज़मीन अपने स्कूल के लिये खरीरी। कृषि इत्यादि के लिये हथियार तथा पहनने के लिये कपड़े को तैयार करने की वहाँ व्यवस्था की गई। धनिकों को साहित्यिक शिचा देने का भी प्रवन्ध किया गया। एक छापाखाना भी खोला गया। कारीगरों की शिचा का भी आयोजन किया गया। दीनों की शिचा के लिये कृषि स्कूल खोला गया। यहीं पर देहातों में पढ़ाने के लिये शिचकों को भी तैयार किया जाता था। फैलेनवर्ग का स्कूल इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसी के आदर्श पर स्विट ज़रलेण्ड, फ़ान्स, दिच्छी जर्मन प्रदेश, इगलेण्ड तथा अमेरिका में नए नए स्कूल खुल गए।

मद्रास में अपने अनुभव के फलस्वरूप डा० पेण्ड्रवेल ने १७९७ में इंगलेण्डरमें 'शिष्या-ध्यापक प्रखाली' को प्रारम्भ किया। इस व्यवस्था के अनुसार बड़े विद्यार्थियों को छोटों के पढ़ाने

'शिष्याध्यापक प्रणाली' (मॅानिटोरियल सिस्टम) नेन श्रीर लंकास्टर, इंगकैयड; नड़े विद्यार्थिनों को क्रोटों के पढ़ाने का भार; फ्रान्स, हालैयड, डेनमार्क, श्रमेरिका; बर्मनी में स्थान नहीं; नियन्त्रख कड़ा; किया शोबसा श्रीर सैनिक विनव। का भार दे दिया जाता था। इस प्रकार एक ही अध्यापक बहुन अधिक बालकों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकता था। १७९८ में जोज़ेफ लंकास्टर ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था का पता स्वतन्त्र रूप से लगाया। बहुत अध्यापकों को वेतन देने में असमर्थ होने के कारण उसने बड़े विद्यार्थियों को शिक्षा का कुछ भार सौंप दिया था। उसे इसमें बड़ी सफलता मिली। अब बेल और लंकास्टर सिद्धान्तत: एक दूसरे के समर्थक हो गये। शीन्न ही बहुत से चैरिटी-स्कूलों (जहाँ निःशुल्क पढ़ाई होती थी) में इस प्रणाली को अपना लिया गया। फ़ान्स, हालैण्ड तथा डेनमार्क में 'शिष्या-

ध्यापक प्रणाली' प्रचितत हो गई। योजना के सस्ते होने के कारण फांस और बेलजियम में कुछ दिनों तक इस पर प्रयोग किया गया। परन्तु इसके दोषों के कारण इसको शोध हो त्याग दिया गया। जर्मनी में पेस्तालॉज़ी प्रणाली इतनी प्रसिद्ध हो चली थी कि वहाँ इसको विशेष स्थान न मिल सका। श्रमेरिका में इस प्रणाली का श्रधिक प्रचार हुआ। 'शिष्याध्यापक प्रणालो' में स्कूल का संगठन श्रच्छा था। बालकी पर बडा कडा नियन्त्रण रक्खा जाता था। संगठन इतना दृढ था कि स्कूल का काम प्रायः मशीन की तरह चलने लगा । एक मॉनिटर अपनी अच्छाई दिखलाने के लिये सदेव स्पर्धा भावना से कार्य करते थे। चारों और क्रियाशीलता और सैनिक-विनय दिखलाई पड़ता था। इन स्कूलों में पढ़ने वाले वालक प्रायः छोटे कुदुम्बों से आते थे। अतः इनके सैनिक विनय का उन पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा।

'शिष्याध्यापक प्रणाली' से शिक्षा के कार्य में बड़ी प्रगति हुई । फलत: स्कूलों के प्रति जनता में सद्भावना का संचार हुआ । शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत बढ़ गया और अब पहले से अधिक

शिष्याध्यापक प्रयास्त्री से शिषा में प्रगति, एक ही शिषक हारा १००-६०० बासकों की शिषा; मनोवैज्ञानिक मित्ति नहीं; अध्यापन श्राडम्बर पूर्य ।

अध्यापन क्राडम्बर पूर्ण । ही विशेष बल दिया जाता था। अध्यापन कार्य धीरे-धीरे आडम्बरपूर्ण हो चला। परन्तु कचाओं के वर्गीकरण की विभि अच्छी थी। एक विषय में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेने पर उस विषय के लियें नई कचा में विद्यार्थियों को चढ़ा दिया जाता था।

लोक हित कामना से प्रेरित होकर रावर्ष अविन (१७७१-१८५८) ने झोटे-झोटे बच्चों के लिये इक्कलेण्ड में शिशुपाठशाला खोलने को व्यवस्था की । रावर्ष ओवेन वड़ा दयालु और वालक-

शिशु पाठशाला (इनफ्रेंस्ट स्कूल) राबर्ट श्रोवेन, इक्केंड, माता-पिता के फैस्टाो में कार्य करने के समय बच्चों की देख-रेख श्रोर साधारण शिचा मनोवैज्ञानिक मित्ति पर, पेस्ता, क्केंबी का प्रमाव। ा को व्यवस्था की। रावट श्रीवेन बड़ा दयाल और बालक-भक्त था। परोपकार भावना उसमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। वह न्यू लानार्क मिल का व्यवस्थापक (१७९९) था। उसने देखा कि पाँच, झः, सात वर्ष के बच्चे फैक्टरियों में कुछ न कुछ कार्य के लिये रखे गए हैं। उनसे बारह या तेरह षण्टे काम लिया जाता था। नौ वर्ष कार्य करा लेने के बाद उन्हें इधर-उधर भटकने के लिये छोड़ दिया जाता था। उनकी कुछ भी व्यवस्था न की जाती थी। इस व्यवस्था को देखकर श्रोवेन का हृदय सिहर उठा। उसने बच्चों के लिये बहुत से स्कूल खोले। इनमें तीन वर्ष तक के उम्र के बच्चे

शिद्धा को चर्चा की जाने लगी। इन स्कूलों में एक ही

शिचक ५००-६०० बालकों तक की शिचा की व्यवस्था

सरलता से कर सकता था. और पहले से अच्छा फल भी

दिखला सकता था। परन्त इस प्रणालो में दोष भी बहुत आ

गये। इसकी मनोवैद्यानिक भित्ति न थी। 'रटने-रटाने' पर

प्रवेश पा सकते थे। इनके माता-पिता के फैक्टरों में काम करने के समय इनकी देख-रेख की उचित व्यवस्था की जाती थी। इ: साल से कम उम्र वाले बच्चों को गाना, नाचना और खेलना सिखलाया जाता था। दस वर्ष के नीचे के बच्चों को मिल में काम करने से बन्द कर दिया गया। श्रीवेन नैतिक शिद्धा पर विशेष घ्यान देता था। १८१४ तक उसके स्कूल बहुत प्रसिद्ध हो गए। १८१७ में ऐसे स्कूलों की व्यवस्थी के लिये उसने एक कार्यक्रम प्रकाशित किया। १८६६ में अवेन को बॉउघम तथा उस्स मिल जैसे व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ। लन्दन में १८६८ में इन लोगों ने एक 'इनफेंग्ट' स्कूल खोला। १८३६ में 'इनफेंग्ट' स्कूलों के शिद्धकों की शिद्धा तथा इन स्कूलों के व्यवस्थापन के लिये ''होम एण्ड कोलोनियल इनफेंग्ट स्कूल सोसाइटी'' स्थापित की गई। इन्फेंग्ट स्कूलों की मित्ति मनोवेशानिक थी। पेस्तालां जो का उन पर बड़ा प्रभाव था क्योंकि स्वयं ओवेन तथा अन्य व्यवस्थापक प्रसालां की प्रसाली का अध्ययन स्वट- ज्रस्लेण्ड में जाकर कर आये थे। 'शिष्याध्यापक प्रसालों की अमनोवेशानिकता के कारण उसकी पतन

प्रारम्भ हो गया था। अतः 'इनक्षेण्ट' स्कूलों में जनता की रुचि स्त्राभाविक थी। इन स्कूलों के प्रचार से शिखा में लोगों में पहले से अधिक रुचि उत्पन्न हो गई। ब्रोटे-ब्रोटे बच्चों के पढ़ाने के लिये स्त्रियों की शिखा नितान्त आवश्यक जान पड़ने लगी। शिक्तए-शिखा की भी आवश्यकता का लोगों ने अनुभव किया।

### ६—'राज्य-शिचा-प्रणाली ( स्टेट सिस्टम )

नैपोलियन (१८०३) से प्रशा के हार जाने पर फ़ेडिरिक विलियम तृतीय ने यह अनुभव किया कि स्कूलों की व्यवस्था सरकार की अपने हाथ में ले लेनी चाहिये। जर्मनों ने यह समक्ष

जर्मनी, १७६४ का जनरत कोड, शिचा के जिये देश का कई भागों में विभावन, प्राय-मिक और माध्यमिक स्कूल श्रत्मा श्रत्मा, तीन प्रकार के माध्यमिक स्कूल, विश्वविधा-जय चर्च के श्रधिकार से स्व-तन्त्र। को अपने हाथ में ले लेनी चाहिये। जमनों ने यह समभ लिया था कि राजनैतिक शक्ति तथा आर्थिक सम्पत्ति के लिए शिचा की उचित व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। उनके इस अनुमान का आभास हमें अठारहवीं शतान्दों के अन्त ही में मिल जाता है जब फ़ेडिरिक महान् ने स्कूल में उपस्थित अनिवार्य कर दी थी तथा उचित पाठ्य-पुस्तक, शिच्य-शिचा, और शिचा में धार्मिक सिहिष्णुता के प्रति सहा-नुभूति दिखलाई थी। १७९४ में शिचा विषयक एक 'जनरल कोड' प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार यह स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया गया कि सभी स्कूल और विश्व-त हैं और उनका निरोच्च किसी समय भी किया जा सकता

विश्वालय सरकारी नियन्त्रण के अन्तर्गत हैं और उनका निरोच्चण किसी समय भी किया जा सकता है। यह भी निश्चित कर दिया गया कि शिचकों की नियुक्ति 'राज्य' करेगा और वे राज्य के नौकर कहे जायेंगे। अपने धर्म के कारण कोई शिचा से वंचित नहीं किया जायगा और किसी धर्म के पढ़ने के लिये व्यक्ति को विवश नहीं किया जायगा। १८०७ में 'ब्यूरो ऑव एड्केशन' स्थापित किया गया। १८२५ में इसी का नाम 'मिनिस्ट्री ऑव एड्केशन' पड़ा और इसका संगठन पहले से दृढ़ कर दिया गया। देश को शिचा के लिए कई प्रदेशों में बांट दिया गया। १८०५ से १८११ के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों में पेस्तालां जी प्रणाली का प्रचार किया गया। पशा के स्कूल नियमों के अनुसार १८२५ और १८७२ में शिचा व्यवस्था की कायापलट करने का विचार किया गया। हर बार केन्द्रीय नियन्त्रण को बढ़ाने की और ही प्रगति रही। प्रशा के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अलग-अलग हैं:। माध्यमिक स्कूल तीन प्रकार के हैं:, १—'जिमनैजियेन'—इसमें प्राचीन साहित्य को विशेष महत्व दिया जाता है, २—'रीयल स्कूलेन'—इसमें विशेषकर आधुनिक भाषाएँ, गणित तथा प्राकृतिक विज्ञान पढ़ाये जाते हैं, ३—'रीयल जिमनैजियेन'—इसमें दोनों प्रकार के स्कूलों के विषय कुळ्ळ-कुळ पढ़ायें जाते हैं। विश्वविद्यालय चर्च के अधिकार से एकदम स्वतन्त्र हैं, परन्त केन्द्रीय सरकार का उनके ऊपर पूरा अधिकार है।

अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दों के आरम्भ तक फ्रान्स में जनवर्ग की शिचा के लिए सर-कार कभी विशेष रुचि न दिखा सकी । क्रान्तिकाल में प्राथमिक शिचा के लिए बहुत आन्दोलन फ्रान्स— किया गया । नैपोलियन का शिचा से विशेष प्रेम था । क्रान्तिकाल में प्राथमिक सम्राट हो जाने पर उसने सभी माध्यमिक स्कूलों तथा शिचा के जिये कान्दोजन, नेपो- कालेजों को एक ही संस्था के आधीन कर दिया । इस संस्था वियन का केन्द्रीयकरण, २७ शिका प्रदेश, प्रत्येक कम्यून में एक प्राथमिक स्कूब, तीसरी रिपब्लिक काल में शिक्षा अनि-बार्य, नार्मल स्कूल, स्कूज पाद्-रियों के हाथ से बाहर।

का नाम 'यूनीवसिंटी त्रॉब फ़ान्स' (१८०८) स्खा गया। देश को सत्ताइस शिचा विभागों ( एकेडेमोज़ ) में बांट दिया गया और प्रत्येक में विश्वविद्यालय की उच्च शिचा देने की व्यवस्था की गई। अभी तक प्राथमिक शिक्वा पर कुछ भी प्रभाव न पड़ाथा। लुई फ़िलिप के राजकाल में प्राथमिक शिचा पर विशेष ध्यान दिया गया । प्रत्येक अथवा दो या तीन 'कम्युन्स' (फ़ांस का एक विभाग) के लिये एक प्राथमिक स्कूल त्रावश्यक सा मान लिया गया । उनके निरीच्चण के लिये 'इन्स्पेक्टर' भी नियुक्त कर दिये गए। तींसरी रिपब्लिक (१८८१-८२) के काल में प्राथमिक शिचा ६ से १३ वर्ष के बालकों के लिए नि:शल्क और श्रनिवार्य कर दी गई। शिद्धण-शिद्धा के लिये बहुत से नार्मल स्कूल खोले गए । स्त्रियों को भी शिचण-शिचा दी जाने लगी । १८९८ में उच्च प्राथमिक शिचा के लिए दूसरे स्कूल भी खोले गए । स्कूलों को भीरे-धीरे पादिरयों के हाथ से बाहर निकाल लिया गया ('१८८६)। उनमें धार्मिक शिचा के स्थान पर नैतिक तथा नागरिक शिचा की व्यवस्था कर

.फान्स के माध्यमिक स्कूल प्राथमिक स्कूलों से एकदम अलग हैं। 'ख़ुसे' और कम्यूनल कालेज इसके दो विभाग है। इनका प्रारम्भ नैपोलियन के समयं से हो होता है। साधारखतः दस बुसे भीर कम्यूनल कालेज, बरके श्रीर बर्डिक्यों की शिक्षा में समानता नहीं।

दी गई (१८८१)।

वर्ष की अवस्था में बालकों को इनमें लिया जाता है। शुल्क इतना थोड़ा लगता है कि उससे ब्यय का काम नहीं चलता, लुसे सम्पूर्ण रूप से 'राज्य' के अन्दर हैं। पर्न्तु 'कालेज' के व्यय का भार कुछ 'कम्युन' को भी उठाना पडता है।

'लुसे' कालेज से अच्छे समभे जाते हैं। १८८० तक लड़कियों की शिद्धा थार्मिक संस्थाओं अथवा निजी (प्राइवेट) स्कूलों द्वारा दी जाती थीं। अब भी लड़को और लड़कियों की शिक्षा में समानता नहीं है।

राजतन्त्र के पुनः स्थापित हो जाने पर नैपोलियन के स्थापित किये हुये विस्वविद्यालयों में से आधे से अधिक बन्द कर दिये गए। परन्तु लुई फिलिप के समय से उनमें फिर सुधार होने लगे। १८९६ में एक को छोड़कर और सभी पन्द्रह 'एकेडे-फ्रान्स में विश्वविद्यालय मीज' में एक एक विश्वविद्यालय को व्यवस्था कर दी गई। विश्वविद्यालय त्राकार में एक दूसरे से छोटे बड़े हैं। परन्तु सभी राज्य की त्रीर से उपाध वितरस करते हैं।

.फान्स में शिचाकी पूरी व्यवस्था शिचामन्त्री के हाथ में है। शिचामन्त्री के अपन्तर्गत तीनों श्री खियों की शिवा की देख भाल के लिये तीन डाइरेक्टर हैं। हर एक 'एकेडेमी' एक 'रेक्टर' ( अध्यव ) के आधीन हैं। 'रेक्टर' की सहायता के लिये शिचा व्यवस्था मंत्री के हाथ 'प्रीफ़ क्ट' ( राज्याधिकारी ) नियुक्त किये गए हैं । स्कूलों के में, डाइरेक्टर, एक्डेमी रेक्टर निरीच्च के लिये इन्स्पेक्टर भी बहुत से नियुक्त किये गये के आधीन, श्रीक्रोक्ट, इन्स्पेक्टर | हैं। इस प्रकार फ्रान्स में शिद्धा पर 'राज्य' का पूरा नियम्बर्ख है।

इंगलैण्ड में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण श्रीव्र न हो सका। वहाँ इसका विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। वहाँ के धनी वर्ग का रुख साधारण जनता के लिये सहानुभृति पूर्ण न था। शताब्दियों तक

इंगलैएड :—राष्ट्रीयकरण शीव्र न हो सका, पहले शिका का भार कुटुम्ब चौर चर्च पर, 'कमिटी कॉव् प्रिवृो कौन्सिल', 'पेमेचट बाई रेज़ल्ट्स', १८७० में बोर्ड स्कूल, १८०६ में चनि-वार्ष उपस्थिति, १८६६ में 'बोर्ड चॉव पहकेशन। शिक्षा का उत्तरदायित 'राज्य' ने स्वीकार नहीं किया। उसका भार प्रधानतः 'चर्च' और कुदुम्ब पर रहता था। उन्नीसवीं शताब्दी में पालियामेण्ट का ध्यान शिक्षा की श्रोर श्राक्षित किया गया। १८३३ में प्राथमिक शिक्षा के लिथे पालिमेण्ट ने २००८० पौण्ड की प्रथम स्वीकृति दी। यह धन प्रधानतः स्कूलों के भवन बनवाने के लिये दिया गया था। १८३९ में प्राथमिक शिक्षा के लिये वर्षिक सहायता ३०००० पौण्ड कर दी गई। इसी साल 'आर्थिक स्वोकृति' ( आण्ट ) की देख भाल के लिये 'किमटी ऑव प्रिवृ कौन्सिल' की स्थापना की गई। १८६१ में विद्याधियों की परोक्षा में सफलता

(पेमेण्ट बाई रेज़ल्ट्स) के आधार पर सरकारी सहायता देने का नियम बना दिया गया। परन्तु यह व्यवस्था ठीक न चल सकी। अतः इन्स्पेक्टरों की राय पर सहायता देने का नियम बना लिया गया। १८६८ में दूसरी सुधार बिल के स्त्रीकृत होने पर शिचा की आवश्यकता का लागों को अनुभव हुआ। सावलीकिक शिचा आन्शोलन पहले से अधिक जोर पकड़ने लगा। फलः १८७० में 'बोर्ड स्कूल्स' के खोलने का प्रबन्ध किया गया। यदि कहीं बालकों की संख्या अति अधिक हो जाती थी तो उनके लिये 'बोर्ड स्कूल' खोते जाते थे। इनके आर्थिक व्यय का भार 'जनता' तथा सरकार दोनों पर था। १८७० की 'बिल' से शिचा विधान में एकरूपता न आई, क्योंकि कुछ स्कूल अपने धर्म के अनुसार शिचा देने के लिये स्वतन्त्र थे। इस प्रकार शिचा चेत्र में द्वैध प्रणाली स्थापित हो गई। १८७६ में अनिवार्य उपस्थित के लिये राज्य नियम पास किये गये। स्कूल में प्रवेश की अवस्था १२ वर्ष निश्चित कर दी गई (१८९९)। १८९९ में 'कमिटी आव प्रिवी कौन्सिल' के स्थान पर बोर्ड ऑव एड्केशन स्थापित कर दिया गया।

'दोर्ड' स्कूलो की दशा साम्प्रदायिक (डिनॉमिनेशनल) स्कूलों से अच्छी थो। उनके अध्यापक भी बड़े अच्छे थे। लगभग तीन चौथाई बालकों को संख्या इन्हों में पाई जाने लगी। परन्तु १९०२

१४०२ से सभी प्राथमिक स्कूल एक ही ज्यवस्था के जंग, १४०३ से किचा ज्यवस्था में एक्सा। से सभी प्राथमिक स्कूल एक ही व्यवस्था के श्रंग माने जाने लगे। 'पन्लिक स्कूल' को 'प्रोवाइडेड' (सहायता प्राप्त) श्रीर साम्प्रदायिक स्कूल को 'नॉन-प्रोवाइडेड' (जिसे सहायता न दी गई हो ) कहा जाने लगा। है प प्रखाली को इस प्रकार हटा दिया गया। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों को एक

ही व्यवस्था के अन्तर्गत लाने की चेष्टा की गई। जनता की ही सहायता पर चलाने के लिये माध्य-मिक शिचा की व्यवस्था कर दी गई। १९०३ के राज्य-नियम के अनुसार 'नॉनप्रोवाइटेड' (चर्च) स्कूलों को भी सरकारी सहायता दे दी गई। इस प्रकार शिचा व्यवस्था में एक प्रकार से एकता आ गई।

लोकसंग्रहेवाद के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति को शिक्षा द्वारा नागरिकता का पाठ पढ़ाना आवस्थक जान पड़ा। इसके लिये यह आवस्यक हुआ कि शिक्षा पर 'राज्य' का पूरा अधिकार हो श्रीक्षा में वर्तमान
श्रीक्षां ध्यान, जर्मनी ।

जाय। परन्तु केवल नागरिकता का पाठ पढ़ा देने से ही कार्य चलना सम्भव नथा। व्यक्ति को ऐसा भी बनाना था कि वह समाज के बल पर बैठ कर न खाय। समाज के सम्पत्ति वृद्धि में थोग देना भी उसके नागरिकता का ही श्रंग माना

गया। व्यक्ति तब तक स्वतन्त्र श्रौर उपयोगी नागरिक नहीं हो सकता जब तक वह अपनी रोटी स्वयं न कमा ले। अतः व्यवसायिक शिक्षा को श्रोर भी ध्यान जाना स्वामाविक हो था। वर्तमान युग में व्यवसायिक शिक्षा के प्रचार की बड़ी धुन है। विज्ञान के श्राश्चर्यमय विकास से जीविको-पार्जन के लिये बहुत से चेत्र खुल गये हैं। अठारहवीं शताब्दी में मिलमालिक श्रमजीवियों के शिक्षा का प्रवन्ध स्वयं कर देता था। पर-तु वर्तमान युग में ऐसा सम्भव नहीं। इसिलिये उनकी शिक्षा के लिये स्कूल में व्यवस्था करना नितान्त श्रावश्यक हो गया। व्यवसायिक शिक्षा देने में जर्मनी प्रमुख रहा। व्यवहारिक रसायन विज्ञान, रंगाई, बुनाई तथा वर्तन की बनाई के लिये व्यवसायिक स्कूल स्थापित किए गये। इन स्कूलों की श्रेणी माध्यमिक स्कूलों की थी। जर्मनी के विश्वविद्यालयों में जो इज्ञीनियरिंग श्रादि की शिक्षा दो जाती थी उससे स्कूलों की व्यवसायिक शिक्षा श्रीक व्यवहारिक सिद्ध हुई। धीरे-धीरे शिक्षा का कम बहुत कँ चा हो गया। 'कोरमैन' ( श्रध्यच् ) श्रीर 'सुपरिनटेण्डेण्ट' (निरोक्षक) की भी शिक्षा दो जाने लगी। लड़कियों को भी उनके योग्य व्यवसाय में शिक्षा का प्रवन्ध कर दिया गया। कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो कि इज्ञीनियरिङ्ग तथा चित्रकारी श्रादि में अनुभवी व्यक्ति को हो श्रागे की शिक्षा के लिये लेते हैं। माध्यमिक स्कूलों के श्रितिक्त विश्वविद्यालय की कोटि की व्यापारिक शिक्षा देने वाले बहुत से स्कूल हैं। इस प्रकार के स्कूल 'योरप में प्राय: सभी देशों में हैं परन्तु जर्मनी और श्रास्ट्रिया में इनको प्रधानता है।

फान्स में व्यवसायिक शिचा स्कूल ही में देते हैं। 'ऐप्रेन्टिसशिप' ( सेवाकाल ) की रीति उठा दी गई है। व्यवसायिक स्कूलों में तेरह वर्ष की अवस्था मे लड़के आते हैं। विशेषकर लकड़ी कान्स, इक्क्वेयड, स्विट्जर- का काम लड़कों को सिखलाया जाता है। परन्त लड़के क बैंट और हालैंबर। वातावरण की त्रावस्यकता पर भी ध्यान दिया जाता है। लड़िक्यों को क्रिंत्रम फूल, टोपी तथा पहनावा तैयार करना सिखलाया जाता है। सभी गाँव के स्कलों में कृषि की शिचा दी जाती है। शहरों के स्कृलों में किसी व्यवसाय विशेष में लड़कों को निप्रण बनाया जाता है। बागवानी, सुई का काम, भोजन बनाना इत्यादि में शिल्ला दी जाती है। फान्स में व्यवसायिक स्कूलों को रोचक बनाने का प्रयत्न किया गया है। विद्यार्थियों के मनोरंज-नार्थ पुस्तकालय, कौतुकालय, तथा सुन्दर वाग की व्यवस्था की गई है। इंगलैंड में व्यवसायिक शिखा का सरकारी रूप १८५१ से भलकता है। स्कूलों के लिए कुछ सहायता निश्चित कर दी गई। इनमें प्रायः सन्ध्या काल पढ़ाई दुआ करती थी। लकड़ी का काम, सीना तथा भोजन बनाने में शिचादी जाती थी। १८७१ में इन स्कूलों का पुनः संगठन किया गया। इनमें अब दिन में भी शिचा दी जाने लगी है। गृह कार्य, कपड़े धोना, बागवानी तथा दूध आदि के व्यवसाय में शिचा दी जाती है। कुछ उच प्राथमिक स्कूल भी स्थापिन कर दिए गए हैं। इनमें चार साल तक वातावरण की आवश्यकतानुसार शिचा दी जाती है। स्विट्जरलैंड में प्राय: प्राथमिक स्कूलों में ही अयवसा-यिक शिचा की व्यवस्था कर दी गई है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य स्कूल भी स्रोल दिये गए है। हन स्कूलों में स्थानीय उद्योगधन्यों तथा दूध के काम में शिद्धा दी जाती है।

वर्तमान युग में विभिन्न उद्यमों में युवक को निपुण बनाने की बड़ी घूम है। युवकों को केवल साधारण व्यवसाथिक शिचा ही नहीं दी जाती, वरन् किसी विशेष उद्यम में उन्हें निपुण

विशेषच द्यम में शिक्षाः— फान्स और बर्मनी में कृषि शिषा पर बद्ध, देनमार्क भीर इटबी। बनाने की भी चेष्ठा की जाती है। इसमें जमनी सब से
प्रमुख रहा है। इस श्रीर फ़ान्स श्रीर इंगलैंण्ड का बहुत
दिन तक श्रिषक ध्यान न रहा। लड़कों की संख्या भी
बहुत कम रहा करती थी। परन्तु अब बड़े बड़े शहरों में
ऊँची व्यवसायिक शिद्धा का प्रबन्ध कर दिया गया है।

्फ़ान्स और जर्मनी में इधर कृषि शिचा पर भी अधिक ध्यान् है। फ़ान्स के नामल स्कूलों में कृषि एक विषय मान लिया गया है। जमनी में माध्यमिक अेणी के स्कूल खोल दिये गये हैं। इनमें 'रीयल' स्कूल के अठे साल बाद विद्यार्थी शिचा प्राप्त करने आ सकते हैं। जंगल में लकड़ी आदि के काम की भी शिचा दी जाती हैं। इधर डेनमार्क में कृषि शिचा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे राष्ट्र में पुनर्जागृति सी आ गई हैं। इस कार्य में वहाँ के ''पिपुल्स हाई स्कूल्स'' (जनता के स्कूल) प्रधान हैं। इटलां में भी अब इस और ध्यान दिया जाने लगा है।

वैज्ञानिक युग में प्रायः सभी कुछ 'विवेक' के आधार पर चलता है। वैज्ञानिक आविष्कारों के बढ़ने से लोगों का स्वभाव संशयात्मक होने लगा। धार्मिक सिद्धानतों में लोग अरुचि दिखलाने

नैतिक शिचाः— फान्स, इंग्लैंबड, बर्मनी लगे। जीविकोपार्जन के सभी साधनो का केन्द्रीयकरख हो गया। व्यापार का रूप इतना बृहत् हो गया कि लोगों को एक दूसरे के विश्वास पर निर्भर रहना पड़ा। ऐसी

स्थिति में नैतिक शिक्षा की आवदयकता हुई । वर्तमान युग में शिक्षा विशेषजों के सामने नैतिक शिक्षा की समस्या वड़ी जटिल हो रही है। यह समभाना किठन हो रहा है कि इसका रूप कैसा रक्षा जाय । गत पचीस वर्षों से योरप के प्रायः सभी देशों में किसी न किसी रूप में नैतिक शिक्षा दी जा रही है। फ़ान्स में नैतिक शिक्षा का रूप लौकिक रहा है। किसी साम्प्रदायिक धर्म की शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती। परन्तु इंगलैंड और जर्मनी के नैतिक शिक्षा में धर्म का भी कुछ सत्व मिला रहता है। इंगलैंग्ड के 'वॉलण्टरी' स्कूलों (चर्च हैं में नैतिक शिक्षा के रूप में प्रधानतः धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है।

वर्तमान समय में 'मानसिक दोषपूर्ण' बालकों की शिवा पर ध्यान दिया जाता है। १८३७ में एडवाई सेन्विन ने ऐसे बालकों की शिवा के लिये फ़ान्स में एक मनीवैज्ञानिक प्रसाली

मानसिक दोषपूर्ण बालकों की शिक्ताः—एड्वार्ड सेन्विन, बर्मनी, इंग्लैवर, क्रान्स, स्विद्वरखेंबर, ब्रास्ट्रिया, नार्वे, निकाली। इनिन्दियों को उत्तेजना देकर मस्तिष्क का जागृत करना इस प्रखाली का सिद्धान्त है। सेन्विन ने अपना काम संयुक्तराज अमेरिका में पहले से अधिक सनो-वैज्ञानिक बना लिया। वहाँ (१८५१) इसको बड़ी सफलता मिली। इसी का अनुकरण योरप में भी किया जाने लगा। आगई तो सभी प्रकार के बालकों की शिक्षा की और ध्यान

जब शिक्षा राज्य-व्यवस्था के श्रन्तर्गत त्रागई तो सभी प्रकार के बालकों की शिक्षा की श्रोर प्यान देना स्वामाविक ही था। मन्द मस्तिष्क बालों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की गई कि उनमें श्राम का कुछ प्रकाश हो सके। इन स्कूलों के संगठन का सम्पूर्ण भार 'राज्य' न ले सका। सतः उनके आयोजन का कुछ भार चर्च तथा श्रन्य परोपकारी संस्थाओं को लेना पड़ा। गत युद्ध के पहुछे

जर्मनी में सौ से अधिक ऐसे स्कूल थे। उनमें लगभग बीस हज़ार बालकों की शिद्धा की न्यवस्था थी। फ़ान्स में दोषयुक्त बालकों के लिये बहुत कम स्कूल है। इंगलैण्ड में भी ऐसे स्कूल पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। परन्तु लन्दन में एक बहुत ही अच्छा स्कूल है जहाँ लगभग दो हज़ार दोषयुक्त बालकों की शिद्धा का प्रवन्ध है। इसके अतिरिक्त इधर उधर आठ-दस स्कूल और हैं; पर जनकी न्यवस्था सेग्विन प्रणाली के सदृश् मनोवैज्ञानिक नहीं है। वे पुस्तकीय शिद्धा और शारीरिक परिश्रम पर विशेष बल देते हैं। १८७४ से नार्वे, स्विट्ज़रलैण्ड तथा आस्ट्रिया में भी ऐसे स्कूलों का प्रवन्ध हो गया।

अठारहवीं शता की के अन्त से अन्धे और वहरे बालकों की शिद्धा पर पहले से अधिक ध्यान दिया जाने लगा। बहरे बालकों की शिद्धा का आरम्भ मनो वैश्वानिक ढंग पर फ़ान्स के अन्धे और बहरे बालकों की शिद्धा का प्रपिन के श्रीरेक्ष की शिद्धा की श्रीरेक्ष की शिद्धा विश्वा की श्रीरेक्ष की शिद्धा विश्वा के सभी देशों में इस प्रणाली का प्रचार हो गया।

सारीरिक कार्य के अतिरिक्त एक मौखिक प्रणाली का भी आविष्कार जर्मनी में किया गया। प्रारम्भ में इसका विशेष प्रचार न हो सका। परन्तु अब मौखिक प्रणाली की श्रेष्ठता स्नीकार कर ली गई है। अन्धों की शिक्षा के लिये १७८४ में वैलेन टाइन हावी ने पेरिस में संसार का प्रथम स्कूल स्थापित किया। १७९१ में लिवरपूल (इक्कण्ड) में अन्धों के लिये एक स्कूल स्थापित किया गया। १८०६ तक जर्मनी में भी कुछ स्कूल खुल गए। पहले इनका आयोंजन परोपकारों संस्थाओं द्वारा किया जाता था। परन्तु धीरे-धीरे राज्य ने उन्हें अपने नियन्त्रण के अन्तर्गत ले लिया। इक्कण्ड में इनकी शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा तो देते ही हैं, पर उसमें कुछ झान का भी समावेश रहता है। जर्मनी में व्यवसायिक शिक्षा तो देते ही हैं, पर उसमें कुछ झान का भी समावेश रहता है। १८२५ में लूई ब्लेल में वर्णमाला के आधार पर एक नई प्रणाली का आविष्कार किया। यह प्रणाली चारों और शीवतया अपना ली गई।

नये युग में असाधारण बालकों की शिचा की ओर भी अलग से ध्यान देने का प्रयत्न किया जाता है। फ़ेब मनोवै ज्ञानिक एन्फ्रेड बिने (१८५७-१९११) के आविष्कार से तीव बुद्धि के असाधारण बालकों की बालकों का पता लगाना कुछ सम्भव हो गया। असाधारण बालकों की बुद्धि परीचा कर उनकी योग्यता का पता लगाया जाता है और तदनुसार उनकी शिचा में विशेष ध्यान दिया

जाता है। इस छोत्र में संयुक्तराज्य अमेरिका अग्रगण्य है, परन्तु योरप में भी अब इधर ध्यान दिया जाने लगा है। विभिन्न स्कूल विषयों में बालकों की मानसिक योग्यता का पता लगाने का भी आजकल प्रयत्न किया जा रहा है। इसमें अमेरिका के थॉर्न डाइक प्रमुख हैं।

उपर्यु क विवेचन से यह स्पस्ट है कि शिचा के केन्द्रीय करण की प्रत्येक देश में धूम है। स्कूलों में अब शारीरिक शिचा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। वालकों की स्वास्थ्य परीचा के शारीरिक शिचा पर ध्यान लिये सरकार की ओर से डाक्टर नियुक्त रहते हैं। निर्धा- रित समय पर वे स्कूलों में स्वास्थ्य निरीचण किया करते हैं। वालकों तथा उनके अभिभावकों को वे स्वास्थ्य सम्बन्धी राय दिया करते हैं। वालकों के खिचत पोषण पर भी ध्यान सिक सनोयेशानिक बनायेशा दिया जाता है। इसके लिये स्कूलों से भी कुछ न्यवस्था की

प्रयस्न ।

जाती है। अध्यापकों की अध्यापन कला की शिचा को और मनोवैज्ञानिक बनाने की वर्तमान काल में बड़ी चेष्टा की

जा रही है। अपने अधिकारों की रह्मा के लिये शिह्यक गया अधना एक अलग वर्ग बनाने की धुन में दिखलाई पड़ते हैं। उन्होंने अपनी अलग अलग संस्थायों स्थापित कर ली हैं। वर्तमान युग में अभूतपूर्व रुचि दिखलाई पड़ती है। इस चेत्र में नई नई बातों का पता लगाने के लिये मनो-वैद्यानिक अपना जीवन उत्सर्ग करते दिखलाई पड़ रहे हैं। इनके उद्योग की भलक हम विभिन्न पत्रिकाओं में पा सकते हैं। इसी दृष्टिकोया से अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन भी किया जाने लगा है। इन सम्मेलनों में विभिन्न शिह्या समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है।

स्थ ई (अमेरिका) ने अपने सिद्धान्तों से वर्तमान शिचा प्रखाली में एक प्रकार की क्रान्ति मचा रखी है। ड्यूई स्कूल को व्यवहारिक तथा समाज का एक छोटा रूप बनाना चाहता है जहाँ बालक योग्य नागरिकता का पाठ सीख सकें। योरप किंवा संसार का ऐसा कोई सभ्य देश नहीं जहाँ उसके शिचा सिद्धान्तों को चर्चा न हो और उसके सिद्धान्तों को अपनाने का प्रयत्न न किया जा रहा हो। अतः इय्हें के सिद्धान्तों पर आगे हम और स्पष्टतया विचार करेंगे। आजकल शिशुओं की शिचा में भी विशेष रूचि ली जाती है। योरप में प्रायः सभी देशों में 'नर्सरी स्कूल' खोलने को धुन है। इस प्रणाली के निर्माता डा० मान्तेसरी हैं। इनके भी सिद्धान्तों पर हम आगे स्पष्टतया विचार करेंगे।

## सहायक पुस्तकें:-

१--मनरो : 'टेक्स्टट-तुक इन द हिस्ट्री ऑव् एड्केशन' अध्याय १३

२—विनसेषट: 'दी सोशल माइण्ड ऐण्ड एडूकेशन'

३-जेन्क्स : 'एड्केशन फॉर सिटिकेनशिप'

४-रसेल: 'जर्मन हायर स्कृल्स'

४-- प्रेव्ज्: 'ए स्टूडेन्ट्स हिस्ट्री ऑव् एडूकेशन' अध्याय, २५, २७

६-कबरली: 'हिस्ट्री श्रॉव एड्लोशन' अध्याय २९

७-फेरिंगटन : 'फ़ोब सेकेण्डरी स्कूल्स' ( लॉगमैन्स ग्रीन, १९१० )

द—स्मिथ ऐना टीo: 'एड्नेशन इन फ़ान्स'

**६--मीनो जे० सी०:** 'दी इवॉलूशन ऑब दी एलेमेण्टरी स्कूल्स ऑब येट ब्रिटेन'

१०--शाप्लेस: 'रङ्गलिश एड्केशन इन एलेमेन्टरी एण्ड सेकेण्डरी स्कूल' (एप्लीटन)

११-एलेन, ई० ए०: 'एड्केशन ऑव डिफ्र किटन् ज़'

# तेरहवाँ अध्याय

# डा॰ जॉन ड्यूई (१८४६'—)

गत अध्याय में हम शिचा चेत्र में ड्यूर्ड के सर्वव्यापी प्रभाव की ओर संकेत कर चुके हैं। समय की सभी प्रकार की आवश्यकता का ध्यान रखते हुवे हमें एक नये शिचा सिंदान्त के प्रति-

उसका शिचा सिद्धान्त-शिचा को नये हंग से मनी-वैज्ञानिक और सामाजिक बनाने का प्रयस्त, फलकवादी विचार, विश्वास और कार्य की महत्ता फल पर, सार्वजीकिक, स्कूल बचों का प्रजातन्त्र राज्य, शिचा समाज की स्नावश्यकता से दूर नहीं, स्कूल सामाजिक बुराइबों को दूर करने का साधन, स्कूल समाज का स्नोटा रूप, उपयोगी सनुमव देना, स्कूल का उद्देश्य भावी जीवन की तैयारी नहीं। पादन में ड्यू ई ने अन्य सभी शिद्धा विशेषशों से -अधिक सफलता पाई है। ड्यू ई ने शिखा को एक नये दंग से मनो-वैज्ञानिक श्रोर सामाजिक बनाने का प्रयत्न किया है। उसकी रचनाओं से <mark>उसके विचारों का पता लगाना सर</mark>ल नहीं। कहीं-कहीं-वे अस्पष्ट और परस्पर विरोधो प्रतीत होते हैं। डंच ई फलकवादी (प्रेगमैटिस्ट) कहा जाता हैं। वह किसी विचार, विश्वास श्रीर कार्य की महत्ता उसके फल के अनुसार आँकता है। ड्यू ई सार्वलीकिक सिद्धान्त का मानने वाला है। वह प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिये उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार समान अवसर देना चाहता है। जो लोग अपने को उचवर्ग का सममते हैं उनके प्रति उसकी सहानुभूति नहीं। यह कहने में अखुक्ति न होगी कि वह स्कूल को बच्चों का ऐसा आदशे 'प्रजादन्त्र-राज्य' बनाना चाहता है जिसमें वे विभिन्न उद्यों में कार्यशील रहते हुये मानव सभ्यता के विकास में योग दे सर्कें। शिचा को वह समाज के रूप तथा उसकी आवश्यकताओं से अलग

नहीं करना चाहता। स्कूल को वह सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का साथन मानता है, और उसकों वह समाज का एक छोटा रूप ही समम्तता है, जहाँ सम्यता की सभी अंच्छी बातों का समाविश दिखलाई पड़ता है। स्कूल का उद देथ समाज तथा उपयोगी विचारों को स्पष्ट कर बच्चे को उपयोगी अनुभव देना है। स्कूल ऐसा हो कि बालक समम्म सके कि बह तो समाज में ही है। ट्यूई कहता है कि स्कूल का उद देथ भावी जीवन के लिये व्यक्ति को तैयार नहीं करना है। स्कूल तो स्वयं जीवन है। यहाँ वह स्पेन्सर का कितना विरोधी दिखलाई पड़ता है। परन्तु ड्यूई का विद्यास है कि यदि शिचा उपर्यु के सिद्धान्तों द्वारा दी गई तो बड़े होने पर बालक सामाजिक जीवन के लिये अवदय ही योग्य हो जायगा। यहाँ ध्यान रखना चाहिये कि ऐसा विचार उसका शिचा उद्देश्य नहीं है; वरन् शिचा उद्देश्य की सफलता का परिणाम है। यदि बालक यह अनुभव कर सका कि स्कूल ही एक ऐसी संस्था है जहाँ वह जीवनोपयोगी कार्यों के सम्बन्ध में अपने स्वभावानुकूल अनुभव ले सकता है तो वह अवदय एक उपयोगी नागरिक होगा।

ड्यूई समाज को ऐसे लोगों का समृह मानता है जिनके जीवन उद्देश मूलतः समान है

ल्क्रीर जो प्रायः एक ही उद्देष्टय की पूर्ति कंरने में निरन्तर संलग्न रहते हैं'। <del>उ</del>युई ने देखा कि

वर्तमान स्कूल समाज के ्स्वासाविक छांग नहीं, बाबक की स्वाधादिक रुचियों श्रीर कार्यों पर शिचा को श्रवलस्वित करना, बाजकों को सस्य की ्पहचान करना, 'सस्य' उपयोगी है और 'उवयोगी' सत्य है।

प्रचलित स्कल इन विचारों के प्रतिनिधि नहीं। उनमें उसे मामान्य स्वाभाविक कियाशीलता का अभाव दिखलाई पड़ा। अतः में स्कूल समाज के स्वामाविक अंग नहीं कहे जा सकते। उनको स्वाभाविक श्रंग बनाने के लिये यह अवश्यक है कि बालक की स्वाभाविक रुचियों तथा कार्यों का पता चलाया जाय और शिचा को उन्हीं के पूर्ति के उद्देश्य पर अवलम्बित किया जाय । ड्यूई सत्य की स्वयं परीचा करना चाहता है। किसी के प्रभाव में आकर सत्य को स्वीकार करना उसे मान्य नहीं। मस्तिष्क को स्वयं

क्रियाञ्चील होकर वास्तविक परिस्थिति की परीचा कर सत्य को पहचानना होगा। ऋतः वह स्कल में बालकों को जीवन आदर्शों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक अबुभव देना चाहता है जिससे कि वे वास्तविक सत्य को पहचान लें। जो 'सत्य' है वहीं ड्यूई की दृष्टि में 'उपयोगी' है ऋौर जो 'उपयोगी? है वही 'सत्य' है। अतः सत्य का अनुभव करने में बालक 'उपयोगी' बातें ही सीखते हैं।

स्वाभः विक योग्यता का पता लगाकर ध्यक्तिका विकास करना, शिचा और समाज एक दूसरे से प्रथक नहीं, नैतिक परिज्ञान के चनुसार जीवन का संगठन, ेनेताओं का पता लगाकर दन्हें शिचा देना, शिवा चेत्र में बहके भीर खद्कियों में भन्तर नहीं, समाज में स्वक्ति का स्थान उसकी योग्यतानुसार. विचार की वास्तविकता उसकी यथा-र्थता से ही, हस्तकता सम्बन्धी विषयों की प्रधानता, सिका का साधन-रचना, द्रशिवार का प्रबोग, खेब तथा प्रकृति से सम्पर्क इश्यादि ।

उसका स्थान तो उसकी स्वाभाविक

समाज का स्थापित व्यक्ति के विकास पर ही निर्भर है। यदि व्यक्ति स्वाभाविक रुचि के अनुसार अपना कार्य करने में संलग्न है तभी सभ्यता भवन का खड़ा रहना सम्भव है, अन्यथा नहीं। स्वाभाविक योग्यता का पता लगाकर उसके अनुसार व्यक्ति का विकास करना शिचा का अभिप्राय है। शिचा श्रीर समाज को इम एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। शिचा समाज के लिये है। अतः समाज के अनुकल ही शिखा का रूप होगा। नैतिक परिज्ञान के अनुसार जीवन का संगठन अपेचित है। वस्त के प्रति सारूप्य का अनुभव करने पर हो इस उससे रुचि रखते हैं। यदि रुचि कियात्मक न हुई तो हमारा नैतिक विकास न होगा। दूसरे शब्दों में इस कह सकते हैं कि यदि शिक्ता में क्रिया शीलता न हुई तो हमारे नैतिक चरित्र का विकास हो ही नहीं सकता। नैतिक चरित्र के विकास से ही हम सामाजिक नेताओं को तैयार कर सकते हैं। ऋतः शिद्धा का अभिप्राय नेताओं का पता लगाकर उनके विकास का समुचित प्रबन्ध करना है। योग्य व्यक्तियों का पता लगाकर जीवन में उनके उचित स्थान के बतलाने से ही समाज हिंत सम्भव हो सकता है। शिखा के चेत्र में हमें लड़के और लड़कियों पर समान दृष्टि रखनी है। उनकी योग्यतानुसार हमें उनके शिचा का समुचित प्रबन्ध करना है। समाज में व्यक्ति का स्थान उसके सम्पत्ति या मान पर नहीं निश्चित करना चाहिये। योग्यता के अनुसार निदिचत किया जायगा। शिका की सहायता से सामाजिक संस्थायें व्यक्ति को कुछ देती नहीं, प्रत्युत उसकी बनाती है। उन्हों किसी विचार की वास्तविकता उसकी यथार्थता से ही निश्चित करता है। फलतः उसके 'श्रादर्श' श्रीर 'यथार्थवाद' में विरोध नहीं दिखलाई पड़ता। समाज में परिवर्तन के साथ शिखा में भी परिवर्तन होते रहने चाहिये, नहीं तो व्यक्ति की कियाशीलता पर श्राघात पड़ेगा। इस क्रियाशीलता के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा-वस्त में हस्तकला सम्बन्धी विषयों की प्रधानता हो। यदि विधि में इस्तकला की हो प्रधानता रहेगी श्रो शिचा का साधन 'रचना', 'हथियार तथा वस्तुश्री का प्रयोग.' 'खेल', 'प्रकृति से सम्पर्क', 'वर्णन' तथा 'क्रियाञ्चीलता' होगी।

ड्यई का कथन है कि मारिज्ञ का विकास लौकिक हित के कार्य में सामूहिक रूप से भाग लेने से ही होता है। अतः बुद्धि का तात्पर्य अनुभव के साभिप्राय पुनर्सगठन से है। 'विधि' और 'विषय' में तथा 'साधन' व 'साध्य' की स्वाभाविक अविच्छिन्नता

मस्तिरक का विकास बौकिक कार्य में भाग लेने से ही, बुद्धि मन्भव के साभिष्राय पुनर्स-गंठन से. विधि-विषय में तथा साधन-साध्य में सारमूत एकता. वर्षान. श्रनभव का निर्मरता, शिचा अध्यापक और विशार्थी के परस्वर खेन देन से. नैतिक परिज्ञानानुसार बीवन का संगठन ।

चाहिये। किसी विषय में बालकों को सहायता देते समय अध्यापक स्वयं अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अपने नैतिक परिज्ञान के अनुसार यदि इस अपने जीवन का संगठन करें तो हमारा आचरण स्वतः सुधर जायना । वस्तुतः नीति शास्त्र की यही कुझी है ।

उपयुक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुये हम ड्यूई की शिचा परिभाषा समऋ सकते हैं। डब्ई के अनुसार शिक्षा का उद्देश ऐसे वातावरण के तैयार करने से है जिसमें व्यक्ति मानव जाति की 'सामाजिक जागृति' में सफलता पूर्वक भाग ले सके। शिचा का तात्पर्यः-

उपस्थित ऐसा वातावरख करना कि व्यक्ति सामाजिक बागृति में भाग से सकें, गत शतुभव को सम्मना, भावी ग्रामुख्य में सहाबता, सामाविक विक्थितियों का सामना करना. शिचा विकास का दूसरा रूप, भारम ज्ञान शिचा का उद्देश्य, रखें तो जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने के समान होगा। अपनी 'स्वाभाविक प्रवृत्तियों' अथवा 'कार्यशीलता' का शब्दों में अथवा कार्य रूप में वर्णन करना ही शिचा का वास्तविक रूर है। अतः वालक को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ना होगा। स्कूल में 'भीरुता' श्रीर 'श्राज्ञापालन' मे उसके सामाजिक व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। बालकों को अध्यापक की आज्ञाओं का पालन नहीं करना है. और न अध्यापकों को कर्मा उन्हें आज्ञा ही देनी है। शिचा तो परस्पर लेन देन से होती है। शिचक और विद्यार्थी दोनों में एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति रखनी

बालक सभ्यता की ही उत्पत्ति है। अतः उसका उपयोग करना

उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिक्षा से व्यक्ति को ऐसा

अनुभव मिले कि अपने गत अनुभव को उसकी सहायता से

समभ सके। इसके साथ ही साथ भावी अन्भव को सम-

मने में भी उसे सहायता मिलनी चाहिए। शिका से बालक

की स्वामाविक शक्तियों का ऐसा विकास करना है कि वह

सामाजिक परिस्थितियों का सफलता पूर्वक सामना कर सके। ड्युई कहता है कि शिद्धा 'विकास' का दूसरा रूप है

क्योंकि विकास 'जीवन' का सहज स्वभाव है। अतः उसके

में सारभव एकता है। यदि शिखा में इस इसका ध्यान न

## शिषा का मनोवैज्ञानिक धौर सामाजिक श्राधार ।

अनुसार वही शिद्धा सफल कही जा सकती है जो कि व्यक्ति में निरन्तर विकसित होने की इच्छा उत्पन्न करसी है और इच्छा के सफलीभृत होने के लिये आवश्यक उपकरणों का

आयोजन भी कर देती है। इयुई कहता है कि यदि व्यक्ति किसी संयुक्त कार्य में भाग ले तो सामा-जिक वातावरण उसके लिये शिक्षा प्रद हो सकता है। इस प्रकार से कार्य करने से व्यक्ति उसके उद्देश्य से परिचित हो जाता है और उसे आवश्यक विधि का ज्ञान और योग्यता भी प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति को इस प्रकार सामाजिक बनाना समाज के प्रति शिक्षा का कर्तव्य कहा जा सकता है। उपि व्यक्ति को इस प्रकार सामाजिक बनाना समाज के प्रति शिक्षा का कर्तव्य कहा जा सकता है। उपि उसमें समाजिक गुण है, यदि उसमें समाज के प्रति सद्भावना और रुचि है तो वह चरित्रवान् कहा जा सकता है। यदि व्यक्ति ऐसा चरित्र पा गया तो उसे आत्म-ज्ञान हो गया। इस दृष्टिकोण से ट्यूई के लिये आत्म-ज्ञान हो शिक्षा का उद्देश्य है। ड्यूई शिक्षा के दो पहलू मानता है:—१—मनोवैज्ञानिक और २—लोकसंग्रह-वाद। हम दोनों में से किसी की भी अवहेलना नहीं कर सकते। एक के प्रति भी उदासीनता दिखलाने से कुपरिणाम की सम्भावना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और शक्तियों से है। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अध्ययन से हमें शिक्षा सामग्री का ज्ञान हो जायगा और वहीं से हम शिक्षा प्रारम्भ भी कर सकते हैं। बालक को शक्तियों की ठीक ठीक व्याख्या करने के लिये इमें सामाजिक दशा तथा सभ्यता के रूप का अध्ययन करना आवश्यक है।

श्रध्यापक का कार्य ड्यूई के श्रनुसार पहले से भिन्न होगा। उसे श्रव श्रपने को बालकों से बड़ा नहीं समभना है। उसे उपदेश नहीं देना है। वह निरीच्चक मात्र है। उसे बालकों को स्वाभा-

शिक्षा विधि:—

श्रम्यापक निरीचक मात्र,
स्कूल का काम स्वामाविक प्रवृतियों के श्रनुसार—इस प्रकार
नैतिक शिचा स्वतः, श्राधिपत्यवाद नहीं, मावी कार्यक्रम को
पहले से निर्धारित न करना,
प्रयोग प्रशाबी, स्वानुभव से
सीक्षना, द्रद्शिता, सहकारिकता, मौक्षिकता का विकास,
परम्तु शन ससम्बद्ध, यह विधि
सप्यांस ।

विक प्रवृत्तियों को उत्तेजना देकर उन्हें उपयोगी कार्य में लगाना है। उसे बालकों की रुचि तथा उनकी परस्पर भिन्नता को समफने पर बल देकर इयुई शिक्षा को नवीन मनोवैज्ञानिक रूप देना चाहता है। यदि स्कृल का सारा कार्य बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार हो हुआ तो 'विनय' की समस्या ही न उपस्थित होगो। बालकों का नैतिक विकास स्वत: हो जायगा। इयुई को स्कृल में किसी प्रकार का आधिपत्यवाद स्वीकार नहीं। भावी कार्यक्रम को वह पहले से ही नहीं निर्धारित करना चाहता। प्रविदिन की आवश्यकतानुसार कार्यक्रम बदलता जायगा। वह अपने सामने एक उद्देश्य रख लेता है। उसके पूरा हो जाने पर वह दूसरे पग के विषय में सोचेगा। बालकों के एक कार्यक्रम को पूरा कर लेने पर अध्यापक दूसरा कार्यक्रम निरुचत करने में उनकी

सहायता करेगा। सर्व प्रथम बालक अपनी और से प्रस्ताव करेंगे। उनका प्रस्ताव देसा हो कि कार्यान्वित होने पर वह उनमें वांखित भावनाएँ जागृत कर सके। स्कूल का पूरा कार्यक्रम उनके प्रस्ताव के अनुकूल ही होगा। कार्यक्रम का ध्येय उनके अनुभव को बढ़ाना होगा। इयुई के प्रयोगा- त्मक स्कूल में इन्हीं सिद्धान्तों के ऋाधार पर कार्य किया जाता है। इसकी प्राजिक्ट मेथड भी कहा जाता है। डयूई के अनुयायी किलपैट्रिक ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। इस विधि से स्कूल शिचा की व्यवहारिकता बहुत बढ़ गई। बालक स्कूल में अपनी रुचि दिखलाते है। वे स्वानुभव से सीखते हैं ( लर्निङ्ग बाई डूइङ्ग )। उनमें इसके कारण दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता तथा मौलिकता का विकास होता है। कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो कि सामृहिक रूप में ही कार्यान्वित किये जा सकते हैं। अतः उनसे सहकारिता की भावना का विकास होता है। परन्त इस विधि से प्राप्त ज्ञान में सम्बद्धता नहीं श्रा सकती। बालकों के प्रस्ताव न करने पर वे कुछ त्रावरयक ज्ञान से वंचित भी हो सकते हैं। इस विधि में यह पहले से ही काल्पत कर लिया जाता है कि बालकों के पास सभी रुचियाँ और इच्छायें उपस्थित हैं। परन्तु ज्ञान के सदृश् उनका भी विकास किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि 'प्रॉजेक्ट मेथड' पर्याप्त नहीं है। शिक्षा के उद्देशों को यह पूरा नहीं कर सकता । कुछ अधिक त्रनुभव प्राप्त कर लेने के बाद त्रपनी 'एक्सिपयरियेन्स पेण्ड पेडूकेशन' नामक पुस्तक में ड्यूई इस अपर्याप्तता को स्वीकार करते हुये स्पष्ट दिखलाई पड़ता है—"सभी शिक्षा अनुभव से प्राप्त होती है तो इसका यह तारपर्य नहीं कि सभा अनुभव शिचापद है। .....यदि किसी अनुभव से हमारी भावी अनुभव की गति रुक जाती है तो वह शिक्षाप्रद नहीं हो सकता .....(पृष्ठ १३)।" इसमे प्रतीत होता है कि ड्यूई अब कुछ भविष्य के विषय में भी सोचने लगा है।

व्यक्ति का विकास सामाजिक वातावरण के सम्पर्क में त्राने सं होता है। जैसा समाज होता स्कूलः-विकास सामाजिक वातावरमा के सम्पर्क से, स्कूल वर्तमान जीवन का प्रतिनिध, रकुल जीवन का विकास गृह

जीवन के श्रनुरूप।

है उसी के त्रनुसार व्यक्ति का विकास भी होता है। ड्यूई स्कूल को बचों का एक समाज ही मानता है। अतः उनके चरित्र और मस्तिष्क की उन्नति स्कूल के वातावरण के अनुसार होगी। यदि स्कूल में जीवन की विभिन्न अवस्थायें और परिस्थितियों के अनुकृल सामग्री का अवयोजन है तो उसी के अनुसार वालक के व्यक्तित्व का भी विकास होगा। ड्यूई स्कूल को वर्त्तमान जीवन का प्रतिनिधि बनाना चाहता है। स्कृल में सामाजिक जीवन

का सरल से सरल रूप हो उपस्थित करना चाहिए। इसके लिये आवस्यक होगा कि स्कृत जीवन का विकास ग्रह-जीवन के अनुरूप हो। वालक जिन साधारण खेलों और कार्यों में घर पर लगा रहता है स्कूल में उन्हों खेलों और कार्यों का विकसित रूप होना चाहिये। इयुई के अनुसार स्कूल का ऐसा होना एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकता है। ऐसा करने से बालक स्कूल को श्रपने घर का दूसरा रूप ही सममेजा और घर और स्कूल में उसे विशेष अन्तर न दिखलाई पड़ेगा। डयूई कहता है कि वर्तमान शिचा वहुत श्रंशों में श्रमफल हो रही है क्योंकि वह श्रभी तक स्कल को समाज का एक छोटा रूप नहीं बना पाई है।

स्कूल का रूप समक्त लेने के बाद अब यह देखना समीचीन होगा कि ट्यई शिचा की किस आधार पर अवलम्बित करना चाहता है। बालक का विकास उसके सामाजिक जीवन पर निर्मर

शिचा का श्राधार--वालक का विकास सामाजिक जीवन पर, स्वामाविक कार्यों है। ड्यूई विज्ञान, साहित्य, इतिहास अथवा भूगोल आदि विषयों पर वालक की शिचा नहीं केन्द्रित करना चाहता। वह उनके स्वाभाविक कार्यों पर शिचा को आधारित करना चाइता है। इतिहास का मूल्य उसके सामाजिक

पर शिचा श्राधारित, विषय का स्थान स्वाभाविक क्रियाशील-तानुसार, विषयों का परस्पर सम्बन्ध, बालक की रुचि श्रीर इच्छानुसार उसके कार्य में परि-वर्तन. श्रध्याप क विश्व कल्यामा के लिये ईश्वर का प्रतिनिधि ।

जीवन के सम्बन्ध से ही है। उपयुक्त विषयों का उपयोग वालक के सामाजिक कार्यों के सम्बन्ध में ही ले आना है। उसकी स्वाभाविक क्रियाशीतता के अनुसार किसी विषय का स्थान शिचा क्रम में निर्धारित किया जायगा। विभिन्न विषयों का परस्पर सम्बन्ध वालकों के स्वाभाविक कार्यों के अनुसार ही निश्चित किया जायगा । अतः ड्यूई बुनने, सीने, भौजन पकाने, लकड़ी तथा चमड़े के साधारण कार्य को त्रपने प्रयोगात्मक स्कूल में प्रधानता देता है। ये सब कार्य अन्य व्यवसायिक कार्यों की प्रस्तावना मात्र हैं। शिचा-

विधि की समस्या ड्युई के स्कूल में जटिल नहीं। वालक की रुचि तथा शक्ति के अनुसार उसके कार्यों में परिवर्तन होता रहेगा। अतः अध्यापक को उचित है कि वह वालक को सममने का प्रयत सहानुभूति पूर्वक करे। उसका कर्ता व्य केवल व्यक्ति का विकास ही नहीं करना है; वरन् सन्दर सामाजिक जीवन की नीव डालना है। उसे अपने को समाज का सेवक समम्कना है। उचित न्यवस्था स्थापित कर समाज का उसे निरन्तर विकास करते रहना है। अन: विश्व के कल्याण के लिये वह ईश्वर का प्रतिनिधि है।

इस प्रकार हम देखते है कि ड्यूई मनुष्य के जीवन और उसके उद्देश की व्याख्या ड्युई प्राचीन परम्पराका श्रन्ध भक्त नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि-कोस देता है; सहिष्णुता श्रीर त्राद्र का भाव;-हरबार्ट, रूसो. पेस्तालॉजी, फोबेल तथा स्पेन्सर ।

सामाजिक दृष्टिकोण से करता है। ड्यई प्राचीन परम्परात्रों का अन्य-भक्त नहीं। वह विवेक को प्रधानता देता है। उसका विश्वास है कि 'विवेक' के बल पर चलने से हो मानव समाज की उत्तरोत्तर उन्नति सम्भव हो सकती है। वह हमें वैज्ञानिक दृष्टिकीए देता है। वह हमें मनुष्य के प्रति सहिष्णुता और आदर का पाठ पढाता है। शिचा देने के पहले वह बालक की रुचियों और शक्तियों के अध्ययन पर बल देता है। यहाँ वह हमें हरबार का ध्यान दिलाता है। परन्तु ड्यूई रुचि को हरबार्ट से भिन्न

श्चर्य में लेता है। हरवार्ट का तात्पर्य विशेषतः वौद्धिक रुचि से था। ड्यई की 'रुचि' की परिधि उससे बहुत विस्तृत् है। इसके अन्तर्गत सामाजिक, साहित्यिक तथा बौद्धिक त्रादि सभी प्रकार की रुचियाँ त्रा जाती हैं। अध्यापक को इन सभी प्रकार की रुचियों का अध्ययन कर वालक के विकास का त्रायोजन करना है। ड्यूई त्रध्यापक को केवल निरीचक का स्थान देता है और बालक को आदर की दृष्टि से देखने के लिये कहता है। यहाँ वह हमें रूसो और पेस्तालॉज़ी का ध्यान दिलाता है। परन्तु ड्युई इन दोनों से अधिक व्यवहारिक है। कदाचित् यह वर्तमान युग का फल है। ड्याई फ़ोबेल के सिद्धान्तों का मूलत: अनुयायी प्रतीत होता है। आलोचक इन दोनों को शिद्धा उद्देश्य के सम्बन्ध में बहुधा तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। फ्रोबेल का विचार था कि शिक्षा से बालकों में परस्पर सहायता तथा सहकारिता का भाव त्राना चाहिये। वह सभी शिक्षा कायों को बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों, रुचियों श्रीर कार्यशीलता के श्रनुसार चलाना चाहता था। श्रस्वाभाविक साधनों की सहायता उसे पसन्द न थी। उसका विश्वास था कि बच्चों की शक्तियों का उपयोग उनके श्रनुकुल सामाजिक वातावरण में ही किया जा सकता है। वह श्रवस्था प्राप्त लोगों के कार्यों

से बालक को परिचित कराना चाहता है। इसके लिये वह बालक के सामने उसके समक्कने योग्य उनका छोटा रूप रखना चाहता है। इस प्रकार वह बचों को समाज के प्राय: सभी कार्यों से कुछ न कुछ भिन्न कर देना चाहता है। कहना न होगा कि ड्यूई ने अपने शिद्धान्त में इन सभी विचारों को अपना लिया है। उसके प्रयोगात्मक स्कूल में हमें 'किण्डर्गार्टेन' का विकसित रूप दिखलाई पड़ता है। ड्युई का प्रधान तात्पर्य सामाजिक योग्यता प्राप्त करना है। ज्ञान देना श्रथवा व्यवसायिक शिचा देना उसका ध्येय नहीं। उसके स्कूल में श्राद्योगिक कार्यों के करते समय जो श्रावश्यकताएँ या समस्यार्थे उपस्थित होती हैं/उनके समाधान में कुछ प्रधान स्कूल विषयों को स्वतः स्थान मिल जाता है। कार्य में तर्ल्लान रहने से बालकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। इन अनुभवों को व्यक्त करने का उन्हें अवसर दिया जाता है। इस प्रकार बालकों की बोलने की शक्ति का भी विकास ही जाता है। 'किण्डरगाटेंन' के गाने भी बालक के अनुभव की ओर ही संकेत करते हैं। अतः इसमें भी बोलने की शक्ति के विकास पर ध्यान दिया गया है। स्पष्ट है कि फ़ोबेल और ड्यूई के शिद्धा सिद्धान्तों में उल्लेखनीय समानता है। इस कह चुके हैं कि ड्यूई और रपेन्सर में सिद्धान्ततः विरोध दिखलाई पड़ता है। पाठकों को याद होगा कि स्पेन्सर ने अपनी विज्ञान की धन में सामाजिक निप्रणता की बलि न दी। अतः यहाँ ड्यूई और स्पेन्सर में हमें थोड़ा सममौता दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ड्यूर का शिवा सिद्धान्त सभी प्रधान शिवा विशेषज्ञों के विचारों का सार है। वस्तुतः एक दृश्टिकोस से वह सबका प्रतिनिधि है।

अधोलिखित ड्यूई के सिद्धान्त के सार कहे जा सकते हैं :-

- १—'विचार', 'विश्वास' और 'कार्य' की महत्ता उनके फल के अनुसार ही निश्चित की जा सकती है।
  - २-किसी विचार की वास्तविकता उसकी यथार्थता पर अवलम्बित है।
- ३—जो 'सत्य' है वह 'उपयोगी' है श्रीर जो 'उपयोगी' है वह 'सत्य' है। सत्य के श्रनुभव करने में बालक उपयोगी बातें सोखते हैं।
  - ४-समाज का स्थायित्व न्यक्ति के विकास पर निर्भर है।
- ५—समाज में व्यक्ति का स्थान उसकी सम्पत्ति ऋथवा मान पर नहीं, ऋषितु उसकी स्वामाविक योग्यता पर।
- ६—स्वाभाविक योग्यता का पता लगाकर तदनुसार व्यक्ति को शिक्षा देना शिक्षा का अभिप्राय है।
  - ७--नैतिक परिज्ञान के अनुसार जीवन का संगठन अपेद्धित है।
  - इ—बुद्धि का विकास अनुभव के साभिप्राय पुनर्सक्रकन से होता है।
  - ९-स्कूल सामाजिक बुराइयों को दूर करने का साधन है।
  - १०-स्कूल समाज का छोटा रूप है।
  - ११--स्कूल वर्तमान जीवन का प्रतिनिधि है।
- १२—स्कूल का उद्देश्य बालकों को भावी जीवन के लिये तैयार करना नहीं है, प्रत्युत वह तो स्वयं जीवन है।

१२--स्कूल का काय यदि बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुकूल हो तो उनकी नैतिक शिक्षा स्वतः हो जायगी।

१४--स्कूल जीवन का विकास गृह जीवन के अनुरूप होना चाहिये।

१५-स्कूल का उद्देश्य उपयोगी अनुभव देना हैं।

१६—शिका को बालक की स्वाभाविक रुचियों और क्रियाशीलता पर अवलम्बित करना चाहिबे।

१७-शिचा में क्रियाशीलता से ही नैतिक विकास सम्भव है ;

१८---शिचा को सामाजिक त्रावश्यकता से त्रलग नहीं कर सकते।

१९—शिचा को ऐसे वातावरण का श्रायोजन करना है कि व्यक्ति मानवजाति की सामाजिक जागृति में सफलतापूर्वक भाग ले सके ।

२१--शिचा विकास का दूसरा रूप है।

२२-शिचा का आधार मनीवैज्ञानिक और सामाजिक होना चाहिये।

२३-शिचा का उद्देश्य सामाजिक गुणों से परिपूर्ण 'चरित्र-विकास' अथवा आत्म-ज्ञान है।

२४-- बालकों को स्वानुभव से सीखना है।

२५--शिचा के चेत्र में लड़कों और लड़कियों में अन्तर नहीं।

२६--शिचा-वस्तु में हस्तकला सम्बन्धी विषयों की प्रधानता हो।

२७--रचना, हथियार तथा वस्तुत्रों का प्रयोग, खेल, प्रकृति से सम्पर्क, वर्णन तथा क्रिया-शीलता का साधन है।

## सहायक पुस्तकें :--

१—जी० एच० थॉमसन—'ए माडर्न फिलॉसॉफ़ी श्रांव एड्सेशन' अध्याय ५ ( जार्ज एलेन एण्ड अनपिन लन्दन )

**र-हार्डी-**'द्रुथ एण्ड फैलसी इन एडूकेशनल थियरी' अध्याय ३ ( कैम्ब्रिज यू० प्रे० )

**३—कंबरली—'**द हिस्ट्री श्रॉव एड्केशन'—पृष्ठ ७८०-८३

४--- उत्तिच--- 'द हिस्ट्री श्रांव एडू केशनल थाट, पृष्ट ३१५-३३६

४-कबरली-'रीडिङ्ग ज इन द हिस्ट्री श्रांव एडूकेशन' अध्याय, २=; ३६४, ३६६

६-प्रे व ज-'ए स्टूडेण्ट्स इिस्ट्री ऑव एड्सेशन' अध्याय, २७

**७—ह्या ई—** अमान्नेसी श्राव एडूकेशन'

८— " '९ड्डकेशनल एसेज़'

**६--** ,, 'द स्कूल एण्ड सोसाइटी'

१०- ,, 'प्रावलेम ऋाव मैन'

११- ,, 'एक्सपीरियन्स एण्ड एड्सेजन'

१२-- " 'श्राट इज़ एक्सपीयरियन्स'

**१३—** ,, 'ए कॅामन फ्रेंथ'

१४— ,, 'हाउ वी थिन्क'

१४- ,, 'धूमन नेचर एण्ड कॅानडक्ट'

**१६—** ,, 'रिकॅान्स्ट्रनक्शन् इन फ़िलॉसॅाफ़ी'

**१७—चाइल्ड्स, जॉन लॉरेन्स—**'एडूकेशन एण्ड फिलॉसॉफी श्रॉव एक्सपेरिमेण्टलिड्म'

१८-फोल्डमैन विलियम टैफ्ट-'द फिलॉसॅाफी ऑव जॉन ड्यूई'

**१६—हुक, सिडनी—'**जॉन ड्य्ईं; ऐन इन्टेलेक्चुत्रल पारट्रेट'

२०—किलपेट्रिक विलियम हर्ड—'काउन्डेशन्स ऑव मेथड'

**२१—शोयेनचेन, गुस्टैव जी०—'**द एक्टिविटी स्कूल, ए बेसिक फिलॉमॉफी फार टीचसे'

# चौदहवाँ अध्याय

# मॉन्तेसरी ( १८७०—)

डा० मॉन्तेसरी का जन्म इटली में राजनैतिक उथल-पुथल के समय में हुआ था । वह अस्पताल में काम करते हुये मन्द मस्तिष्क वाले बालकों के सम्पर्क में आई। उसकी अनुमान हुआ कि ये बालक शिचा देने पर अपनी दशा अच्छी प्रकार प्रारम्भिक जीवन सुधार सकते हैं। एक बालक को अपनी नई विधि से शिक्ति बनाकर उसने देखा कि वह सरकारी परीक्षा में साधारण बालकों से नीचे नहीं है। मान्तेसरी का उत्साह बढ़ा। वह अपनी प्रणाली का प्रयोग अन्य बालकों के साथ करती गई। भाग्यवश उसके समय में मनोविज्ञान का विकास हो चका था। उसने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ( एक्स्पेरिमेण्टल साइकॉलॉजी ) का अच्छी प्रकार अध्य-यन किया। इसके अध्ययन से उसे अपनी प्रणालो की श्रेष्ठता और स्पष्ट हो गई। उसने सेग्विन . से प्रेरणा ली। उसकी सभी रचनात्रों का उसने त्रालोचनात्मक त्रध्ययन किया। उसने लॉामब्रॉसो श्रीर सर्गों की प्रणालियों से भी श्रपना परिचय कर लिया। इस प्रकार उसने श्रपने को मन्द मस्ति-ष्क वाले वालकों की सेवा के लिए तैयार कर लिया। मान्तेसरी वालकों को पूर्ण स्वतन्त्रता देना चाहती है। उनके स्वाभाविक कार्यों में श्रमनोवैज्ञानिक हस्तचेप करना उसे पसन्द नहीं। वस्तृतः रूसो की ही प्रवृत्ति को वह और आगे बढ़ाना चाहती है। उसकी प्रणाली इतनी सफल प्रतीत हुई कि इटैलियन सरकार ने उसे "चिल्ड्रेन्स हाउसेज़" (बचों के घर) का अध्यक्त बना दिया। यहाँ पर रहकर मान्तेसरी ने अपनी प्रणाली को और भी परिपक बनाया।

मान्तेसरी के अनुसार अध्यापक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान आवस्यक है। इसी के आधार पर वालकों की प्रवृत्तियों को समभने में वह सफल हो सकता है। मान्तेसरी ने

श्रध्यापक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान श्रावश्यक, सभी सुधारकों के मत का समावेश, श्रध्यापक निरीचक, किरहरगार्टेन प्रयाजी का परि-वर्षित रूप, बच्चों के सामने कृत्रिम वातावरण नहीं, खेलते हुये श्रावश्यक ज्ञान प्राप्त करना। या का समम्मन म वह संफल हा सकता हा मान्तसरा न अपनी प्रणालों में प्रायः अपने से पहले सभी बड़े शिचा सुधारकों के मत का समावेश कर लिया है। पेस्तालां ज़ी और फ़ोबेल, की तरह उसने अध्यापक को निरोच्चक का ही पद दिया है। अध्यापक को उपदेश नहीं देना है। उसे सहानुभूति पूर्वक बालकों की प्रवृत्तियों को सममक्तर तदनुसार उनकी शिचा का आयोजन करना है। फ़ोबेल और मॅान्तेसरी में हमें बड़ी समानता मिलती है। यहाँ यह कहना अत्युक्ति न होंगी कि मॅान्तेसरी विधि किण्डरगाटन प्रणाली का ही परिवर्धित रूप हैं। मॅान्तेसरी ने उसे अपने मनोवैज्ञानिक ज्ञान से अधिक उपयोगी और परिष्कृत बना दिया है। साधारण मनुष्य के लिये फ़ोबेल के संकेतवाद का

अभिप्राय समम्मना कठिन है। मान्तेसरी विधि में फ़ोबेल के समान दार्शनिक सिद्धान्त नहीं। इस वैज्ञानिक युग में उसका कार्य पूर्णतया वैज्ञानिक और उपयोगी है। मॉन्तेसरी बचोंके सामने कृत्रिम वातावरण नहीं उपस्थित करना चाहती। वह फ्रोंबेल के सदृश 'उपहार' नहीं देती। वह बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में रखकर उनको मानसिक इक्तियों का विकास करना चाइती है। बच्चे श्रपने को ऐसी स्वाभाविक वस्तुओं से घिरे हुए पाते हैं कि वे उनके साथ खेलने के लिए लालायित हो जाते हैं। खेलते हुये शिचक की सहायता से वे स्वतः आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इन खेलने की वस्तुओं का नाम मान्तेसरी ने उपदेशक-वस्तु ( हिहै किंटक मैटीरियल ) रक्खा है। यह उसकी मौलिक सक है।

मान्तेसरी अपनी प्रणाली में 'मनोवैज्ञानिक चर्ण' (साइकोलांजिकल मोमेण्ट) को विशेष महत्व देती है। जिस समय बालक में किसी विषय के सीखने की इच्छा रहती है वही उसके लिये मनोवैज्ञानिक चया का महत्व, शिषक को इसे समम्बना, बालक की श्ररुचि श्रध्यापक के इसे न सम्मने पर ही, गुख की प्राप्ति बालकों के लिये सब से बड़ा

पुरुस्कार ।

'मनोवैज्ञानिक चर्एं' है। शिचक का यह परम कर्तव्य है कि वह इस 'मनोवैज्ञानिक चरा' के पहचानने की ताक में रहे। यदि इसी के अनुसार शिक्षा दी गई तो वह कभी असफल नहीं हो सकती। बच्चे की मानसिक स्थिति समभ लेने के बाद उसकी शिखा के लिये त्रावश्यक उपकरशों का आयो-जन करना चाहिये। यदि बालक की अरुचि दिखलाई पड़ रही है तो स्पष्ट है कि अध्यापक ने मनोवैद्यानिक चरण को

समभने में भूल की है। उसे धैर्य के साथ उचित अवसर की प्रतीचा करनी है। मनोवैज्ञानिक विधि के अनुसार पढ़ाई से बालको में दम्भ नहीं उत्पन्न होता। वे कृत्रिम पुरस्कार के इच्छुक नहीं होते। इसको वे अच्छी तरह से समभने लगते हैं। युग को प्राप्ति ही उनके लिये सबसे बड़ा पुरस्कार है। यही कारण है कि 'लिखने' या 'कोई काम करने में सफ़ल होने' पर वे चिल्ला उठते हैं-"मास्टर जी ! मास्टर जी ! देखो मैंने क्या बनाया है।"

मान्तेसरी स्कल में प्रायः ढाई से सात वर्ष के उन्न वाले बच्चे लिये जाते हैं। कचात्रों का वर्गीकरण बहुत स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ता। बच्चों को प्रायः दो प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं।

मॉन्तेसरी स्कूल ढाई से सात वर्ष के उम्र वाले बालक, व्यवद्दारिक जीव-नोपयोगी कार्य स्वयं करने के बिये उत्पाहित करना । श्रवस्था के श्रनुसार इन श्रभ्यासों में परिवतन हुआ करता है।.

पहले तो उन्हें व्यवहारिक जीवन के सम्बन्ध में कुछ त्राव-इयक कार्य करने होते हैं। अध्यापक के निरीचल में अपना कार्य स्वयं करने के लिये उन्हें उत्साहित किया जाता है। एक लय और गति में उनसे कुछ साधारण शारीरिक व्या-याम कराया जाता है। इसमें उन्हें बहुत ही श्रानन्द श्राता है क्योंकि वे स्वभाव से ही लय की पसन्द करते हैं। उनकी

डपदेशक-वस्तुओं से ज्ञाने-न्द्रियों को शिक्षित बनाना, रूप व श्राकार का दृष्टि तथा श्रवस शक्ति वदाना।

मान्तेसरी स्कूल की दूसरी विधि उपदेशक-वस्तुत्रों से ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षित बनाना है। सब से पहले बचों को 'त्राकार' और 'रूप' का ज्ञान दिया जाता है। इसमें जिन वस्तन्त्रों का प्रयोग किया जाता है वे फ़ोबेल के 'उपहार' से भिन्न हैं। मान्तेसरी का प्रत्येक चुनाव'शिचा दृष्टिकोण से होता है। सर्व प्रथम बन्धों को मेज़, दरवाजा, खिड़की तथा कुसी आदि के श्राकार और रूप से परिचित किया जाता है क्योंकि वे उनके समभने के लिये बहुत ही सरल हैं। बच्चों के कुछ बड़े हो जाने पर उन्हें बटन लगाना-खोलना तथा फीते का बांधना सिखलाया जाता है। इस प्रकार ने समभूते हैं कि कपड़े और चमड़े में किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिये। प्रथम ऋव-स्था में चनको स्पर्श, दृष्टि तथा अवस शक्ति बढ़ाई जाती है। बच्चे का ध्यान वस्तु तथा उसके नाम को और आकर्षित किया जाता है।

खम्बाई, चौडाई, बड़ी, तथा होटो, मोटे, पतले तथा बल का ज्ञान. रंग चौर उसके माम को बाद करना, स्पर्श ज्ञान, नेत्रों की निर्कायक शक्ति का बढंना ।

शिक्षा की दूसरी कक्षा में बच्चों को शान्ति पूर्वक उठना-बैठना तथा एक सीधी रेखा में सामाहिक रूप में चलना इत्यादि सिखलाया जाता है। लकड़ी के दुकड़ो के ऊँचे-ऊँचे टीले अथवा सीढ़ियाँ बनवाकर उन्हें लम्बाई चौड़ाई का जान दिया जाता है। इस प्रकार उनका दृष्टि ज्ञान बढाया जाता है। कल वस्तुत्रों को इधर-उधर बिखेर दिया जाता है और उन्हें बडी और छोटी की पहचान करनी होती है। इन सब खेलों में बचों को बड़ा ज्ञाननर जाता है। यदि वे भल करते हैं तो प्रायः उसे अपने से ही सभारना पसन्द करते हैं। चौही सीढ़ियों के बनवाने में उन्हें 'मोटे' और 'पतले' का झान

दिया जाता है। लम्बी सीढिया बनाना उनके लिये कठिन प्रतीत होता है। परन्तु उनके बनाने स उन्हें 'बल' का ज्ञान होता है। प्राय: ये सब कार्य अकेले हा करने पड़ते हैं। परन्त दो या तीन बच्चे यदि चाहें तो साथ ही साथ भी कर सकते हैं। रंग का ज्ञान देने के लिये उनके सामने विभिन्न रंगों के चौ:सठ कार्ड रख दिये जाते हैं। उन्हें रंग को पहचान कर उसका नाम बतलाना पड़ता है। इसके साथ ही साथ उन्हें वस्त के नाम को भी याद करना पड़ता है। गर्म, ठण्डा, कठोर, कोमल वस्तओं के स्पर्श से उनका स्पर्श ज्ञान बढ़ाने की चेध्टा की जाती हैं। श्राँखों की बाँध कर ऊँगलियों से स्पर्श किया जाता है। स्पर्श ज्ञान को मानसिक विकास में मॉन्तेसरी विशेष महत्व देती है, क्योंकि यह प्रारम्भिक ज्ञान है। रंग का ज्ञान प्राप्त करने में नेत्रों की निर्णयात्मिका शक्ति बढ जाती है। उन्हें त्राकार का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार आगे चलकर 'लिखना' सांखने में सहायता मिलतो है।

उनकी शिचा की तीसरी कचा में कपड़े 'पहनना तथा उतारना', स्नान करना, मेज व कुसी इत्वादि माइना आदि सिखलाया जाता है। गृहकार्य में आने वाले विभिन्न वस्तुओं को एक स्थान

धीमी तथा कही ध्वनि पड-ख़ानवा, तौद्ध का ज्ञान, विभिन्न ग्राकार हा ज्ञान, प्रस्यव से अप्रत्यच और ठोस से सम-ं चेत्र पदार्थ का जान ।

से दसर स्थान पर ढोना भी सिखलाया जाता है। श्रवण शक्ति को बालू, पत्थर के दुकड़े, अनाज के दानों तथा सीटी से बढ़ाया जाता है। इन वस्तुओं की सहायता से विभिन्न प्रकार की धीमी तथा बड़ी ध्वनि पहचानने की बलकी में शक्ति आ जाती है। 'तौल' का शान तीन प्रकार की टिकियों से कराया जाता है। इनका त्राकार और रूप तो समान

होता है, परन्तु तील में अन्तर रहता है। विभिन्न प्रकार का झान देने के लिये बच्चा के सामने बहुत से छेद युक्त लकड़ी का दुकड़ा रख दिया जाता है। खोटे-छोटे लकड़ी के दुकड़ों को इस छेटों में रखना होता है। इस श्रम्यास में ज्यामिति यन्त्र की भी सहायता ली जाती है। उपर्युक्त निधि से ब चों के दृष्टि, स्पर्श तथा पैशीय ( मसकुलर ) बान बढ़ाये जाते हैं। इस प्रकार बालक मनीवैज्ञानिक विधि से 'प्रत्यच त्रप्रत्यंच तथा ठोम से समचेत्र' क्वार्थ का बान करता है।

चौथी अवस्था में व्यवहारिक जीवन के सम्बन्ध में वची को कमरे की अस्त-व्यस्त वस्तुओं

क्सरे को ठीक संजाना. . **अपनी स्वच्छ**ता देना. चित्रकता सीवने प्रकृति का शतुक्रस्य।

को ठीक प्रकार रखना सिखलाया जाता है। साभिप्राय मेज, कुसी, पुस्तकें तथा अन्य वस्तुयें इधर उधर रख दी जाती हैं। बचों से उन्हें ठीक करने ने लिये कहा जाता हैं। हाथ, मुँह, नाक, कान तथा नेत्र आदि को स्वच्छ रखने की विधि सिखलाई जाती है। उन्हें कुछ 'लय' वाले साधारण शारीरिक व्यायाम दिये जाते हैं। चित्रकला सीखने में उन्हें प्रकृति का अनुकरण करना

सिखलाया जाता है।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मॉन्तेसरी ज्ञानेन्द्रियों की शिचा पर विशेष बल देती ज्ञानेन्द्रियों की शिचा ही हैं कि ज्ञानेन्द्रियों की परीचा में हैं। छोटे बालकों की शिव्हा का आधार मान्तेसरी ने मन्द तथा तीव बुद्धि के बालकों के लिये एक छोटे बाबकों की शिवा का ही विधि का अनुसर्ग किया। उसने दोनों में तीन प्रकार श्राधार ज्ञानेन्द्रियों की शिचा. का अन्तर पाया। १- मन्द बुद्धि बालको को जानेन्द्रिय मन्द् तथा तीन बुद्धि के बालकों शिक्ता में बहुत चमकदार अथवा श्राकर्षक वस्तुश्रों की में तीन प्रकार का भेद। श्रावश्यकता होती है। परन्तु अन्य बालक वस्तु के साथारण बुद्धि बालक अपने सफ़ल कार्यों के दुहराने में आनन्द नहीं लेते। परन्तु साधारण बालक को सफल कार्यु को बार-बार दुहराने में बड़ा त्रानन्द त्राता है। ३—मन्द बुद्धि बालक अपनी भूल का सुधार स्वयं करने में त्रालस्य करते हैं। इसके लिये उन्हें अध्यापक की सहायता की आवश्यकता होती है। प्रन्तु साधारण बालक अपनी भूल स्वयं सुधारना चाहते हैं। इसमें उन्हें त्रालस्य नहीं आता। ें स्था स्थिति से मान्तेसरों ने सारांश निकाला कि जो 'उपदेशक-बस्तुयें' मन्द्र बुद्धि बालकों को शिचा देती हैं ने ही साधारण बालकों को 'स्व-शिचा' के लिये अभिप्रेरित करती है।

विद्याना. पढ़ाना सिसाना चाडिये. पद्<del>ये</del> से सरखता, सफबता भावना से उत्साह, सेमा के साथ श्रमजान विकास सीसना ।

.... उपयुक्त चार कचाओं के वर्णन में हमने लिखने पढ़ने और अंकगणित सिखाने को नहीं लिया है, क्योंकि इनकी विवेचना हम अलग करना चाहते हैं। प्रथम अवस्था में ज्ञानेन्द्रियों की कुछ शिचा दे देने के बाद दूसरी अवस्था में मान्तेसरी बच्चों को 'लिखना' सिखाने की पचपाती है। उसके अनुसार 'पढाना' सिखाने से पहले 'लिखना' सिखाना चाहिये। 'पढ़ने' में बच्चे को उचारण का र्स्थान रखना होता है। पहले उसे श्रवर पहचानना पड़ता है। तत्पश्चात् उसे मन में अवरों के समूह से शब्द बनाना पड़ता है। तब शुद्ध उन्ना-रण का ध्यान रखते हुये ठीक लय से पढ़ना पड़ता है। प्रारम्भ में इन सन नातों पर ध्यान देना सरल नहीं। यदि ठीक से उसे 'पढ़ना' न त्राया तो उसके हताश होने का डर

है। परन्तु 'लिखने' में ऐसी कोई बात नहीं। उसे सब्दों को देख देखकर लिखते जाना है। इसमें उसे शीव्र सफलता मिलती है। इस सफलता का उसे अनुमान भी हो जाता है। इस प्रकार वह उत्साहित होकर त्रागे बद्ता जाता है। श्रतः मॉन्तेसरी के श्रनुसार पहले 'लिखना' सिखाना अधिक मनीवैज्ञा-निक है। पहले बचा लकड़ी या अन्य वस्तु के बने हुये अचरों के साथ खेलता है। इस प्रकार त्रवरों से उसका सरलता के साथ परिचय हो जाता है। विभिन्न खेलों की ही सहायता से उसे 'लिखना' सिखलाया जाता है। वह यह जानने भी नहीं पाता कि वह 'लिखना',सीख रहा है।

तीसरी कचा में मॉन्तेसरी बच्चों को 'पढ़ना' सिखाती है। 'पढ़ने' से उसका तार्पय समामृते दुये पढ़ने से है। बिना समामृते दुये पढ़ना 'पुस्तक पर भूँ कने' के समान है। पढ़ने से यदि बच्चे

पदना तीसरी कहा में, समस्ते हुये पढ़ना; खेल की सहाबता। को कुछ नये विचार का ज्ञान न हुआ तो वह पढ़ना व्यर्थ है। जिससे 'लिखने' में अच्चर और शब्द से वाक्य की आर बच्चे बढ़ते हैं, उसी विधि का प्रयोग पढ़ने में भी करना है। जिन शब्दों से बच्चे परिचित हैं अर्थात् जिनके

लिखने का अभ्यास ने कर चुके हैं उन्हें कार्ड अथना पट्टी पर लिख दिया जाता है और उन्हें पढ़ने के लिये उत्साहित किया जाता है। इसी प्रकार परिचित वस्तुओं के सम्बन्ध में दो एक नाक्य लिख कर उन्हें पढ़ने के लिये दिया जाता है। पाठकों को याद होगा कि 'प्राजेक्ट मेथड' में छोटी कच्चा के बालकों को इसी प्रकार पढ़ना लिखना सिखलाया जाता है।

चौथां कच्चा में 'लिखने' और 'पढ़ने' में और आगे अभ्यास कराया जायगा। इसी समय बालकों को अंकगिखत का ज्ञान दिया जायगा। इसमें भी 'लिखने' और पढ़ने के सदृश् मनोवैज्ञानिक

चौथी कचा में श्रंकगवित का ज्ञान, खेल की सहायता से। विधि का प्रयोग किया जायगा। कुछ ऐसे खेल खेलाये जायेंगे जिनमें बचों को गिनना, घटाना और जोड़ना आवश्यक होगा। गोलियाँ या एक ही या विभिन्न प्रकार के बहुत से

खिलोंने अथवा वस्तुयें उन्हें दे दी जाँग्यगी। अध्यापक मनोरंजनार्थ बीच वीच में कुछ पूछा करता है। उसके पूछने के उत्तर में बच्चे अनजान में स्वाभाविक रीति से अंकगणित का साधारण झान कर लेते हैं। 'लिखने', 'पढ़ने' और अंकगणित को इस नवीन मनोवैज्ञानिक विधि के कारण 'मॅन्ते-सरी प्रणाली' बहुत लोकप्रिय हो गई है।

मान्तेसरी ने रूसो के 'स्व-शिद्धा' के सिद्धान्त'को यथार्थमें कार्यान्वित करके दिखला दिया। उसका दृढ़ विश्वास था कि बच्चे को अपनी मानसिक शक्ति का विकास स्वयं करना है।

'स्व शिक्षा प्रधान विधि' बच्चे अपने विकास के लिये स्वयं उत्तरदायी, वाह्य इस्तचेप बहुत कम, आतम-निर्भरता तथा एकाम शक्ति उत्पन्न करना। अध्यवसायी, स्राज्ञाकारी नहीं, स्रपना शाद्र करना। क्षित अपना मानासक शाफा का विकास रवय करना है। 'स्व-शिद्धा' को वह शिद्धा का सबसे वड़ा सिद्धान्त मानती है। कहना न होगा कि हम 'मान्तेसरी-प्रणाली' में 'प्रकृतिवाद' और 'मनोवैद्यानिक' प्रगति काल के सभी आदर्श सिद्धान्तों का निराला सामक्षस्य पाते हैं। मान्तेसरी ने बच्चे को अपने विकास के लिये उत्तरदायी बना दिया है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विकास के साथ ही साथ बच्चों के स्वामाविक कार्यों में वाह्य हस्तन्तेप धीरे-धीरे कम कर दिया गया है। मान्तेसरी, बच्चे में आत्म

निमरता तथा एकाग्र शक्ति उत्पन्न करना चाहती है। बच्चे को वह अध्यवसायी बनाना चाहती है, आश्राह्मकारी नहीं। बच्चे को अध्यापक का आदर नहीं करना है, प्रत्युत उसे अपना आदर करना है, अर्थात् उसे अपनी हिच और स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर ध्यान देना है।

मान्तेसरी बच्चे को पूरी स्वतन्त्रता देना चाहती है। उसका विश्वास था कि पूरी स्वतन्त्रता. देने से विनय की समस्या का स्वतः समाधान हो जायगा। उसका अनुमान एक दम ठीक था। मान्तेसरी स्कूल में विनय-पूर्व स्थरण्यता से विनय की समस्या का स्वतः समाधान, सूत्री चपनी स्वामाविक क्रिया-शीसता में मम्म, मिन्नता चीर सद्यायमा, शारीरिक द्वड नहीं। 'में। न्तेसरी स्कूल' में कहीं भी उदण्डता का चिन्ह नहीं दिखलाई पड़ता। सभी बच्चें अपनी स्वाभाविक क्रिया-शिलता में मग्न रहते हैं। कोई गेंद के साथ खेल रहा है, कोई कुसी व मेज पर की घूल माड़ रहा है, कोई लिख रहा है, कोई किसी खिलीने को निगाड़ कर देखना चाहता है कि इसमें है क्या, कोई पेड़ पर चढ़ा है, कोई दौड़ रहा है, कोई गा रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, इत्यादि। इस प्रकार 'मॅान्तेसरी स्कूल' में 'विनय' को समस्या उठती ही नहीं। स्कूल में सब्ब सद्भावना और मित्रता का

राज्य झाया रहता है। कोई किसी के कार्य में बाधा नहीं पहुँचाता। एक दूसरे के ऑसकार का आदर करता है। यदि किसी ने अपराध भी किया तो उसे शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाता। उसे अकेले कार्य करने के लिये कहा जाता है। इस प्रकार सामूहिक कार्य के आनन्द से उसे बिझत कर दिया जाता है।

उपयुक्त वर्णन से यह न समम्बना चाहिये कि 'मॉन्तेसरी स्कूल' में अन्यवस्था व्याप्त रहती है। यद्यपि बालक को अपनी स्वामाविक रुचि से कार्य करने की स्वतन्त्रता रहती है पर

धन्यवस्था नहीं, वातावरख सीमित, पुरस्कार का निवम नहीं, समब-स्थवस्था की कठोग्ता नहीं, पाठ्य-वस्तु षहते से निर्धारित नहीं, 'मॉन्तेसरी स्कूत' बर्खों का स्वराज्य। उसका बातावरण बहुत बिस्तृतं नहीं बनाया जाता। उसके सामने केवल तीन ही चार वस्तुएँ रख दी जाती हैं। चाहे वह जिससे खेले। खेलों की सहायता से बच्चे जीवन में व्यवहारिकता सीखते हैं। पुरस्कार श्रीर दण्ड का नियम वहाँ नहीं। श्रन्य स्कूलों के सहुश उनमें 'समद-सारणी' (राहम-देवल) की कठोरता नहीं। पहले से ही पाठ्य-वस्तु निर्भारित नहीं रहती। वस्तुतः उसके निर्माता तो स्वयं

बच्चे हो हो जाते हैं। इसी स्वतन्त्रता के लिये रूसी ने अपनी ध्वनि उठाई थी। इसी स्वतन्त्रता को मिस पार्कहर्र्य धपने 'डाल्टन प्लान' में प्रतिपादित करती है। यदि हम मान्तेसरी स्कूल को 'बच्चों का स्वराज्य' कहें तो अत्युक्ति न होगी।

मान्तेसरी ज्ञानेन्द्रियों की शिचा को आवश्यकता से अधिक महत्व देती है। उसका विश्वास है कि ऐसी शिचा से बालकों को बड़ा आनर्द आता है। उनको व्यवहारिकता ज्ञानेन्द्रियों की शिचा

श्रालोचना— शनेन्द्रबाँ के बिचे ही उनकी शिचा उप-बोगी नहीं; बांबक का निकास मानव जाति के निकास के सदश, बांबक को न्यब्हारिक श्रान, इसकी किया में साहित्य को स्थान नहीं, विचार-शक्ति

द्वारा बढ़ाना ठीक है। यदि इमारी ज्ञानेन्द्रियाँ स्वस्थ है तो वे अवश्य ही हमारे दैनिक कार्यों के सफल सम्पादन में बीम देंगी। बच्चों के पढ़ने-लिखने में भी वे सहायक होंगी। परन्तु ज्ञानेन्द्रियों के लिये ही ज्ञानेन्द्रियों को शिक्षित बनाने को उपयोगिता में हमें सन्देह है। मॉन्तेसरी 'संस्कृति-युग्र सिद्धान्त' को मानने वाली है। उसके अनुसार बालक को मानव जाति के विकास की सभी अवस्थाओं में से होकर निकलना है। जैसे-जैसे मानव जाति का विकास हुआ है, उसी प्रकार बालक का भी विकास करना होगा। प्रारम्भ में

की अवहेस्त्वा. प्रारम्भ से हीं मनुष्य को ऋपने जीवनयापन हेत बहुत से शारीरिक कार्य करने पड़ते थे। अतः वाजक से भी व्यवहारिक कार्य कराने वास्तविकता के सम्पर्क में। चाहिये। सम्यता विकास के प्रारम्भ में साहित्य का अस्तित्व नहीं था। इसलिये बालक की भी शिक्षा में मान्तेसरी साहित्य को स्थान नहीं देती। इस प्रकार उसके विचार शक्ति के विकास की अबहेलना करते हैं। मान्तेसरी अपनी प्रणाली द्वारा सर्व प्रथम निम्न कुल के बालकों को ही शिचा देना चाहती थी। ऐसे बालकों के लिये साहित्य रुचिकर नहीं हो सकता था। अतः उसने अपनी प्रणाली में उसे स्थान नहीं दिया। परन्तु यदि अब इसकों हम सभी कोटि के बालकों के लिये उपयोगी बनाना चाइते हैं तो 'विचार-शक्ति' की शिक्ता को स्थान देना ही होगा। कंदाचित वह 'विचार-शक्ति' को बाल-जीवन का श्रंग नहीं मानती। वह कहती है, "बालक तो स्वयं किएत भावनाओं से भरा हुआ है, तो इसको फिर बढ़ाने की चेष्टा क्यों करनी चाहिये।" वह नहीं चाहती कि बच्चे परियों की या पौराखिक कथायें पढ़ें। वह प्रारम्भ से ही उसे वास्तविकता के सम्पर्क में रखना चाहती है, जिससे कि बड़ा होने पर वह अपना जीवन सफल बना सके। इस मान्तेसरी के इस विचार से सहमत नहीं। हम बालकों को वास्तविकता से श्रलग नहीं करना चाहते। पर साथ ही हमें उन्हें सभ्यता के उत्कृष्ट सार से भी वंचित नहीं करना है। पौराखिक कथाये तथा साहि-लिक रचनाओं में सभ्यता का सार निहित हैं। उनसे उन्हें विश्वत करना कभी वांछित नहीं हो सकता।

मान्तेसरी लिखने, पढ़ने श्रीर श्रंकगिएत का ज्ञान बहुत पहले हीं देना प्रारम्भ कर देती है। अन्य बातों से इसे वह विशेष महत्व भी देती है। हम मानते हैं कि उसकी इन विषय की सिखलाने

बिसना, पदना तथा श्रंक-गबित का ज्ञान श्रति शीध देना ठीक नहीं, वातावरण के घनिष्ठ सम्पर्क में श्राना, निरी-च्या शक्ति का विकास करना । स्थागत कर दिया जाय। की विधि बड़ी ही आकर्षक है। परन्तु लिखने, पढ़ने के अति-रिक्त बचों को अन्य बातों के झान अधिक आवश्यक है। उसे वातावरण की वस्तुओं के घनिष्ठ सम्पर्क में आना है जिससे उनकी निरीचण शक्ति का विकास हो सके। प्रारम्भ में उसे लिखने,पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं होती। अतः अच्छा होगा यदि थोड़े दिनों के लिये लिखना-पढ़ना

मॉन्तेसरी ज्ञानेन्द्रियों को स्वतन्त्र रूप से पृथक करके शिक्षित करना चाहती है। 'जेस्टॉन् ल्ट' मनोविज्ञान ने इस विधि को अमनोवैज्ञानिक सिद्ध कर दिया है। जेस्टॉल्ट मनोविज्ञान का कथन

ञ्चानेन्द्रियों को प्रमक करके शिचा देना श्रमनोवैज्ञानिक; मॉन्तेसरी विधि मन्द्र बुद्धि बाद्धों के खिये श्रधिक दपयोगी। है कि वस्तु के सम्पूर्ण आकार के ज्ञान से ही हम उस वस्तु का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकते हैं। उसके विभिन्न मार्गों को अलग-अलग देखने से हमें उसका वास्तविक ज्ञान नहीं होता। अतः पृथक करके ज्ञानेन्द्रियों को शिखल बनाना अमनोवैज्ञानिक है। मन्द बुद्धि वालों की शिखा में मान्तेसरी उनके एक ज्ञानेन्द्रिय के कण्ठित हो जाने पर दसरी ज्ञाने-

प्रसाली' अधिक सफल हो सकती है। उनके एक ज्ञानेन्द्रिय के कुण्ठित हो जाने पर दूसरी ज्ञानेन्द्रियों को प्रथकता से विकसित करना अनिवार्य सा हो जाता है। परन्तु साथारण बालकों के विषय में ऐसा करना युक्तिसँगत नहीं।

अभोलिखित रूप में इम मान्तेसरी प्रणाली के सार की और संकेत कर सकते हैं:--

- १---बालकों की शिवा दूसरों से स्वतन्त्र और पृथक होनी चाहिये।
- २- 'बुद्धि' को उत्तेजित न कर 'ज्ञानेन्द्रियों' को उत्तेजित करना चाहिये।
- ३—'स्पर्क-कानेन्द्रिय' प्राइम्भिक हैं। इसको बहुत महत्व देना चाहिये। यदि इसकी अबहे-लना की गई तो बाद में इसका विकास न हो सकेगाः।
  - ४--वचों को वही अभ्यास देना चाहिये जिसकी उनके विकास क्रम में आवश्यकता है।
- ५—आवश्यकता आने पर ही पढ़ाना चाहियै। अध्यापक को 'मनोवैज्ञानिक चख' की प्रतीचा करनी है।
  - ६--इड़ 'समय-सारिण' की आवश्यकता नहीं।
- ७--पाठ्य-वस्तु का निर्भाद्रण पहले से न हो। आवश्यकतानुसार उनका निर्माण और परिवर्तन अपेखित है।
- द—बच्चे को पुरस्कार नहीं देना चाहिये। 'गुण प्राप्ति' ही उनके लिये सब से बड़ा पुर-स्कार है।
  - ९-शारीरिक दण्ड का विधान नहीं होना चाहिये।
- १०---भूल का सुधार स्पदेशक-वस्तुओं की सहायता से बालक स्वयं कर लेगा। अध्यापक को उसमें इस्तचेप करने का अधिकार नहीं।
  - ११-- श्रध्यापक केवल निरीचक है।
  - १२—'स्व-शिद्धा' सब से बड़ा शिद्धा सिद्धान्त है।
  - १३---'स्वानुभव' से ही बुद्धि का विकास सम्भव है।
- १४—बच्चे को पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहियै। उसके विकास के नियमानुसार ही चलना चाहियै।

## मॉन्तेसरी प्रशासी

## (क) व्यवद्दारिक जीवन के लिये अभ्यास:-

- १—हाथ, मुँह, दाँत, नाक, नेत्र, कपड़े इत्यादि की स्वच्छता सिखाना ।
- २-आत्म-निर्भरता, अध्यवसायी बनना सिखाना ।
- ३—कमरे की श्रस्त-व्यस्त वस्तुत्रों को बिना ध्वनि किये ठीक-ठीक उनके स्थान पर सजाना।
  - ४—सीदियों पर चढ़ना उतरना सिखाना।

## (स) उपदेशक-वस्तुओं से ज्ञानेन्द्रियों की शिच्चा:--

- १-- ज्ञानेन्द्रियों कों जब कभी सम्भव हो, पृथक करके शिचा देना।
- २- 'श्रवण-ज्ञानेन्द्रिय' की शिचा केवल शान्त वातावरण ही में नहीं, प्रत्युत श्रन्थेरे में भी ।
- ३--- 'आकार' के ज्ञान के लिये, लकड़ी के विभिन्न आकार के त्रिपात, नलाकार तथा छड़ इत्यादि।

४-- 'इत्प' का ज्ञान छेदों में विभिन्न प्रकार के वस्तुत्रों को बैठाने से।

५-- 'तौल' ज्ञान के लिये लकड़ी तथा अन्य धातु की टिकियाँ।

६-- 'स्पर्श' ज्ञान के लिये, कठोर, कोमल, खुरदुरा और चिकना पदार्थ।

७—'ताप' के ज्ञान के लिये गरम और ठण्डा जल।

द-'रंग' ज्ञान के लिये विभिन्न रंग के चौंसठ कार्ड।

.९--'सेव्विन' के श्रेनुसार पाठ का तीन भागः-

(१) नाम का परिचय।

(२) नाम देने से वस्तु को पहचानना।

(३) वस्तु के नाम को पढ़ना।

१०- 'पढ़ने' से 'लिखना' पहले सिखाना चाहियै।

# सहायक पुस्तकें :--

१- द मॉन्तेसर् मेथड ( एक ए० स्टोक्स क० न्यूयार्क, १९१२)

२--हॉल्स्स-द मॅान्तेसरी स्टिस्टम श्रॉव एडूकेशन

**३—रहक्—** द डॉक्ट्रिन्स ऑव द घेट एडूकेटर्स अध्याय १२।

४-- किलपेट्रिक, विलियम, एच०-- द मॅान्तेसरी सिस्टम एक्ज़ामिन्ड ।

४—रिवृत्तिन तथा श्यृत्तर—श्नसाश्क्रोपीडिया ऑव मॅाडर्न एड्नेशन (१९४३) पृष्ट

५०६-५०७।

स्पेन्यर ।

# पन्द्रहवाँ अध्याय

## उपसंहार

वर्तमान शिचा प्रसाबी में मनोवैज्ञानिक. प्रकृतिवाद. वैज्ञानिक सथा खोरसंग्रहवाद. प्रगतियों का समावेश: रूसी, पेस्तावॉजी. इरबार्ट. फ्रोबेब

वर्तमान शिवा प्रणाली में हमें प्रकृतिवाद मनीवैश्वानिक, वैश्वानिक तथा लोकसंग्रहवाद प्रगतियों का अच्छा समावेश मिलता है। पाठनविधि पर विशेष कर मनोवेशानिक प्रगति का प्रभाव दिखलाई प्रदर्श है। वैज्ञानिक प्रगति के कारैण पाट्य-वस्तु में नवीनता आ गई है। लोकसंग्रहवाद के प्रभाव स्वरूत. शिचा उद्देश्य तथा त्रादशों में परिवर्तन ·दिखलाई पड़ता है। रूसो ने शिचा देने के पहले बच्चे की अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उसके श्चानदोलन से यह स्पष्ट हो गया कि शिका बालक के विकास अवस्था के अनुसार ही देनी चाहिये । यह सत्य है कि

उसके सुभाव प्रायः सभी अभावात्मक हैं, यह सत्य है कि वह परम्परा को नष्ट करने के प्रयत्न में हमें अन्यवहास्कि बालों की ओर जाने की कहता है। परन्त यह मानना पड़ेगा कि उपर्य क तीनों प्रगतियों के बीज हमें उसके ही सिद्धान्तों में मिलते हैं। रूसो के बाद ऐसा कोई भी शिचा सुधारक न हुआ जिसने उससे प्रेरणां न ली हो। रूसो के बाद फैसालांजी की बारी आती है। इसने अपने स्वानुभृति ( श्रॉन्स्वॉङ्ग ) सिद्धान्त से पाठन-विधि को मनीवैशानिक बनाने का प्रयत्ने किया। इसका प्रभाव त्राज भी स्पष्ट है। उस समय के कड़े नियन्त्रण को वह प्रेमभाव में बदलना चाहता है। उसका यह सिद्धान्त कि 'बच्चों को पढ़ाना नहीं प्यार करना सिखाना है' अब भी इमारे कानों में गूँजता है। अब तो संसार के प्रायः सभी प्रमुख देशों के स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दण्ड देने का निषेध कर दिया गया है। हरवार्ट के 'नियमित एद' ( फॉर्मल स्टेप्स ) का प्रभाव तो प्रायः स्कूलों में हम प्रति दिन ही देखते हैं। आजकत के विभिन्न विषयों की शिचा में हमें उसके 'बह-रुचि' सिद्धान्त की याद आती है। हरवार्ट का शिद्धा-उद्देश्य नैतिक विकास था। नैतिक शिचा से वह बालकों के चरित्र का विकास चाहता था। गत ऋध्याय में इस देख चुके हैं कि श्राज कल नैतिक शिचा की चारों श्रोर धूम है। फ़ोवेल का प्रभाव वर्तमान शिचा प्रणालों में उद्ध् के सिद्धान्तों के कारण अधिक स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। फ़ोबेल स्कूल को समाज का एक छोटा रूप मानता था। बालकों को वातावरण की वस्तुत्रों से परिचित कराकर उनमें वह सामाजिक जागृति लाना चाहता था। अतुएव वह बहुत से बालकों के खेजने की व्यवस्था एक साथ ही करतां था, जिससे उन्हें भान हो कि वे एक ही समाज के सदस्य है। ड्यूई अपने स्कूल में इसी सिद्धान्त को कार्यान्वित करने में संलग्न है। फ़ोबेल बच्चे को अपने सिद्धान्तों के अनुसार प्रकृति, मनुष्य तथा ईश्वर की एक रुपता का ज्ञान कराना चाहता है। कहना न होगा कि वर्तमान नैतिक क्रिखा में सार रूप से इसी सिद्धान्त के कार्यान्वित करने का अवरन किया जा रहा है। वैशानिक प्रमति के प्रतिनिधि हरबार्ट स्पेन्सर का वर्तमान शिखा प्रखाली पर प्रभाव उसी प्रकार स्पष्ट है जैसे सूर्य का प्रमाब दिन में स्पष्ट रहता है। स्पेन्सर ने विश्वान की महत्ता को स्पष्ट किया। विश्वान को ही

उसने न्यक्ति के जीवन सफलता की कुश्री मानी। उसके आन्दोलन से लोगों का ध्यान वैद्यानिक विषयों के अध्ययन की ओर गया। आज जो कुछ हम विज्ञान का महत्व स्कूलों की पाठन-वस्तुओं में पाते हैं उसका श्रीय स्पेन्सर को ही दिया जा सकता है। स्पेन्सर ने पाठन विधि को मनीवैशा-निक बनाने की चेष्टा की। मनोवैशानिक आन्दोलन के सार को उसने दूसरे शब्दों में हृदयग्राही ढंग से व्यक्त किया। पाठन-विधि के उसके सात नियम अब भी कच्चा में अध्यापकों को सहायता देते हैं। कहा जाता है कि स्पेन्सर शिचा में व्यक्तिवाद को लाता है, पर उसका व्यक्तिवाद रूसो के व्यक्तिवाद से पूर्णतः भिन्न है। स्पेन्सर का व्यक्तिवाद समाज हित के अनुकूल है। वह व्यक्ति को ऐसा बनाना चाहता है कि वह अपने जीवन को सफलतापूर्वक विवाते हुये समाजहित में योग दे सकें। वास्तव में उसके वैज्ञानिक अन्दोलन से ही हम शिचा में लोकसंग्रहवाद को उठाते हैं। यों तो समाजहितवाद के ब्राविर्भाव का कारण उस समय की प्रगति है-परन्त उस प्रगति के प्रमुख स्वरूप का अनुमान हमें वैद्यानिक प्रगति में ही मिल जाता है। लोकसंग्रहवाद में शिखा का उद्देश्य व्यक्ति को सफल नागरिक बनाना है। उसे जीवन के विभिन्न खेत्रों में अपने कर्त्तव्य पालन करने के योग्य बनाना है। शिचा का उद्देश्य इस प्रकार एक साथ बदल जाने पर उसके केन्द्रीयकरण की आवश्यकता प्रधान हो गई जिससे कि प्रत्येक न्यक्ति को अपनी शिका के लिये र्जिचत अवसर मिल सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान शिवा प्रणाली की सभी मुख्य बातें भुतकाल के शिचा आन्दोलन से ही विकसित होकर प्राप्त होती हैं। ठीक ही कहा है कि "वर्तमान भूतकाल का बालक है।"

श्राज का शिद्धा तात्पर्य गत शताब्दियों से भिन्न है। पहले समाजहित पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। शिद्धा का तात्पर्य व्यक्तित्व के बिकास से ही समक्ता जाता था। इस विकास

वर्तमान शिचा का तारपर्य-पहले म्यक्तित्व के विकास से श्रीअप्राय, विज्ञान का विकास, जीवन चेत्र विस्तृत, व्यक्ति श्रीर कोकहित में सामं-अस्य, व्यक्तित्व विकास के साथ नागरिकता के गुर्खों को उत्पन्न करना। का साधन समय-समय पर बदलता गया । सोलहवीं शताब्दी तक तो प्राचीन साहित्य में निपुणता प्राप्त करना ही उत्तम साधन माना जाता था। वैज्ञानिक पुट का समावेश हमें सतरहवीं शताब्दी से मिलता है, पर उसका विशेष महत्व नहीं। प्राचीन साहित्य से हटकर धीरे-धीरे अठारहवीं शताब्दी में श्राधुनिक भाषाओं, प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित श्रादि पर बल दिया जाने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी में वैज्ञानिक विषयों को प्रधानता दी गई। अव शिखा का तात्पर्य केवल व्यक्तित्व के विकास से हो न था। समाज हित भी उसकी टकर में श्रा गया। विज्ञान के

विकास से जीवन खेत्र बहुत विस्तृत हो गया। भाँति-भाँति की सामाजिक संस्थाओं की स्थापना की जाने लगी। शासन-प्रवन्ध की पगड़ी प्रजातन्त्र के सिर पर बॉधी गई। नागरिकता का विद्यापन बला फाड़-फाड़ कर किया जाने लगा। अब शिखा के आगे समस्या यह थी कि व्यक्ति और समाज हित में सामअस्य कैसे स्थापित किया जाय। समस्या सरल न थी। व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उसके व्यक्तित्व की पूरी तरह रखा करनो थी और साथ ही साथ समाज को भी सब प्रकार से दृढ़ बनाना था। व्यक्ति की हिचयों का भी आदर करना था और उसके उद्योग का इस प्रकार उपयोग करना था कि व्यक्ति और समाजहित में असामअस्य न आ जावे। फलतः श्रिका का तार्यक

व्यक्तित्व के विकास के साथ नागरिकता के गुणां को भी व्यक्ति में उत्पन्न करना था। वर्तमान-युग के सभी प्रधान शिवा विशेषज्ञों की शिवा परिभाषा में हमें शिवा का उपयुक्ति तात्पर्य ही मिलता है। उसमें हमें मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक तथा लोकसंग्रहवाद के सभी प्रधान अंशों का समावेश मिलता है। श्री बैंगले का कथन हैं कि 'शिवा का तात्पर्य व्यक्ति को सफल नागरिक बनाना है:— १—आर्थिक जीवन में अपना भार सम्हाल लेना; २—अपने हित की रचा में यदि दूसरों की हानि हो को अपनी इच्छाओं का संवरण कर लेना; २—अपनी इच्छाणूर्ति को त्याग देना यदि उससे समाज हिन सम्भव न हो।'' श्री बटलर का कहना है—'शिवा का अभिप्राय व्यक्ति को जाति के अध्यात्मिक सम्पत्ति के अनुकूल बनाना है।'' श्री बटलर का आश्रय व्यक्ति को वैज्ञानिक, साहित्यिक, सामाजिक तथा धार्मिक सभी प्रकार के ज्ञान को देना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान शिवा परिभाषा में व्यक्ति और समाज हित दोंनों निहित हैं। वस्तुतः यही युक्ति संगत भी है, क्योंकि एक को उन्नति दूसरे पर निर्भर है। एक की व्याख्या करते हुये दूसरे को भूल जाना अज्ञानता से खाली न होगा।

शिक्षा के तात्पर्य में परिवर्तन से पाट्य-वस्तु में नवीनता लानी आवश्यके हो जाती है। ऊपर हम संकेत कर चुके है कि गत शताब्दियों में पाट्य-वस्तु में जीवन आदर्श बदलने से सदा

पाठ्य-वस्तु विभिन्न वैज्ञानिक विषयों का समावेश, ग्रावश्यकतानुसार पाठ्य-वस्तु में परिवर्तन, उससे नागरिकता के सम्पूर्ण गुणों

को प्राप्त करना सम्भव ।

परिवर्तन होता रहा। अब शिक्षा का अभिप्राय समाजहित माना गया है। फलतः सामाजिक विज्ञानों का पढ़ाया जाना व्यावश्यक समभा जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्र में विज्ञान का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार एक चेत्र में समाज सेवा के योग्य अपने को बनाना है। अतः विभिन्न वैज्ञानिक विषयों का पाठ्य-वस्त में समावेश किया गया जिससे व्यक्ति सरलता से

श्रपनी रुचि का पता लगा सके। समाज परिवर्तनशील है। हमारा श्रनुभव प्रतिदिन बदलता रहता है। सभ्यता का विकास कभी रुकता नहीं। सभ्यता का जो रूप हमारे सामने हैं वह हमारे वंशजों के सामने नहीं रहेगा। स्पष्ट हैं कि आवश्यकतानुसार पाठ्य-वस्तु का भी रूप परिवर्तित होता जायगा। वह हमारे श्रनुभव का प्रतिरूप है, और वर्तमान जीवन आदर्श का द्र्पण है। पाठ्य-वस्तु का रूप ऐसा हो कि उसके अध्ययन से व्यक्ति नागरिकता के सम्पूर्ण गुणों को प्राप्त कर ले और उसका व्यक्तित्व भी चमक उठे। अतः उसमें सभी प्रकार के नैतिक, धार्मिक, सामा-जिक, साहित्यक तथा कलात्मक विषयों का समावेश होना चाहिये। वर्त्तमान प्रगति इसी ओर है।

पाट्य-वस्तु के अनुसार ही पाठन-विधि भी होती है। व्यक्ति में अब आत्मिनिर्भरता उत्पन्न करने पर बल दिया जाता है। अतः अध्यापक को ऐसी प्रणालो का अनुसरण नहीं करना है

पाठन-विधि—'रटने' की प्रवासी नहीं, शिचक निरीचक मात्र, बासक की दिन धौर विकास धनस्था, शिचक की अध्यापक को ऐसो प्रणालो का अनुसरण नहीं करना है कि विवाधों के व्यक्तित्व का हास हो। 'रटने-रटाने' की पद्धति की अब पूरी अलहेलना की गई है। अब शिचक का उद्योग यह रहता है कि वह विद्यार्थों को उचित रास्ते पर करदे। वह निरीचक मात्र है। उसे खोज के लिये केवल प्रेरणा दे देनी है। निधि का पता लगाना तो विद्याधियों

पाठ्य-वस्तु का ज्ञान। का कर्तव्य है। शिच्चक को सदा बालक की रुचि श्रीर विकास श्रवस्था का ध्यान रखना है जिससे कि वह उचित पथ-प्रदर्शन कर सके। उसे पाठ्य-वस्तु, का भी पूरा ज्ञान होंना चाहिये; नहीं तो बालकों में बांब्रित जागृति श्रीर श्रादर्श वह नहीं ला सकेगा। उसे अपने कार्य में इतना प्रवाण होना चाहिये कि वह यह अनुभव ही न कर सके कि किस प्रणाली का प्रयोग कब करना चाहिये। सब कुछ उचित रूप से करना उसका स्वभाव हो जाना चाहिए। पाठन-विधि के सम्बन्ध में वर्तमान शिचा की इसी श्रीर प्रगति है।

# सहायक पुस्तकें

१--मनरो: 'टेक्स्ट-बुक इन द हिस्ट्री श्रॉव एड्केशन' श्रध्याय १५

**२—प्रेव्जः** 'ए स्ट्रेडेण्ट्स हिस्ट्री त्र्रांवृ एडूकेशन' श्रध्याय २०

**२---जिल्चः** 'हिस्ट्री त्राव ऐडूकेशनल थाट' एष्ठ ३३७-४०

**४—कवरलीः** 'हिस्ट्री श्रॉव एड्केशन' पृष्ठ ८३३-८३९

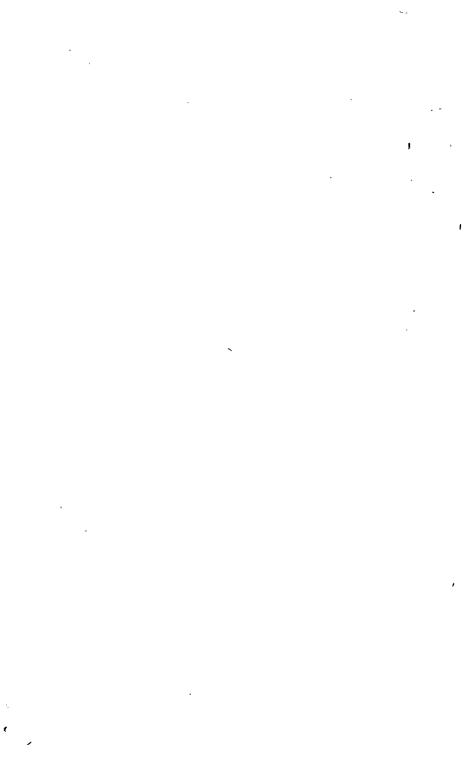

# इब पारिमापिक शब्द (हिन्दी से अंग्रेज़ी)

श्रमां वात्मक श्रमुवाद

अन्तः स्वातन्त्र्य

श्रनिदिचत से निदिचत की श्रोर श्राकार श्रीर रूप

आत्म क्रिया

आत्मसात करवा

श्रादेश

श्रालंकारिक

ईसाई साधु

उन्नति की श्रवस्था**रे**ँ

उपयोगिताबाद

एकत्व का सिद्धान्त

एकायता

कर्तव्य शास्त्र का सिद्धान्त

काम-शिचा

कुण्डली

कुल संस्कार का नियम

कौतुकालय

छड़ी

ज्यामिति यन्त्र

दक्ती

देशी भाषा

दोष पूर्य नलाकार

नामवाद, नामवादी

निर्णयासिका शक्ति

नियमवाद

नियमित विनय

नैतिक परिज्ञान

परिखामात्मक तके परिखाम प्रयाली Negative

Atomism

Inner Freedom

From Indefinite to Definite

Figure and Form

Self Activity

Absorption

Instruction

Rhetoric

Christian Hermit

Stages of Growth

Utilitarianism

Principle of Unity

Attention

Doctrine of Ethics

Sex Education

Ring

Law of Inheritance

Museum

Stick

Geometrical Apparatus

Card-board

Vernacular

Defective

Cylinder

Nominalism, Nominalist

Power of Judgment

**Formalism** 

Formal Discipline

Moral Insight

Inductive Reasoning Inductive Method

#### २४६ ]

पाटी पादरी पूर्ण

पूर्वं सत्य या परम सत्य पूर्वं संचित ज्ञान पूर्वं संचित

पेशीय पैगुम्बर या देवदत

प्रणाली .

प्रत्यच से अप्रत्यच की क्रीर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगात्मक से बुद्धि परक ज्ञान

प्रवर्त्तक

फलकबाद, बहुबिम्बवाद

बड़ा

बहुदैव वादी बौद्धिक अन्तर्द्व ष्टि भाव सिद्धान्त मठवाद सनन मानवतावादी

मानवतावादी यथार्थवाद

मानसिक दोष पूर्ण यथातथ्य यथार्थवाद राज नियम

राज्य शिद्धा-प्रशाली

लोकिक

वस्तु और रूप

विद्वद्वाद विवय विश्लेषसारमक

विदय का सौन्दय बोधक प्रदर्शन

विशिष्ट सामन्त, विशिष्टदेवी शारीरिक शिद्धा विशु-पाठशाला क्रिक्ट शिष्माध्यापक प्रसाली कर्म Tablet Bishop Absolute

Ultimate Truth

Apperception

Apperceptive Mass

Muscular Prophet System

From Concrete to Abstract.

Experimental Psychology

Empirical to Rational Knowledge

Apostle Pragmatism Superior Pagan

Intellectual Insight Theory of Ideas Monasticism Reflection Humanist

Humanistic Realism Mental Defective

Positive Realism Law

State System

Secular

Matter and Form Scholasticism Discipline

Analytic

Aesthetic Presentation of the Universe

Lord, Lady

Physical Training Infant School Monitorial System

#### कुछ पारिभाषिक शब्द (हिन्दी से अंग्रेज़ी)

शिचा

शिक्ता में विनय की भावना

स्पष्टभावना शुद्ध भावना

सङ्गति या साहचयं

सज्जन

समय सारिणि सरदार या सामन्त

साधारण व्यवस्थापिका सभा

साधु साधु

सामर्थ्यं मनोविज्ञान सामाजिकतावादी यथार्थवाद

सामान्य भावना सिद्धान्त प्रणाली सिद्धान्तास्मक तक संदलेषणारमक

संस्कृत्ति-युग-सिद्धान्त

स्पष्टता

स्फूर्ति व्यायाम

स्वानुभववादी यथार्थवाद

स्वाभाविक विनय

श्चान, प्रबोध

Training

Disciplinary Conception of

Education Clear Concept Good Will Association

Gentleman Time Table

Noble
Parliament
Ascetic
Monk

Faculty Psychology Socialistic Realism General Concept

Deduction

Deductive Logic

Synthetic

Culture Epoch Theory

Clearness
Gymnastic
Sense Realism
Natural Discipline

Enlightenment

randingsod of a 4 1 3.14 ignation " one of the second 22 , \*\* \* 1 1 - 11 监狱公司 化生产性 Than One is b 3 ing - 1 wall of the State al artity) 2-1 1 1 2 al " Mira t

Manual of Tell

•

#### ( श्रंग्रेज़ी से हिन्ही ) **इस पारिमापिक शब्द**

Absolute

Absorption 4

Aesthetic Presentation of the

Universe

Analytic

Apostle

Apperception

Apperceptive Mass

Ascetic

Association

Atomism

At Random

Attention

Bishop

Card-board

Christian Hermit ,Clear Concept

Clearness

Culture Epoch Theory

Cylinder

Deduction

Deductive Logic

Defective

Discipline

Disciplinary Conception of Education

Doctrine of Ethics

Empirical to Rational Knowledge

Enlightenment

Experimental Psychology

Faculty Psychology Figure and Form

Formal Discipline

Formalism.

त्रात्मसात् करना

विश्व का सीन्दर्य बोधक प्रदर्शन

**बिश्लेषणात्मक** 

प्रवत्तंक

पूर्व सिद्धित शान (पूर्व शान)

पूर्वं सम्बित

साध

संक्रति या साइचय

ऋगुवाद

यों ही

एकाग्रता

पादरी

दक्ती वा गत्ता

ईसाई साध

स्पष्ट भावना

स्पष्टता

संस्कृति-युग-सिद्धान्त

नलाकार

सिद्धान्त प्रणाली

सिद्धान्तात्मक तके

दोष पुर्ख

विनय

शिचा में विनय की भावना

कर्तन्य शास्त्र का सिद्धान्त

प्रयोगारमक से बुद्धि परक बान

ज्ञान, प्रबोध

प्रयोगात्मक मनोविज्ञान

सामध्यं मनोविश्वान

आकार भीर रूप

नियमित विनय

नियमवाद

From Concrete to Abstract From Indefinite to Definite General Concept. Gentleman Geometrical Apparatus Good Will Gymnastic Humanists Humanistic Realism Inductive Method Inductive Reasoning Infant School Inner Freedom Instruction Intellectual Insight Law Law of Inheritance Lord, Lady Matter and Form Mental Defective Monasticism Monitorial System Moral Insight -Muscular Museum Natural Discipline Negative Noble Nominalist, Nominalism Pagan **Parliament** Physical Training Positive Power of Judgment Pragmatism Principle of Unity **Prophet** 

प्रत्यच से अप्रत्यच की और अनिहिचत से निष्ठिचत की और सामान्य भावना -सङ्जन ज्यामिति सन्त्र शुद्ध भावना स्फृतिमयं न्यावाम मानवतावादी मानवतावादी यथार्थवाद परिणाम प्रणाली परिणामात्मक तर्क शिश पाठशाला ग्रन्त: स्वातन्त्र्य आदेश बौद्धिक अन्तर्ष्टि राजनियम कल संस्कार का नियम विशिष्ट सामन्त, विशिष्ट देवी वस्त और रूप मानसिक दोष पुरु मठवाद शिष्याध्यापक प्रशासी नैतिक परिज्ञान पेजीय कौतकालय स्वाभाविक विनय श्रभाबात्मक सरदार, सामन्त नामवादी, नामवाद बहदेव वादी साधारण व्यस्थापिका संभा शारीरिक शिवा यथातथ्य निर्णयात्मिका अकि फलकवाद, बहु बिम्बवाद एकत्व का सिद्धान्त पैगम्बर, देवदत

### कुछ पारिभाषिक शब्द (अंग्रेज़ी से हिन्दी)

Realism Reflection Rhetoric Ring

Scholasticism

Secular

Self Activity
Sense Realism

Sex Education

Socialistic Realism Stages of Growth

State System

Stick Superior Synthetic

System Tablet

Theory of Ideas
Time Table

Training

Ultimate Truth

Utilitarianism

Vernacular

**ब**थाथं बाद

मनन

<del>त्रालंका</del>रिक

कुण्डली विद्वद्वाद

लौकिक आत्म किया

स्वानुभव यथार्थवाद

काम शिचा

सामाजिकतावादी यथार्थवाद

उन्नति की श्रवस्थाएँ राज्य शिद्या-प्रगाली

खड़ी बड़ा

संश्लेषणात्मक प्रणाली

पार्टी भाव-सिद्धान्त समय सरखि

शिचा

पूर्ण सत्य या परम सत्य

उपयोगितावाद देशी भाषा

16 \$1.5 11.1 63 14.

، . چن د ځو د 1 4 4 4

. المتيا والا

: • समा 

: : :

•

,

# अनुक्रमणिका

म्रागे (Agoge) २.

भरस्तू (Aristotle) २८, ३६, ४६, ५४, ५९, ६३, ६४, ६५, ६७, ७१, ७२, ५९-८२, ८६, ९१, ९२, १०३, ११०, १२०.

श्रलवटी (Alberti) ८४.

श्रलकद्वान्द्दर (Alexander) ३६.

ऑगस्तक्कोर्ड (Oxford) ५८, ६७, ६८, ६९, ७०, ७२, ८५.

ऑगस्टाइन (Augustine) ५३, ५७, ५९, ६०, ६१.

श्रॉन दी केयर ऑब दी फ्रेंमिली (On the Care of the Family) ८४.

ऑब प्रेंसस '(Order of Jesus) ८९, ६०-९१.

इनलाइटेनमेण्ट (Enlightenment) १२९.
इन्स (Inns) ७५.
इन्स आवृ दी कोर्ट श्रां व चैन्सरी (Inns of the Court of Chaucery) ७५.
इन्स श्रांव दी कोर्ट श्रां व चैन्सरी (Institute of Oratory) ४६, ७८.
इपीक्यूरियन (Epicurean) ५४.
इरेस (Eiren) ३.
इरेसमस (Erasmus) ८६, ८७, ११०.
इलाइ (Ilai) ३.
इसोक्रतेस (Isocrates) १७.

चिलच (Ulich) १९०.
चकेडेमी (Academy) १०२, १०३, ११७, ११८.
चकेडेमी (Academy) १०२, १०३, ११७, ११८.
चक्केड वस्य (Edward VI) ९०.
चक्केडन ऑब् चिल्ड्रेन (Education of Children—Montaigne) (मॉनटेन) १०३.
पनसेल्म (Anselm) ६३.
प्रिसकीपल कैंबेड्ल स्कूल (Episcopal Cathedral School) ५४.
प्रिसकीपल कैंबेड्ल स्कूल (Episcopal Cathedral School) ५४.
प्रिसकीपल कैंबेड्ल स्कूल (Episcopal Cathedral School) ५४.

प्रमील (Emile) १४३.

उदार कलायें (Liberal Arts) ५८, ५९, ६२, ७४, ८१, ८२, ८४, ८९, ९९, १०४.

धलकीन—(Alcuin) ६२. ध्वेलड (Abelard)—६५, ६८.

भोरेटरी अान नेसस (Oratory of Jesus) ९१.

报证证证证

करिंस (Curtius) दर. कमेनियस (Comenius) =4, १००, १०=, १०९-११७, १२०, १२२, १२६, १२७, १३६, १४५, १४७. कनसोलेशन त्राव फिलॉसॉफी (Consolation of Philosophy)—५=. काइस्ट (Christ) ५२,५३,५४. कान्सरैनटाइन (Constantine)—६७. कान्ट (Kant) १०१, २०४. कापरनिकस (Copernicus) ९६, ११६. कालांबल (Carlyle), १२३. काशियोडोरस (Cassiodorus) ५८, ६१. निवन (Quick), ११४, ११५, १४५, १९७. किसोस्टम (Chrysostom) ५३. किलपैट्रिक (Kilpatnick) २२६. निवनटीलियन (Quintilian) ४६, ५९, ७८, ८२, ८६, ९९. कैटेन्यूमिनल स्कूल (Cathechumenal School) ५३. कैटेक्यूमेन्स (Catechumens) ५३, ५४. कैटकैटिकल स्कूल (Catechetical School) ५४. कैटों दी एल्डर (Cato the Elder) ४५. कैम्प (Camp) १४६, १४९. कैल्विन (Calvin) ८८, ८९, ९३, ९४.

गरबर (Gerbert) ५९.
ग्वेरिना आँव वैरोना (Guarino of Verona) ८३.
ग्रामर स्कूल (Grammar School) ७५.
ग्रामर (Guild) ७४, ७५.
ग्रागरी (Gregory) ५२.
ग्रागरी वी ग्रंट (Gregory the Great) ५५, ६१.
गैलीलिओ (Galileo) ९६.
गैलन (Galen) ६७, ७१.

चार्ल्स महान् (Charles the Great) ६०, ६१, ६२, ६७.

जान नाक्स ९४ (John Knox) ९४. जान स्काट (John Scot) ६२, ६३. जिनगंती (Zwingli) ९४. जेसुबट ऑडर (Jesuit Order) ८९, १०३, १०९. जैनसेलिजम् (Jansenism) १२९.

ड्यूइ (Dewey) ९९, १४५, १४६, १८९, २०४, २२२-२३०. कोवेल से तुलना २२७-२२८, २४०. डायनिसयस (Dionysius) २१. डारविन (Darwin) १९३. डिमास्थनीज़ (Demosthenes) ९४. डियास्काराइडस (Dioscorides) ९९. डेमोक्रिट्स (Democritus) २३. डोनाटस (Donatus) ४३.

ध्योडलफस (Theodulphus) ६२. ध्योडाटस (Theodotus) ५४. धॉनडाइक (Thorndike) २२०. थियो फ्रेस्टस (Theophrestus) ९२. थियोगोरस (Theogorus) २१, ३४, ३५,

दी ऑर्डर ऑव दी डोमिनिकन्स (The Order of the Dominicans) ६५, ६६. दी ऑर्डर ऑव दी फैनसिकन्स (Franciscans) ६६. दी इन्सटीट्यूट ऑव दी कोर्ट ऑव दी चैन्सरी (The Institute of the Court of Chancery) ७५.

न्यूओं द्वेटोनिस्म (Neo-Platonism) ५६. न्यूटन (Newton) ११६. नाइट्स (Knights) ७३, ७४, ७६, ७८. नानकॉनफॉरमिस्ट (Non-Conformist) ११७, ११८. निकोली (Niccoli) ७८. नैपोलियन (Napolean) २०५, २१५, २१६, नोतल्स (Nobles) ७३, ७४.

प्यरीटैनिज़म (Puritanism) १२९

प्रायर एनलिटिक्स ( ऋरस्तू ) (Prior Analytics) ७१. प्रोवस (Probus) ४६.

द्वीतो (Plato) १२, २०--३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४६, ६३, ६४, ६७, ९२, ९६, ११०.

ष्ठ टाकें (Plutarch) ≒३, ५६.

पार्कर (एक डब्ल्यू०) (Parker) १८८.

पाकर (कर्नल ) १४६, १८९.

पार्कहरूट (मिस) (Parkhurst) २३६.

पाल दी इरमिट (Paul the Hermit) ५६.

पिथागोरियन (Pythagorean) ५६.

पियेटिज़म (Piatism) ११७, १२९.

पेज (Page) ७४.

पेटाक (Petrarch) ७८.

पेडान्ट्री ( मॉनटेन ) (Pedantry, Montaigne) १०३.

पेडॉनॉमस (Paedonomus) २, ३.

पेस्तालांको (Pestalozzi) ४०, ४८, ८५, ९९, १०९, ११५, १२१, १३२, १४४, १४५, १४६, १४७, १५१, १६४, रूसो से तुलना १६१-१६६, हरबार्ट से तुलना १६७-१६८, १७८, १७९, १८४, १८६, १८९, १९०, २०२, २०३, २०५, २०६, २०८, २०८, २१२, २१३, २१४,

२१५, २२९, २३१, २४०.

षेगन्स (Pagans) ५३. पैलीमन (Palaemon) ४७.

पोगञ्जो (Poggio) ७८.

पोट रायल स्कूल्स (Port Royal Schools) ५१, १०१.

पोस्टीरियर पनलिटिक्स (अरस्तु ) (Postirior Analytics) ५८. (4) 一点 (5) 人名英捷马克瓦

श्र्वहल (Feudal) ७५.

फ़िलेको (Filelfo) ७८.

फिलैनयोनम (वेसडो) (Philanthonum, Basedow) १४७.

फुल्डा (Fulda) ६०.

फ्रोडरिक महाम् (Frederick the Great) २१५.

फ़ डरिक दितीय (सिसली) (Frederick II) ६७.

फरारा (Ferrara) = ३.

फ़ैलेनवर्ग (Fallenberg) २१३.

फ्रोंकिश (Frankish) ६०, ६१.

कोर नुक्स व्याव सेन्टेन्सेज़ (Four Books of Sentences) ६५, ६६.

.फोबेल (Froebel) ४८, ११३, ११५, १२१, १४४, १४५, १५१, १५२, १७८-१९१, २०५, २०८, २१०, २२७,—डूयूई से तुलना २२७-२२८, २३१, २४०.

फ्लोरेन्स (Florence) ७८, ७९.

बंटलर (Butler) ११५-११६, २४२.

बाइबिल (Bible) ६२, ६५, ६६, ७१, ८१, ८६, ८८, ९२, ९३.

बॉउघम (Brougham) २१४.

ब्रॉडनिंग (Browning) १२६.

बिने एल फोड (Binet, Alfred) २२०.

विडोई (Bidioi) २.

नेकन (Bacon) १०७, १०८, ११०, ११६, १२०, १२४, १२७, २०४.

बेल (Bell) २१३.

बेसडो (Basedow) १२६, १४४, १४५, १४६, १४७, १४९, १६४-१६५, २१२.

बैगले (Baghley) २४२.

बोकैशिस्रो (Boccaccio) ७८.

बोथियस (Boethius) ५८.

मार्फ (Marf) (पेस्तालॉज़ी पर) १५५.

मान्तेसरी (Montessori) ४६, २३१-२३९.

माँनटेन (Montaigne) ९८, १०३, १०५, १०६, ११०, ११३, १२२, १२३, १२६, १२७, १४५, १८४.

मार्टियनस (Martianus) ४३.

माइकेल एन्ज़िलो (Michelangelo) ७८.

मिल्टन (Milton) १०० (ट्रैक्टेट ऑफ एड्केशनल) १००-१०२.

मेगारा का एक्लिद (Euclid of Megara) १७.

मेण्डेल (Mendel) १९३.

मेलॉखयॉन (Melauchthon) ८९, ९३.

मूलकास्टर (Mulcaster) १०६-१०७.

रननस मारस (Rabanus Maurus) ६२.

रस्क (Rusk) १५५, १७१.

राट्के (Ratke) १०२-१०९, ११६.

रावैले (Rabelais) ९८-१००, १२३, १२६.
रिपिन्तिक (Republic) २९, ३१, ३२, ३६, ३५.
इ.सो (Roussean) ४२, ८५, ९२, ९०, ११२, १२१, १२५, १२६, १२७, १३०, १३१—१४७, १५१, १५९ पेस्तालाज़ी से तुलना १६१-१६४, १८०, १९३, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २२४, २३६, २४०, २४१.
रेफिल (Raphael) ७८.
रोसेलिनस (Roscellinus) ६४.

ल्योनाडौँ डि विन्सी (Lonardo de Vinci) ७८.
लिबनियस (Libanius) ४५.
लीबनिज़ (Leibnitz) १८१.
लूथर (Luther) ८६, २२, ८८, ८९, ९४.
लॉक (Locke) ९८, ११२, १२१-१२२, १३०, १३६, १४१, १४५, १५१, १६२, १८४, २०४.
लॉज़ (Laws) ३०, ३१, ३२, ३३, ३५.
लॉज़ ऑव दी ट्वेल्ट टेबुल्स (Laws of the Tewelve Tables) ४५.
लायला इगनेशस (Loyalla Ignatius) ९०.

वर्जिल (Vergil) ४६, ५३, ५४, ९४, १००, १०२. वर्जिरियस (Vergerius) ५३. वलेरियस (Valerius) ५३. वॉलटेयर (Voltaire) १३०, १३१. वितोरिनो: (Vittorino) ५०, ५२, ५३.

विद्य विद्यालय:—

श्रॉक्सफ्रीर्ड (Oxford) ५०, ६२, ६७, ६९, ७०, ७२, २०५, २०६.
कैंग्निज (Cambridge) ५०, ६२, ६७, २०५, २०६.
ऐरिस (Paris) ६२, ६७, ६९, ७०, ७२.
नेपुल्स (Naples) ६७, ६८.
रोम (Rome) ६७, ६८.
लन्दन (London) २०६.
बोलाना (Bolagna) ६७, ६८, ६९, ७०.
सलर्नी (Salerno) ६७, ६८.
वैरो (Varro) ४५, ४६,
वैलेनटाइन हावी (Valentine Hauy) २२०.

٢

शिवैलरी (Chivalry) ७३, ८०, ८३.

सेण्ट टॉमस गाल (St. Thomes Gall) ६०, ६६, ७%.

होली रोमन साम्राज्य (Holy Roman Empire) ६०.

सोकिस्ट (Sophist) १९, २२.

चेनोफन (Xenophon) १७.

स्पेन्सर ( हरवर्ट ) (Spencer, Herbert) १२४, १४४, १४६, १९५-२०७, २०८, २२२, २२७, २२८, २४०, २४१.
स्टोइक (Stoic) ८१.
सेनेका (Seneca) ४६, ८६.
सिकन्दरिया (Alexandria) ५४.
सिनिसिक्म (Cynicism) ५६.
सिसरो (Cicero) ४६, ५९, ७८, ८४, ९४, ११०.
सिस्टरिशम आन्दोलन (Cistercim Movement) ६१.
स्वरात (Socrates) १७, २०, २१, २२, २५, २६, ५३.
सेग्ट ऑगस्टाइन (St. Augustine) ५७, ५९, ६०, ६१.
सेग्ट एमजोस (St. Ambrose) ६१.
सेग्ट एमजोस (St. Anthony) ५६.
सेग्ट कैनिडिक्ट (St. Benedict) ५६, ५७, ५८, ६२, ६१, ६२.

हक्सले (Huxley) १४४, १९५, २०४, २०५.
हरवार्ट (Herbart) ८७, १२६, १२७, १४४, १४५, १४६, १५१, १५२, १६६-१७८, १८०,
१८१, १८४, १८७, १९०, २०३, २०४, २०५, २०८, २०९, २२७, २४०.
हॉल (जर्मनी) (Hall) ११७, ११८.
हिपोक्र टेस (Hippocrates) ७१.
होगेल (Hegel) १८१.
हेकर (Hecker) ११७.
हेकर (Henry VIII) ९०.
हेराइटिस (Heraclitus) ३३.
हेसियड (Hesiod) १००.
होमर (Homer) २१, ३४, ४५, ४६, ८३, ८४, १७३.
होरेस (Horace) ४६.
होती रोमन सम्राट (Holy Roman Emperor) ७५.

; -

٠

• . .

ŕ

.

\*\* \* . • • •

\* 

• • • • \*: 

٠. .

# शुद्धि-पत्र

| <b>ये</b> शुद्ध      | शुद                   | युष्ट       | पंक्ति              |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| ग्रन्थ               | ग्रन्थ                | ६           | २०                  |
| व्यसायिक             | व्यावसायिक<br>-       | <b>u</b>    | १६                  |
| नारि                 | नारी                  | ৬           | २९                  |
| वाली                 | वासी                  | 8           | २                   |
| लीकियम               | लीसियम                | १४ .        | १९                  |
| व्यवहारिकता          | व्यावहारिकता          | १८          | १५                  |
| <b>ब्रिद</b> न्ति    | छिन्दन्ति             | २४          | ३५                  |
| शोष्ययति             | शोषयति                | २४          | ३६                  |
| प्रे <b>णानु</b> सार | प्रेर <b>णानुसा</b> र | ३८          | २⊏                  |
| ऋब ऋब तक             | श्रद तक               | ४१          | ६ (सारांश)          |
| <b>उन्नतिक</b>       | <b>তন্ম</b> तি        | <b>1964</b> | ४ (सारांश)          |
| त्रध्यन              | श्रध्यय <b>न</b>      | æ१          | २                   |
| बढ़वा                | बढ़ावा                | <b>११</b> २ | Ę                   |
| सतक                  | सतक                   | ११३         | १                   |
| ध्दनि                | ध्वनि                 | ११५         | २९                  |
| बलिन                 | वलिन                  | ११७         | २७                  |
| कुरुतियों            | कुरीतियों             | १३०         | <b>३</b> २          |
| सामाजित              | सामाजिक               | १४२         | ⊏ (सारां <b>श</b> ) |
| प्रति के             | के प्रति              | १६०         | ₹ <b>६</b>          |
| श्चिक                | <b>হিা</b> चक         | १६१         | ३                   |
| इतान्दी              | शता <b>न्</b> दी      | १७३         | १६                  |
| <b>इनथे</b> टिक      | इस्थीटिक              | <i>१७</i> ४ | २० <b>(</b> सारांश) |
| विकास                | विकास                 | १८०         | २३                  |
| काला                 | कला                   | २०९         | १२                  |
| भो                   | ती                    | २२४         | Ę                   |

# हर-इंग्डि

|               |        | 2 m 120 m                               | att we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ē.            | J-     | and the                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *             | -      | 44 a 444 a 4                            | . 1944. j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •             | :      | 6. june 6. 1                            | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |        | ue 19<br>ur 194                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •             | •      |                                         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •             |        | 5 m 2 t 2 t 1 t                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |        | 7. 4. 7                                 | ٠, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |        | ÷.,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | •      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>₹</b> 24+4 |        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | - ,    | 1 . *                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |        |                                         | ~~ **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *             |        | ***                                     | المراجعة<br>المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | •      | <del>.</del>                            | ٠ - يوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •             | ,<br>1 | ,                                       | - 200°<br>150°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •             |        | -                                       | , -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •             | •      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |        | · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |        | ,                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |        | +                                       | 3.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,             |        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oak tony      |        |                                         | ~**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |        | ** *** **                               | · market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Option y      |        | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دو            |        | <b>i</b>                                | i de la companya de l |

# राजनीति विज्ञान श्रोर शासन पद्यतियाँ

( मूल लेखक जेम्स विलफोर्ड गार्नर । )

जेम्स विलफोर्ड गार्नर की श्रंशे जी भाषा में प्रकाशित पुस्तक 'Political Science & Governments' अपनी ढंग की श्रद्धितीय पुस्तक है। प्रायः सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों के राजनीति-शास्त्र के विद्यार्थियों के लिये यह पुस्तक नितांत श्रावश्यक है। श्रव—जब कि हिन्दी माध्यम प्रगति के साथ अपनाया जा रहा है—इस पुस्तक के सुगम एवं बोधगम्य स्त्यांतर की बड़ी श्रावश्यकता प्रतीत हो रही थी। हमें हर्ष है कि हम यह कार्य तत्परता के साथ कर रहे हैं। पुस्तक के रूपांतर का दुस्तर कार्य श्रीरामनारायण यादवेन्द्र, बी०ए०, एल-एल० बी० के कुशल हाथों द्वारा सम्पन्न हुश्रा है। कितनी ही राजनीति-शास्त्र की पुस्तकों के मूल लेखक एवं सफल श्रनुवादक होने के नाते हमें पूर्ण विश्वास है कि उनका प्रयत्न विद्वानों द्वारा समाहत होगा। कालान्तर में हम Coker's Recent Political Thought तथा Gettell's Political Science का भी रूपांतर प्रकाशित करेंगे।

# पूँजीवाद, समाजवाद व

# सहकारिता

रचियताः श्रो० **महेराचन्द्, एम०ए०,** प्रयाग विश्वविद्यालयः।

पुस्तक का विषय महत्त्वपूर्ण है ही, शैली उससे भी श्रधिक रोचक है।



# अर्थशास्त्र की सरल रूप-रेखा

रचयिताः प्रो० एस० डी० देराश्री, एम०ए० <sup>तथा</sup> डा० कन्हैयालाल गर्ग ।

इण्टरमीजिएट कज्ञा के विद्यार्थियों के निमित्त
यह पुस्तक बनाई गई है। इस पुस्तक में देश
के विभाजन के परिणामस्वरूप सभी त्रार्थिक
समस्यात्रों का भी समावेश किया गया है।
पुस्तक सब तरह से बोधगम्य एवं उपयोगी है।

## INTRODUCTION TO INDIAN PHILOSOPHY

Dr. J. N. Sinha, M.A., P.R.S., Ph.D.

This book is a fulfilment of the very poignant dearth of books on Indian Philosophy by Indian authors with an Indian angle of vision. Needless to say, Dr. Sinha is a distinguished thinker and can easily be placed as one of the top-ranking philosophers in India. It is hoped that apart from students offering this subject, all who are interested in Indian Philosophy, will find this treatise informative, lucid & authoritative.

# CHILDREN IN SOVIET RUSSIA

#### CHILDREN IN SOVIET RU

is a book that interprets life of children unde. Soviet Regime. It was not written after a short c ducted tour by somebody who has made up her mind beforehand just what she would see. Miss Levin, the author, is a keen educationalist, who has spent many years in studying foreign educational systems at firthand. She has travelled for that purpose in America, France, Belgium, Germany and Switzerland and has gained her best experience by teaching in foreign schools. It was after two years' teaching experience in Switzerland that she went to Russia and became a teacher in Moscow in order to find for herself what Russian schools are like

Have we anything to learn from the Soviets about education? And has Miss Levin anything to tell us that will help us to understand Russia better? It is certain that most readers of this book will give a affirmative answer to both questions.

PRICED AT RS. 2/- ONLY.

BY DEANA LEVIN

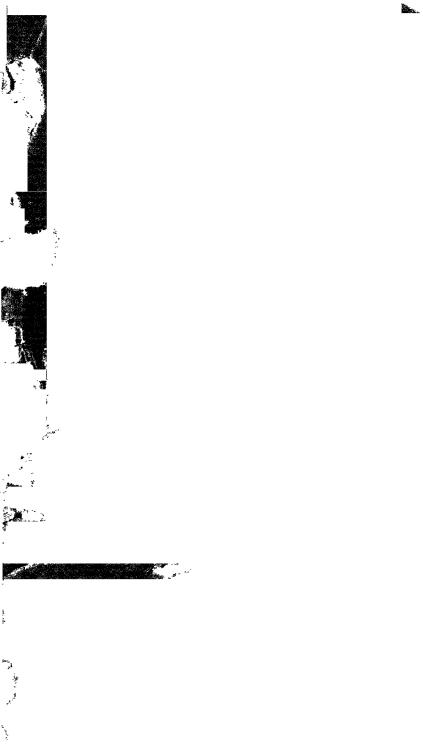

Cal

# CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY NEW DELHI BORROWER'S RECORD Catalogue No. 370.940/Cha. Author— Chaube, Sarayu Prasada. Title— Pashchatya Siksha Ka Samkshipta Itihasa, 1st Ed. Borrower No. | Date of Issue | Date of Return

"A book that is skut is but a block"

CAVEOT OCIC

GOVT OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI

Please help us to keep the book

dean and moving.